

# लेखन कला का इतिहास

( द्वितीय खण्ड )

लेखक **ईश्वर चन्द्र राहो** 



उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

(हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग ) रार्जीष पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ—२२६००१ प्रकाशक विनोद चन्द्र पाण्डेय निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दो संस्थान, लखनऊ

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालयस्तरीय ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा प्रकाशित।

पुनरीक्षक

प्रोफ़ेसर डॉ॰ लल्लन जी गोपाल

विभागाध्यक्ष : प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं

पुरातत्त्व विभाग, कला संकाय, काशो हिन्द विश्वविद्यालय,

वाराणसो ।

© उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

प्रथम संस्करण : १९५३

प्रतियां : २२००

मूल्य : ८७ रुपया ( सत्तासी रुपया )

मुद्रक जीवन शिक्षा मुद्रणालय (प्रा०) लि० गोलघर, वाराणसी

#### प्रस्तावना

शिक्षा-आयोग (१९६४-६६) की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने १९६८ में शिक्षा सम्बन्धी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की और १८ जनवरी, १९६८ को संसद के दोनों सदनों द्वारा इस सम्बन्ध में एक सङ्कल्प पारित किया गया। उक्त सङ्कल्प के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालयस्तरीय पाठ-पुस्तकों के निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम निश्चित किया। उस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से प्रत्येक राज्य में एक ग्रन्थ अकादमी की स्थापना की गयी। इस राज्य में भी विश्वविद्यालय स्तर की प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकों तैयार करने के लिए हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना ७ जनवरी, १९७० को की गयी।

प्रामाणिक ग्रन्थ-निर्माण की योजना के अन्तर्गत यह अकादमी विश्वविद्यालय स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों को हिन्दी में अनूदित करा रही है और अनेक विषयों में मौलिक पुस्तकों की भी रचना करा रही है। प्रकाश्य ग्रन्थों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है।

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत वे पाण्डुलिपियाँ भी अकादमी द्वारा मुद्रित करायी जा रही हैं जो भारत-सरकार की मानक-प्रन्थ योजना के अन्तर्गत इस राज्य में स्थापित विभिन्न अधिकरणों द्वारा तैयार की गयी थी।

प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के अन्तर्गत मुद्रित एवं प्रकाशित करायी गयी है। इसके लेखक श्री ईश्वर चन्द्र राही हैं। इसका पुनरीक्षण प्रो० डॉ० लल्लन जी गोपाल ने किया है। इन दोनों विद्वानों के इस बहुमूल्य सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान उनके प्रति आभारी है।

श्री राही जो द्वारा प्रस्तुत 'लेखन कला का इतिहास' उनके विशद अध्ययन और अध्यवसाय का परिचायक है। उसमें उन्होंने समस्त विश्व की भाषाओं के उद्गम, लिपियों के आविष्कार और इतिहास के बदलते हुए चरणों का विकासक्रम दिखाते हुए प्रत्येक प्राचीन देश के मूल स्वरूप, उसकी जातिगत विशेषता तथा आधुनिक उपलब्धियों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। लिपियों के उद्भव एवं विकास का निरूपण करते हुए प्राचीन मानक चित्रों द्वारा सभ्यता और संस्कृति के विकास में मानवजाति के सामूहिक योगदान का भी समुचित उल्लेख है। इस प्रकार भाषा, लिपि, पुरातत्त्व, काल निर्धारण और प्राचीन इतिहास के आधार पर सिन्धु-धाटी, दक्षिण एशियाई देशों, पश्चिम एशियाई देशों तथा मध्य व पूर्वी एशियाई देशों को लेखन कला के विकास के साथ-साथ नृविज्ञान के आधार पर समस्त मानवता का इतिहास भी रेखांकित किया गया है। राही जी ने ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न भण्डारों का आकलन कर विश्व मानक की जिज्ञासाओं के सहज विकास को वर्तमान दुर्घर्ष तकनीकी युग तक की मंगल यात्रा के रूप में निरूपित किया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ भारतीय भाषाओं में यह अपने ढंग का अनन्य प्रयास है, निश्चित ही राही जी के इस ग्रन्थ के प्रकाशन से हिन्दी संस्थान गौरवान्वित हो सकेगा। वे हम सबके साधुवाद के पात्र हैं।

शिवमंगल सिंह 'सुमन' उपाध्यक्ष उ० प्र० हिन्दी संस्थान, लखनक

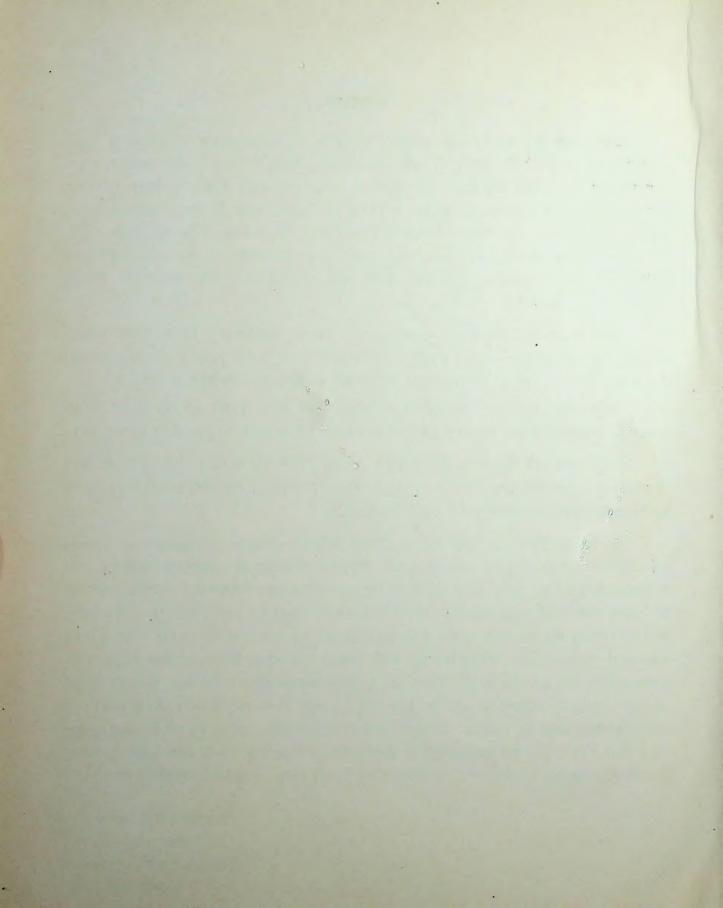

#### प्राक्कथन

मानव सम्यता और संस्कृति के इतिहास में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन समय-समय पर प्रस्फुटित हुए हैं। मानव समाज को नयी दिशा देनेवाले आविष्कारों के सापेक्षिक महत्त्व का निर्धारण दुष्कर है, तथापि इनमें लेखन-कला की उपयोगिता किसी से कम नहीं है। मानव के अन्य जीवों पर प्राप्य श्रेष्ठता के सूचक गुणों और उपलिब्धयों में भावों और विचारों को अंकित करने की उसकी क्षमता विशिष्ट है। इसके कारण मानव के लिए यह सम्भव हो सका है कि वह ज्ञान का सर्जन, संरक्षण, संवर्धन और सातत्य बनाये रखे। वह अपने अनुभवों, विचारों और कल्पनाओं को भी मूर्त और स्थायी रूप दे सकता है।

लेखन कला के आविष्कार, उसमें सुधार और विकास की कथा अत्यन्त रोचक है। उससे कुछ कम रोमांचक नहीं है इन आविष्कारों की कथा और अनेक भूली-विसरी लिपियों को पहचानने और समझने का आधु- निक विद्वानों का प्रयास। लेखन कला का इतिहास इतना विस्तृत है और तथ्यों की इतनी अधिकता है कि उनका विधिवत् अध्ययन और समृचित प्रस्तुतीकरण सरल नहीं है। इस क्षेत्र में श्री ईश्वरचन्द्र राही का प्रयास स्तुत्य हैं। अर्थाभाव के होते हुए भी उन्होंने दीर्घकालीन अध्ययन के द्वारा एक किठन कार्य को सम्पादित किया है। मुझे स्वयं पता है कि किस प्रकार अनेक देशों की यात्रा करके, अनेक पुस्तकालयों में अध्ययन करके और विशिष्ट विद्वानों से परामर्श करके उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन किया है। इस पुस्तक की रचना की अपनी एक रोचक कथा है जो किसी भी नैष्ठिक, कर्मठ और जिज्ञासु व्यक्ति के लिए प्रेरणा एवं स्फूर्ति का स्रोत सिद्ध होगी।

मुझे हर्ष है कि इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का संयोग मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने इस पुस्तक का औपचारिक पुनरीक्षण भी किया है। हिन्दी ही नहीं अन्य किसी भाषा में इससे तुलनीय उद्देश्य, विस्तार और शैली के ग्रन्थ विरल हैं। मानव की सांस्कृतिक विरासत को समझने में सहायक यह पुस्तक विभिन्न समाजों में परस्पर सहयोग और आदान-प्रदान की प्रक्रिया स्पष्ट करके समता और सद्भावना के विचारों और प्रयासों को वल देगी।

श्री राही को उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए साधुवाद देते हुए माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि उनको स्थायी यश का भागी बनाये।

संकाय प्रमुख, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी - २२१००४ प्रो० लल्लन जी गोपाल पम० ए०, डी० फिल्ल (इलाहाबाद). पी एच० डी० (छन्दन), विद्या चक्रवर्ती (मानद)



#### दो शब्द

जब मैं सन् १६२८ में ८ वर्ष की आयु में सर्वप्रथम एक सायिकल – विश्व – यात्री के सम्पर्क में आया तो मनरूपी कक्ष के एक कोने में यात्रा करने की प्रेरणा का बीजारोपण हो गया। चैतन्यता तथा उत्सुकता के खाद एवं पानी देने से वह बीज अंकुरित होकर बढ़ता रहा। २ जून १६३८ को वही बीज एक फल के रूप में परिवर्तित हो गया, जब मैंने अपनी प्रथम सायिकल-यात्रा दिल्ली से पंजाब की ओर इस आश्य से आरम्भ कर दी कि मैं एक ऐतिहासिक खैंबर दरें को पार करके विदेश चला जाऊँगा। परन्तु अंग्रेजी राज्याधिकारियों ने मुझे अनुमित नहीं दी और मैं अपने देश 'अखण्ड भारत' को जानने व समझने में लग गया।

भारत के सुदूर पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी तथा उत्तरी पर्वतीय भागों की यात्रा में मेरा ध्यान एक मुख्य समस्या की ओर आकर्षित हुआ और वह समस्या थी भाषा को अर्थात् बोली व लिपि की। अंग्रेज़ी राज्य में अंग्रेज़ी भाषा द्वारा अहिन्दी भाषा-भाषियों से विचार-विनिमय का कार्य चलता रहा, परन्तु समस्या, समस्या ही बनी रही और मन में कुलबुलाती रही। न समस्या का पूर्ण रूप और न उसके किसी निदान का रूप मस्तिष्क में आ सका।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक समस्याएँ कुछ आंशिक रूप में सुलझने लगीं और विद्वानों का घ्यान भारत की राष्ट्रभाषा के निर्माण एवं एकता की ओर अग्रसर होने लगा तो मेरे मन की वह कुलबुलानेवाली समस्या भी अपने स्थूल रूप में प्रकट होने लगी और मैंने सन् १६४६-६० में पुनः सायिकल – यात्रा आरम्भ कर दी। अब मैं ३६ वर्ष का एक विकसित मानव बन चुका था, विचारों में भी परिपक्वता आ चुकी थी। इसके अतिरिक्त भी मैं बम्बई में सन् १६५२ - ५४ तक केन्द्रीय सरकार की ओर से विदेशी यात्रियों के लिए एक पथ-प्रदर्शक भी रह चुका था, जिसने उसी कुलबुलाती समस्या को अत्यधिक प्रज्ज्वित कर दिया था।

दूसरी बार की सायिकल - यात्रा ने भाषा एवं लिपि की समस्या पर मुझे कुछ गहरी दृष्टि से सोचने एवं समझने का अवसर प्रदान किया। एक प्रश्न, जिसका जन्म तो हो चुका था, परन्तु उसका स्पष्ट रूप सामने नहीं आया था, सदैव उठता रहा कि जब भारत की मुख्य १५-१६ भाषाएँ - बोली व लिपि और उनकी लगभग २६५ बोलियों के रूप में शाखाएँ हैं, जिनका एकीकरण असम्भव सा प्रतीत होता है तो विश्व की भाषाओं का एकीकरण तो एक युटोपियन विचार होगा।

अपने इसी सायिकल – यात्रा – काल में मैंने एक पुरातत्त्व-सम्बन्धी पुस्तक के लिए हैदराबाद में प्रान्तीय सरकार के पुरातत्त्व विभाग के तात्कालिक निदेशक श्री मोहम्मद अब्दुल वहीद से भेंट की और उनसे कुछ चर्चा राष्ट्रभाषा हिन्दी व उसकी देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में हुई तब उन्होंने कुछ प्राचीन लिपियों के अभिलेख दिखाये तथा उनकी एकता पर कुछ प्रकाश डाला। अब क्या था, अन्धे को दो आँखें मिल गयीं, अँधेरी राह पर चलने के लिए एक कभी न बुझनेवाला दीप मिल गया और कुछ अध्ययन के पश्चात् यह भी पता लग गया कि भारत की समस्त लिपियों का एक ही स्रोत ब्राह्मी है। उसी की खोज में लग गया और अध्ययन की सही दिशा में अग्रसर होने लगा।

जब एक देश में भाषाओं एवं लिपियों की समस्या है तो विश्व में कितनी समस्या होगी? क्या भारत की लिपि देवनागरी का सम्बन्ध विदेशों की लिपियों से है या हो सकता है? क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी — देवनागरी विश्व-भारती के पथ पर अग्रसर हो सकती है? क्या एक भारतीय अपनी राष्ट्रभाषा के द्वारा विश्व की अन्य भाषाएँ सोख सकता है? क्या भारत की तरह विश्व की अन्य लिपियों का स्रोत भी एक है? ऐसे प्रश्नों ने मुझे न केवल विश्व को लिपियों के अव्ययन करने की प्रेरणा प्रदान की, अपितु भिन्न-भिन्न देशों की लिपियों के जन्म व विकास के विषय में शोध करने के लिए विश्व की सायिकल — यात्रा करने के लिए भी प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप मैं १८७४ में ५८ वर्ष की आयु में अपनी सायिकल — यात्रा पर निकल पड़ा और ३५ देशों की यात्रा दो वर्ष में पूरी कर ली। इस यात्रा के पूर्व ही मैंने इस विषय का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उसको चार पुस्तिकाएँ तथा एक बृहद् यन्थ लिखकर एक रूप भी दे चुका था। इस विश्व — सायिकल — यात्रा में मैंने अनेक पुरातत्त्व — विभागाध्यक्षों से मेंट करके इस विषय पर विचार-विमर्श किया। इस विषय की ऐसी अनेक पुरात्त्व च यात्रा का अवलोकन किया जिनका भारत में उपलब्ध होना असम्भव था। स्वीडन तथा जर्मनी में मैंने स्वयं चार्म सावता भारत तथा अन्य मुख्य देशों के वर्णों की प्रदर्शनियाँ की तथा भाषण दिये। इन कार्यों से मेरे ज्ञान का विस्तार हुआ तथा भारत की देवनागरी लिपि की सरलता का प्रचार हुआ तथा अनेक पाश्चात्य देशवासियों को लिपियों के तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिला।

इस पुस्तक में आदिकाल अर्थात् ५००० वर्ष पूर्व से वर्तमान काल तक की लगभग सभी लिपियों के जन्म व विकास की तथा अन्य लिपियों से उनके सम्बन्ध की, विस्तार से प्रमाणों सहित चर्चा की गयी है। जहाँ — जहाँ से प्राचीन लिपियाँ उत्खनन द्वारा निकालो गयीं, वे भिन्न-भिन्न देशों के सारे स्थान मानचित्रों में दिये गये हैं। साथ साथ उन लिपियों का काल एवं देश का — प्राचीन से अर्वाचीन तक का — इतिहास, प्राचीन मानव का लिपियों के विकास में योगदान का रूप तथा अर्वाचीन मानव का उनको पढ़ने का प्रयास, प्रमाण सहित इस पुस्तक में दिया गया है।

सम्भवतः हिन्दी भाषा एवं उसकी देवनागरी लिपि के माध्यम से विश्व की समस्त लिपियों की ध्विनयों को तथा उनके वर्णों को लिपिवद करने का मेरे द्वारा यह प्रथम प्रयास होगा। वैसे तो इसके पूर्व भी एक पुस्तक उर्दू भाषा में विश्व की लिपियों पर श्री मोहम्मद ईशाक सिद्दीकी द्वारा लिखी जा चुकी थी। यह प्रयास एक अन्त नहीं, अपितु इस बात का श्रीगणेश है कि हिन्दी को विश्व-भारती बनाना है तो उसके बुनियाद की भाषा और लिपियों को विश्व की भाषा की दृष्टि से अन्वेषण-ग्रंथ तैयार करने होगें। भाषा से भी पहले लिपि को महत्त्व देना होगा। इस दृष्टि से भी यह हिन्दी या भारतीय भाषा में प्रथम पुस्तक होगी, ऐसी भेरी भारणा है।

अन्त में मैं उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के उपाघ्यक्ष डॉ॰ शिवमंगल सिंह 'सुमन' जी का अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से इस प्रथम व अनोखे ग्रंथ को, प्रकाशित करने का भार वहन किया। मैं आंध्र प्रदेश के पुरातत्व-विभाग के भूतपूर्व निदेशक श्री मोहम्मद अब्दुल वहीद खाँ का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस विषय के अध्ययन की ओर मेरा ध्यान आर्कावत किया तथा मैं विश्व के सभी पुरातत्त्व-वेत्ताओं का, प्राचीन एवं अर्वाचीन इतिहासकारों का और सभी लिपि-सम्बद्ध शोधकर्ताओं का, लेखकों का, लिपियों के रहस्योद्घाटनकर्ताओं का तथा उत्खननकर्ताओं का अत्यन्त आभारी हूँ, जिनके अथक परिश्रम के परिणामों द्वारा मैं इस ग्रन्थ को पूरा कर सका। इससे भी अधिक मुझे आभारी होना चाहिए और आभारी हूँ, जीवन शिक्षा मुद्रणालय (प्रा॰) लि॰, वाराणसी के श्री तरुण भाई का, जिनके प्रयास के फलस्वरूप यह ग्रन्थ मुद्रित हो सका। इसके अतिरिक्त भी इस विषय के विद्वानों स्व॰ श्री सी॰ शिवराममूर्ति, डॉ॰ लल्लन जी गोपाल, डॉ॰ गोवर्धन राय शर्मा, डॉ॰ रमेशचन्द्र शर्मा, स्व॰ डॉ॰ राजबली पाण्डेय आदि का भी आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मेरा मार्गदर्शन किया है तथा अपने व्यक्तिगत सहयोग से ग्रेरित करते रहे। मैं विश्व के अनेक मुख्य पुस्तकालयाध्यक्षों का तथा उन सभी व्यक्तियों का आभारी हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ के लेखन तथा प्रकाशन में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है।

इस बृहद् ग्रन्थ के प्रकाशन में समस्त विश्व की लिपियों के वर्ण, उनकी ध्वनियाँ, अभिलेखों के प्रतिदर्श आदि का यथासंभव प्रामाणिक एवं शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके मुद्रण में यदि कुछ अशुद्धियाँ एवं त्रुटियाँ रह गयी हों तो मैं पाठकगणों से क्षमा चाहूँगा तथा भविष्य में ग्रन्थ को त्रुटिरहित बनाने के लिए उनके बहुमूल्य सुझाव एवं विचारों का स्वागत करूँगा।

श्याम निवास, बाग्र शेरजंग, लखनऊ—२२६००३

ईश्वरचन्द्र राही



## संकेताक्षर

| A. S. I.    | Archaeologi   | cal Surve  | y of India      |
|-------------|---------------|------------|-----------------|
| C. I. I.    |               |            | n Indicarum     |
| C. I. V.    | Civilization  |            |                 |
| E. I.       | Epigraphica   | Indica.    |                 |
| E. R.       | Epigraphic    | Research   | es.             |
| F. E. M.    | Further Exc   | avation    | oy Mackay.      |
| I, A.       | Indian Anti   | iquary.    |                 |
| I. M. D.    | Indus-Valley  | – Mohe     | njo-Daro        |
| I. M. P.    | •             |            | as Presidency.  |
| J.          | Journal.      |            | •               |
| J. I. A. S. | Journal of I  | ndian As   | siatic Society. |
| J. A. S. B. | Journal of A  |            | •               |
| J. R. A. S. | Journal of R  | loyal Asia | atic Society.   |
| L. S. I.    | Linguistic S  | urvey of   | Indiaof Bengal  |
| M. D.       | Mohenjo-Da    | ro,        |                 |
| M. E. H.    | Mackay's Ex   | cavation   | at Harappa.     |
| M I. C.     | Marshall's In |            |                 |
| N. Y.       | New York.     |            |                 |
| P.          | Page.         |            |                 |
| Pl.         | Plate.        |            |                 |
| P. U. B.    | Published.    |            |                 |
| S. I. I.    | South-Indian  | Inscript   | ions.           |
| Vol.        | Volume.       |            |                 |
|             | आ०; आधु०      | -          | आधुनिक          |
|             | ई० ्          | _          | ईसवी            |
|             | ई० पू०        | -          | ईसा पूर्व       |
|             | ई॰ स॰         | -          | ईसवों सन्       |
|             | फ॰ सं•        | _          | फलक संख्या      |
|             | ′ নৃ৹         | -          | तृतोय           |
|             | য়৹           | _          | शताब्दो         |
|             |               |            |                 |

## प्रयुक्त शब्दों के विविध रूप

| 20              |   |                            | ब्राह्मी        | : . | <b>ब्राह</b> मी |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------|-----|-----------------|
| अमेरिका         | : | अमरीका                     |                 |     | बैज़ेन्टीन      |
| अर्साकिड        | : | असीसिड                     | बैज़ेन्टाइन     |     | भिन्न           |
| असुरबनीपाल      | : | अशुरबनीपाल                 | <b>শি</b> ন্ন   | : / |                 |
| इङ्गलैण्ड       | : | इंगलैण्ड                   | मिट्टी          | :   | मिट्टी          |
| उद्देश्य        | : | उद्देश्य                   | मिस्र           | :   | <b>मिस्</b>     |
| उद्भव           | : | <b>उद्भव</b>               | मैथ्यु          | :   | मैथिउ           |
| कम्बोडिया       | : | कम्पूचिया                  | युद्ध           |     | युद्ध           |
| केल्ट           | : | सेल्ट                      | ्युरोप <u> </u> | •   | योरोप, यूरोप    |
| कन्द्रा         | : | कन्दरा .                   | ेथ्यञ्जन        | *   | व्यंजन          |
| क्रम            | : | कूम                        | लिये            | :   | <b>लिए</b>      |
| खेमर            |   | खेमिर                      | संभव            | : . | सम्भव           |
|                 | • | गयी                        | संबन्ध          | :   | सम्बन्ध         |
| गई              | : | ज्ञान                      | सेमेटिक         | :   | सेमिटिक         |
| ग्यान :         | • | जेल्ब                      | हण्टर           | :   | हन्टर           |
| गेल्ब           | • | चित्र                      | हेरोग्लिफ्स     | :   | हैरोग्लिफ़्स    |
| चित्र           | • |                            | हेरेटिक         | :   | हैरैटिक         |
| चिन्ह           | • | चिह्न                      | हैद्रामीत       | :   | हैद्रमउत        |
| चिन्तन          | : | चितन                       |                 | :   | ह्रोज्नी        |
| जिव्हा          | : | जिह्ना                     | होज़नी<br>—     | •   | ख               |
| दायें           | : | दाएँ                       | ख               |     | भ               |
| टियूनिस         | : | ट्युनिस                    | झ               | •   |                 |
| हच्छ            | : | डच                         | ण               | :   | रा।             |
| पियू            | : | प्यू                       | 9               | :   | १               |
| पश्चात्         | 2 | पश्चात्                    | 8               | :   | 8               |
| फ़ीजिया         | : | फ़ीगिया                    | ¥               | :   | ч               |
| भूगाणया<br>फांस | : | फ़ांस                      | <del>ب</del>    | :   | 6               |
|                 |   | इ. <sup>५. ५</sup><br>बाएँ | ٠ ع             | :   | •               |
| बायें           |   | ***                        |                 |     |                 |

## कुछ विशेष संयुक्ताक्षर

| 8      | =         | ल   | +   | ड़ |   |   | तमिळ          |
|--------|-----------|-----|-----|----|---|---|---------------|
| सं     | =         | स   | +   | म  |   |   | संभव          |
| क्ष    | =         | क   | +   | হা |   |   | कक्षा         |
| গ      | =         | ग 🕙 | +   | य  |   |   | ज्ञान         |
| श्री   | =         | হা  | +   | री |   |   | र्श्रीमान्    |
| स्र    |           | स   | +   | ₹  |   |   | मिस्र         |
| ন      | =         | त   | +   | र  |   |   | मित्रता       |
| स्य    | =         | स   | +   | य  |   |   | राजस्य        |
| अं     | _ =       | अ   | +   | न् |   |   | अंक           |
| ह्ना   | =         | व   | +   | ह  |   |   | जिह्ना        |
| ন্ধ    | =         | न   | +   | ह  |   |   | चिह्न         |
| Tie V  | =         | ह   | +   | र  |   |   | हृदय          |
| न्ध्र  | =         | न   | +   | घ  | + | र | आन्ध्र        |
| त्त    | =         | त   | +   | त  |   |   | दत्त          |
| क्य    | =         | ক   | +   | य  |   |   | चालुक्य       |
| क्त (व | ति) =     | क   | +   | त  |   |   | शक्ति (शक्ति) |
| ण्ड    | =         | ण   | +   | ड  |   |   | पाण्डेय       |
| कु     | =         | क   | +   | रि |   |   | कृपा          |
| टण     | =         | ष   | +   | ण  |   |   | कृष्णा        |
| प्र    | =         | प   | +   | र  |   |   | प्रपात        |
| द्ध    | =         | द   | +   | व  |   |   | द्वार         |
| श्व    | =         | হা  | +   | व  |   |   | ईश्वर         |
| न्द    | =         | न   | + . | द  |   |   | नन्द          |
| र्म    | =         | र   | +   | म  |   |   | कर्म          |
| म्ब    | <b>53</b> | म   | +   | ब  |   |   | सम्बन्ध       |
| क्र    | =         | क   | +   | र  |   |   | क्रम          |
| ख्य    | =         | ख   | +   | य  |   |   | संख्या        |
| g      | =         | ष   | +   | ਣ  |   |   | क्ष           |
|        |           |     |     |    |   |   |               |



## अनुक्रम

| <i>क्या</i>                                                          | विक          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| प्रारम्भिक:                                                          |              |
| प्रस्तावना                                                           | v            |
| प्राक्कथन                                                            | VII          |
| दो शब्द                                                              | IX           |
| संकेताक्षर                                                           | XIII         |
| प्रयुक्त शब्दों के विविध रूप                                         | XIV          |
| कुछ विशेष संयुक्ताक्षर                                               | xv           |
| पुष्ठबोधिनी                                                          | XVII         |
| लिपियों के फलकों ( Plates ) की तालिका                                | XXV          |
| मानचित्रों की तालिका                                                 | XXXI         |
| पृष्ठबोधिनी                                                          |              |
| अध्याय : १                                                           |              |
| विषय प्रवेश -                                                        |              |
| परिचयः                                                               | 3            |
| भाषा : भाषा की परिभाषा; शब्द व वाक्य; भाषा की उत्पत्ति; भाषा का प्र  | सार; बोली और |
| भाषा; भाषा में स्वर व व्यंजन; संसार की भाषाओं में अन्तर; पठनीय सा    |              |
| लिप : लिपि की उपयोगिता; लिपि की काल्पनिक उत्पत्ति; लिपि की प्रामाणिक |              |
| का वर्गीकरण; अक्षरात्मक लिपि; वर्णात्मक लिपि; रेखाक्षरात्मक लिपि; f  |              |
| वर्गीकरण; पठनीय सामग्री                                              | १७           |
| <b>पुरातत्त्व :</b> पठनीय सामग्री                                    | १६           |
| -                                                                    | 72           |
| कार्बन – १४ द्वारा काल निर्धारण                                      | <b>२२</b>    |
| प्राचीन इतिहास                                                       | 111          |

७५

58

#### अध्याय : २

### दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला का इतिहास-

सिन्धु घाटी: ऐतिहासिक घटना; इतिहास; लिपि; एल० ए० वड्डेल; प्रो० विलियम मैथ्यु फिलण्डर्म प्रेट्री; डा० जी० आर० हण्टर; फ़ादर यच० हेरास; सुधांशु कुमार रे; डा० प्राणनाथ विद्यालंकार; श्री राजमोहन नाथ; स्वामी शंकरानन्द; हर पी० मेरिग्गी; एस्को परपोला, सोमो परपोला आदि; डा० फ़तेह सिंह; श्री एस० आर० राव; श्री एम० वी० कृष्ण राव; श्री० एल० एस० वाकणकर; डटलोफ़र; श्री वांके बिहारी चक्रवर्ती; श्री जॉन न्यूबेरी; शंकर हाजरा; ह्रोज्नी द्वारा रहस्योद्घाटन; रूसी विद्वानों द्वारा रहस्योद्घाटन; पशुपति — मुद्रा के विविध स्पष्टीकरण; सुमेर की मुद्रा; अभिलेखों तथा मुद्राओं का विवरण; सिन्धु — घाटी के विषय में कुछ अन्य बातें; पठनीय सामग्री

भारत का इतिहास : परिचय; क्रान्ति युग; मौर्य वंश; शुंग वंश; काण्य वंश; आन्ध्र सातवाहन वंश; शक वंश; पह्लव वंश; कुषाण वंश गुप्त; मैत्रक वंश; गुर्जर वंश; गुहिलोत वंश; मौखिरि वंश; वर्धन वंश; उत्तर भारत के राजपूत वंश; दक्षिण भारत के वंश; मुसलमानों का आगमन; मरहटों का उत्थान; सिक्ख; विदेशियों का आगमन; पठनीय सामग्री

भारत की लिपियाँ : ब्राह्मी लिपि के गूढ़ाक्षरों का रहस्योद्घाटन; खरोष्ठी लिपि; खरोष्ठी लिपि - दूसरी शताब्दी; विवादास्पद काल की प्राचीन ब्राह्मी; उत्तरी ब्राह्मी - ई० पू० तीसरी श०; उत्तरी ब्राह्मी - दूसरी श० (क्षत्रप); उत्तरी ब्राह्मी - दूसरी श० (कुषाण); उत्तरी ब्राह्मी - चौथी श० (गृप्त लिपि); दक्षिणी ब्राह्मी - ई० पू० दूसरी श०; दक्षिणी ब्राह्मी - दूसरो श०; दक्षिणी ब्राह्मी - दूसरो श०; दक्षिणी ब्राह्मी - पांचवीं श०; कुटिल लिपि; तिमल लिपि; तिमल लिपि - स्तिवीं श०; तिमल लिपि - स्तिवीं श०; तिमल लिपि का विकास; वट्टेलुत्तु लिपि; ग्रन्थ लिपि - सातवीं श०; ग्रन्थ लिपि - तेरहवीं श०; ग्रन्थ लिपि का विकास; पश्चिमी लिपि - छठी श०; कन्नड़ लिपि - छठी श०; कन्नड़ लिपि - खठी श०; कन्नड़ लिपि का विकास; तेलुगु लिपि; तेलुगु लिपि का विकास; वेंगला लिपि वारहवीं श०; कामरूप की वंगला लिपि; वंगला लिपि का विकास; उड़िया लिपि - ग्यारहवीं श०, गंगवंश; उड़िया लिपि पन्द्रहवीं श०; शारदा लिपि का विकास; मौढ़ी लिपि; उत्तर - पूर्व की मध्यकालीन लिपियाँ (मैथिल, तिरहुतिया, भोजपुरी, मागधी, कैथी, अहोम, खाम्ती, मेई - थेई); उत्तर - पश्चिम की मध्य - कालीन लिपियाँ

| ( उर्दू, अरवी – सिन्धी,  वनियाकर,  हिन्दी – सिन्धी, टाकरी,  लाण्डा,  गुरमुखी ) कुद  | 3   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| आधुनिक लिपियाँ ( मलयालम, तुलु,  उङ्गिया, गुजराती ); देवनागरी  लिपि  ( देवनागरी      | Ì   |
| का जन्म, देवनागरी नामकरण के विविव कारण, देवनागरी लिपि की कुछ विशेषतायें             | 7   |
| देवनागरी लिपि के कुछ दोष; देवनागरी ग्यारहवीं श०; देवनागरी बारहवीं श०; देव -         | -   |
| नागरी का विकास; देवनागरी में संशोधन (स्वामी सत्य भक्त द्वारा, श्री श्रवण कुमार      | Ţ   |
| द्वारा, रामनिवास द्वारा, हिन्दी — साहित्य — सम्मेलन द्वारा, श्री वी॰ वी॰ लाल द्वारा | ,   |
| कुछ अन्य सुवारकों द्वारा, शासकीय सुवार ); देवनागरी – ब्रेल – लिपि; देवनागरी –       | -   |
| आशु — लिपि; अंक; पठनीय सामग्री                                                      | २०३ |
| नेपाल : इतिहास; लेखन कला ( किरात - लिपि, रंजना - लिपि, भुजिमोल; नेवारी - लिपि )     |     |
| संयुक्त वर्ण ( किरात, रंजना, भुर्जिमोल ); पटनोय सामग्री                             | २०६ |
| सिविकम: इतिहास; लिपि; पठनीय सामग्री                                                 | २१५ |
| श्रो लंका : इतिहास; लिपि; पठनीय सामग्री                                             | २२० |
| माल्डीव द्वीप - समूह : इतिहास; लिपियों का जन्म (देवेही लिपि, जवालीटूरा);            |     |
| पटनीय सामग्री                                                                       | २२२ |

#### अध्याय : ३

#### पश्चिमी एशियाई देशों को लेखन कला का इतिहास -

मेसोपोटामिया - १ : इतिहास; पठनीय सामग्री

238

मेसोपोटामिया - २ : लेखन कला ( सुमेर की रेखा - चित्रात्मक लिपि, सुमेर के अन्य रेखा -चित्र, उत्खनन तथा रहस्योद्वाटन, हम्म्रावी का प्रसिद्ध शिलालेख, असीरियन लिपि के व्यंजन व स्वर, असीरियन लिपि के कुछ निर्धारक शब्द, प्राचीन तथा नव - वेबोलोनी लिपि. कीलाकार लिपि का कालानुसार परिवर्तन, सुमेर की संख्या पद्धति, असीरिया की संख्या पद्धति ); पठनीय सामग्री २४६

पशिया ( ईरान ) : इतिहास; पठनीय सामग्री

248

पशिया की लेखन कला: आरम्भिक काल; कोलाकार लिपि का रहस्योद्घाटन; अक्कादियन भाषा का रहस्योद्घाटन; बहु - घ्वनीय चिह्न; भावात्मक, निर्वारक, अक्षरात्मक चिह्न, बेहिस्तून शिलालेख का आंशिक पाठ; बेहिस्तून शिलालेख का सूसियन पाठ; बेहिस्तून शिलालेख का बेबीलोनी पाठ; पहलवी लिपि ( अरसाकिड पहलवी, ससानिड लिपि, ससानिड र्ट्ट ग्रन्थ लिपि ) अवेस्त; पठनीय सामग्री

इट्ड

| फ़िनोशिया: इतिहास; लेखन कलां (बिबलास; विबलास के वर्ण तथा उनके रूप भेद; मोआब की लिपि; मध्य काल की फ़िनोशियन लिपि; प्यूनिक लिपि; कनआन की लिपि )         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| युगारिट: इतिहास; लिपि तथा रहस्योद्वाटन; पठनीय सामग्री                                                                                                 | ३०८ |
| हत्तुशा: इतिहास; हित्तो लिपि का रहस्योद्वाटन; चार देशों की चित्रात्मक लिपियों की तुलना;                                                               |     |
|                                                                                                                                                       | ३२४ |
| इस्रायल: इतिहास; इस्रायल की लिपियाँ (हेन्नू - प्राचीन, आयुनिक); समारिया की लिपियाँ                                                                    |     |
| ( शिलालेख, वाइबिल, शीध्र — लेखन ); पठनीय सामग्री                                                                                                      | ३३४ |
| सोरिया: इतिहास; सोरिया को लिपियाँ (अरमायक लिपि, पालमीरा लिपि, अरमायक लिपि<br>की विशिष्ट शाखा, जेबेद लिपि, ऐस्ट्रेंजलो लिपि, नेस्टोरियन लिपि, जैकोबाइट |     |
| लिपि – १ व २, सीरिया की कर्शुनी या मालाबारी लिपि )                                                                                                    | ३४३ |
| फ्रींचिया : इतिहास; लिपि                                                                                                                              | ३४३ |
| लीकिया: इतिहास; लेखन कला; लीकिया का एक द्विभाषिक अभेलेख                                                                                               | 385 |
| लोडिया : इतिहास; लिपि                                                                                                                                 | ३५१ |
| केरिया: इतिहास; लिपि; सिडेटिक भाषा (परिचय, लिपि, रहस्योद्वाटन); यजीदी लिपि                                                                            | ſ   |
| ( इतिहास, लिपि ); पठनीय सामग्री                                                                                                                       | ३५६ |
| <b>अरेबिया: इ</b> तिहास (मीनियन राज्य, सैबियन राज्य, हिमारी राज्य, हीरा राज्य, इस्लाम                                                                 | 7   |
| राज्य ); अरेबिया की लिपियाँ ( नब्ती, थामुडिक – हेजाज, नज्द, मण्डायक लिपि                                                                              | ,   |
| सफ़ातैनी लिपि, सफ़ातैनी का प्रतिदर्श, लिहियानिक); सिनाइ की लिपियाँ - परिचय                                                                            | ;   |
| सिनाइ की प्राचीन लिपि; सिनाइ की अरबी लिपि; सबा की लिपि; अरबी लिपि की                                                                                  | Ì   |
| अन्य शाखायें ( जेबेद लिपि, कूफ़ा की लिपि, मग़रिबी, नस्ख ) नस्ख लिपि का विकास                                                                          | ·,  |
| अरबी लिपि के विषय में कुछ अन्य बातें                                                                                                                  | ३८५ |
| अरमेनिया : इतिहास; अरमेनिया की लिपियाँ ( बोलर - अजिर, मुद्रणार्थ - हस्तलेखनार्थ )                                                                     | ३८७ |

#### अध्याय : ४

## मध्य व पूर्व एशियाई देशों को लेखन कला का इतिहास -

जॉर्जिया: इतिहास; जार्जिया की लिपियाँ ( खुतसुरी, मेहदूली ); पठनीय सामग्री

तिब्बत: इतिहास; तिब्बत की लिपियाँ ( अ - चेन एवं अ - मेद लिपियाँ, पस्सेपा, बाल्टी लिपि, अ - चेन लिपि का प्रतिदर्श, मु - मेद लिपि का प्रतिदर्श); पठनीय सामग्री

चीन : इतिहास (शिया वंश, इन या शांग वंश, चाउ वंश, चोन वंश, हान वंश, सुई वंश, तांग वंश, पाँच वंश, सूंग वंश, युआन वंश, मिंग वंश, मंचू वंश); चीन की लेखन कला पिरचय, चीनी व्याकरण की एक झलक, चीन में साक्षरता, चीनी लिप की विदेश यात्रा, चीनी लिपि का सुघार; चीन की लिपियाँ (बा गुआ, चीन की प्राचीन लिपि, चीनी लिपि का कालानुसार विकास, चीनी लिपि की ध्वनि – बल, चीनी लिपि के चार टोन, चीनी लिपि का वर्गीकरण – वस्तु चित्र, सांकेतिक चित्र, संयुक्त – सांकेतिक चित्र, क्रम द्वारा निर्मित चित्र, ध्वनि सूचक चित्र, ग्रहण किये हुये चित्र); सुलेख; चीनी लिपि को लेखन – पद्धति; लिपि का सरलीकरण, चीनी भाषा की ध्वनियाँ; इनीशियल्स की तालिका; फाइनल्स की तालिका; चीनी लिपि की ध्वन्यामक पद्धति – १, २, ३; शाब्दिक चित्रों की लिखने की पद्धति; आठ मौलिक रेखायें; चीनी लिपि के अंक; चीन के दक्षिणी भाग की लोले लिपि; म्याओ – त्से लिपि; मोसो लिपि; ची तान लिपि; पठनीय सामग्री

मध्य एशिया: मंगोलिया का इतिहास, मंगोलिया की लिपियाँ ( उइगुरी लिपि, गालिक लिपि, मंगोल लिपि – १, २, कालमुक लिपि, बुरियात लिपि ); मंचूरिया – इतिहास, लिपि; सोग्दिया – इतिहास, लिपि; साइबेरिया – इतिहास, साइबेरिया की लिपियाँ ( यानिसी लिपि, ओरहन लिपि; मनीकी लिपि – इतिहास, लिपि ); पठनीय सामग्री ४७९

कोरिया: इतिहास ( सिल्ला राज्य, कोजुरियो राज्य, पैक्ची राज्य); कोरिया की लेखन कला ( पुमसो लिपि, ओनमुन लिपि ) पठनीय सामग्री

रापान: इतिहास; लेखन कला (दैवी लिपि कताकाना लिपि, हीरागाना लिपि, जापान की लेखन पद्धित, चीनी, कायशू लिपि से जापानी वर्णों का विकास, जापानी अक्षर विन्यास, जापानी लिपि के कुछ उदाहरण); पठनीय सामग्री

#### अध्याय : ५

## दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की लेखन कला का इतिहास -

ब्रह्मा : इतिहास ( पागन वंश, शान वंश, तुंगू वंश, अलंग पाया वंश ); लेखन कला ( चतुष्कोण पाली, सुलेख पाली, आधुनिक गोलाकार लिपि, पेगुअन लिपि, चकमा लिपि ५१४

थाईलैण्ड: इतिहास; लेखन कला (बोरोमात लिपि, पतीमोखा लिपि, प्राचीन थाई लिपि, आधुनिक लिपि) ५२३

लाओस: इतिहास; लेखन कला

47%

| कम्पूचिया : इतिहास; लेखन कला ( मूल अक्षर, संशोधित लिपि, आधुनिक लिपि ) | ५२७   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| फिलिपाइन्स: इतिहास; लिपि ( तगाला )                                    | ५२७   |
| हिन्देशिया : इतिहास; लेखन कला                                         | ५३२   |
| जावा : इतिहास; लिपि ( कवि, जावा की दूसरी लिपि )                       | . ५३५ |
| सुमात्रा: इतिहास; लिपि (रेंदजांग, लम्पोंग)                            | ५३७   |
| सिलेबोस: इतिहास; लेखन कला ( बुगनो मकासर ); पठनीय सामग्री              | ५४२   |

#### अध्याय : ६

### अफ़्रीका महाद्वीप के देशों की लेखन कला का इतिहास -

मिस्र : इतिहास ( प्रथम वंश, दितीय वृंश, तृतीय वंश, चतुर्थ वंश, पाँचवाँ वंश, छठवाँ वंश, सातवाँ वंश, आठवाँ वंश, नवाँ यंश, दसवाँ वंश, ग्यारहवाँ वंश, बारहवाँ वंश, तेरहवाँ वंश, चौदहवां वंश, पन्द्रहवाँ वंश, सोलहवाँ वंश, सत्रहवाँ वंश, अठारहवाँ वंश, उन्नीसवाँ वंश, बीसवाँ वंश, इक्कीसवाँ वंश, बाईसवाँ वंश, तेइसवाँ वंश, चौवीसवाँ वंश, पच्चीसवाँ वंश, छव्बीसवाँ वंश, सत्ताइसवाँ वंश, अट्टाइसवाँ वंश, उन्तीसवाँ वंश, तीसवाँ वंश, एकतीसवाँ वंश, ग्रीक वंश, मिस्र रोम के अन्तर्गत, मिस्र देश को लेखन कला ) हेरोग्लिप्श, उसका रहस्थोद्घाटन, चित्रात्मक, संकेतात्मक, ध्वन्यात्मक, निर्यारित शब्द, एक – वर्णिक, दि – वर्णिक, त्रै – वर्णिक, हेरेटिक, लिपि का विकास, एक चित्र दो ध्वनियाँ, दो चित्र एक ध्वनि, एक चित्र दो ध्वनियाँ, हेरोग्लिम्स तथा हेरेटिक के प्रतिदर्श, हेरेटिक का विकास, हेरोग्लिपस एवं हेरेटिक के अभिलेख, डिमाटिक के वर्ण, प्रतिदर्श, काप्टिक लिपि, प्रतिदर्श

| Gilliani 21 Giller I. Harris I.                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| मिरोइटिक, डिमाटिक एवं अभिलेख, अंक, हेरेटिक अंक                                | x28 |
| <b>नुमीदिया :</b> इतिहास, लिपि ( नुमीदियन, वर्बर उनके आंशिक पाठ, तुर्देतेनियन | ६०२ |
| <b>कैमेरून :</b> इतिहास, लिपि ( बामुन )                                       | ६०२ |
| सोमाली लैण्ड : इतिहास, सोमाली लिपि                                            | ६०४ |
| <b>लिबेरिया :</b> इतिहास, वई लिपि                                             | ६०७ |
| सियरें लियोन: इतिहास, मेण्डे लिपि                                             | ६१३ |
| नाइजेरिया: इतिहास, यनसिब्दी लिपि                                              | ६१७ |
| अबोसोनिया: इतिहास, लिपि ( प्राचीन )                                           | ६१५ |
| इथियोपिया: इतिहास, लिपि                                                       | ६२५ |
|                                                                               |     |

## अध्याय : ७

## यूरोपीय देशों की लेखन कला का इतिहास

| सायप्रस: इतिहास, लेखन कला (सिप्रियाटिक लिपि का क्रेटन लिपि से सम्बन्ध, सिप्रियाटि                                                        | क          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| लिपि का अभिलेख                                                                                                                           | ६३२        |
| ग्रीस : इतिहास, ग्रीक वर्णों का विकास                                                                                                    | ६४१        |
| क्रोट व माइसोनिया : इतिहास ( क्रोट, माइसीनिया ); लेखन कला ( पूर्वकालीन युग, मध्यकाली                                                     | न          |
| युग, उत्तरकालीन युग, क्रीट की चित्रात्मक लिपि, माइसीनिया की वर्णावली, पाइलस व                                                            | गै         |
| त्रिपद पाटिया, क्रोट की लाइनियर – 'ए', फैस्टास चक्रिका )                                                                                 | ६५६        |
| ग्रोस के नगर राज्य : कोरिय — इतिहास; लिपि । ऐथेन्स — इतिहास; लिपि । बीयेशिया<br>इतिहास, लिपि । आर्केंडिया — इतिहास, लिपि । पठनीय सामग्री | –<br>६६६   |
| इटली: नगर - राज्यों में विभाजित था उन्हीं का वर्णन निम्नलिखित है:-                                                                       |            |
| इटरूरिया: इतिहास (हेरोडोटस के अनुसार, डायोनीसियस, एफ़० दि संसुरे, वी० थामसेन                                                             | )          |
| एट्रस्कन लिपि                                                                                                                            | ६७२        |
| कम्पेनिया: इतिहास ( कपुआ नगर, नोला, पोम्पेआई ), लिपि ( ओस्कन )                                                                           | ६७४        |
| अम्ब्रिया: इतिहास, लिपि                                                                                                                  | ६७५        |
| फलेरीआई: इतिहास, लिपि (फैलिस्कन)                                                                                                         | ६७८        |
| रेशिया : इतिहास, लिपि ( बोल्जानो, माग्रे, सोन्द्रियो )                                                                                   | ६७८        |
| उत्तरो इटली : लिपि ( लुगानो, वेनेती, कांसे की पाटिया )                                                                                   | ६८५        |
| लैटियम : इतिहास, किपि ( लैटिन, मैनियस की कटार, वर्णों का विकास ); पटनीय सामग्री                                                          | ६८८        |
| गोथिया : इतिहास ( पूर्वी गोथ, पश्चिमी गोथ ); लिपि ( गोथिक )                                                                              | ६द४        |
| बुल्गारियाः इतिहास ( मोराविया का इतिहास ); लिपियाँ ( ग्लेगोलिथिक, प्राचीन सीरिलिंग                                                       | न          |
| बुल्गारी सीरिलिक )                                                                                                                       | <b>425</b> |
| रूस : इतिहास; लिपि ( सोरिलिक, सोरिलिक के कुछ शब्द ); पठनीय सामग्री                                                                       | ७०६        |
| आयरलैण्ड : इतिहास ( आइबेरियन्स, ब्रिटन्स, ड्रूड्स, नगर एवं जागीरों का निर्माण आदि )                                                      | ;          |
| लिपियाँ ( ओगम, रोमन लिपि )                                                                                                               | ७१४        |
| हंगेरी : इतिहास, लिपि ( प्राचीन लिपि, निकोल्स नर्ग लिपि )                                                                                | ७२०        |
| जर्मनी : इतिहास; लिपि ( रून )                                                                                                            | ७२३        |

| नार्वे-स्वोडन-डेनमार्कः इतिहास ( नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क), लिपियाँ ( तीन देशों की रूर्न | Ì   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| लिपि; बिन्दी वाले रून, दल्सका रून )                                                      | 250 |
| प्राचीन इंगलैण्ड : इतिहास ( ऐगिल, सैक्सन ); लिपि ( ऐग्लो-सैक्सन रून, अभिलेख, बार्डी लिपि | ७३३ |
| <b>चमानिया :</b> इतिहास; लिपि                                                            | ७३६ |
| अल्बेनिया: इतिहास; लिपि; पठनीय सामग्री                                                   | ७३७ |

#### अध्याय : द

## अमरोकी देशों की लेखन कला का इतिहास -

| मैक्सिको : इतिहास ; लेखन कला (अजटेक-पंचाग, अजटेक-अंक, अजटेक चित्र-लिपि, अज         | टेक |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| के अन्य चित्र, विश्वोत्पत्ति की कहानी, एक रेडइण्डियन की कहानी )                    | ७४८ |
| युकेटान: इतिहास; लिपि ( मय चित्र लिपि के वर्ण - लान्दा द्वारा, अंक, मय का पंचांग ) | ७५३ |
| अलघेनी : इतिहास; चेरोकी लिपि                                                       | ७५५ |
| मैनोटोबा : इतिहास; क्री लिपि                                                       | ७५५ |
| एलास्का: इतिहास; लिपि ( एलास्का की लिपि, मोटजेबू क्षेत्रकी चित्र लिपि )            | ७६१ |
| <b>ईस्टर द्वीप :</b> इतिहास; लिपि                                                  | ७६२ |
| कुछ अन्य लिपियाँ : आशु लिपि; ब्रेल लिपि; पिक्टो लिपि; विशिष्ट चिह्नों का प्रयोग    | ७६५ |
| उद्बोधन :                                                                          | 230 |

## परिशिष्ट

परिमाजिका
परिभाषिक शब्दावली
अनुक्रमणिका (हिन्दी)
अनुक्रमणिका (अंग्रेजी)

## लिपियों के फलकों ( Plates ) की तालिका

( प्रथम खण्ड )

| फ० सं०      | विवरण                                                                                        | पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8           | भ्रूण लिपि                                                                                   | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २           | चित्रात्मक लिपि                                                                              | <b>१</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ą           | सूत्रात्मक लिपि                                                                              | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8           | घ्वन्यात्मक लिपि                                                                             | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ሂ           | लिपि का कौटुम्बिक वर्गीकरण                                                                   | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9           | एल० ए० वड्डेल                                                                                | ₹0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5           | प्रो॰ पेट्री                                                                                 | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2           | डा॰ जी॰ आर॰ हण्टर                                                                            | <b>३</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ९क          | 11 11                                                                                        | ₹₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>£</b> ख  | n n                                                                                          | ₹४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १०          | फ़ादर यच० हेरास                                                                              | इर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १०क         | 11 11                                                                                        | 3 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १०ख         | " "                                                                                          | ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १०ग         | 17 91                                                                                        | ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ११          | श्री रे द्वारा ब्राह्मी लिपि के १३ चिह्नों की तुलना                                          | ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ११क         |                                                                                              | . 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ११ख         |                                                                                              | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ११ग         |                                                                                              | ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १२          | डा॰ प्राण नाथ                                                                                | ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १३          | श्री राज मोहन नाथ                                                                            | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १४          | स्वामी शंकरानन्द                                                                             | ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १४क         | 2) 2)                                                                                        | ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५ख         | " "                                                                                          | ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५          | हर पी० मेरिग्गी                                                                              | प्रश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६          | परपोला                                                                                       | ५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १७          | डा॰ फ़तेह सिंह                                                                               | ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>१</b> ७क | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                      | <b>४</b> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १७व         | 27 17                                                                                        | ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १८          | श्री एस॰ आर॰ राव                                                                             | <b>५</b> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १९          | श्री कृष्णा राव                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १८क         | " "                                                                                          | ę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २०          | श्री एल० एस० वाकणकर                                                                          | ٠ ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | १२३४५ ० ६ ६९६९ १११२३४५६७ ७ ६९६९९१२३४५६७७ ६९६९६९१२३४५६७७ ६९६९६९६९६९६९६९६९६९६९६९६९६९६९६९६९६९६९ | १ भ्रूण लिपि २ चित्रात्मक लिपि ४ घ्वन्यात्मक लिपि ४ घ्वन्यात्मक लिपि ४ लिपि का कौटुम्बिक वर्गीकरण ७ एल० ए० बढ्डेल में प्रो० पेट्री ६ द्वा० जी० आर० हण्टर ९क ,, ,, ६ख ,, ,, १० फादर यच० हेरास १०क ,, ,, १०वा ,, ,, |

| क्रम सं०   | फ॰ सं॰ | विवरण                                                            | पृष्ठ             |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ३३         | २१     | सिन्यु-घाटी व ईस्टर द्वीप चिह्नों की तुलना                       | ६२                |
| ३४         | २२     | बांके बिहारी चक्रवर्ती                                           | ६३                |
| ३४         | २३     | जॉन न्यूबेरी                                                     | · <b>\&amp;</b> \ |
| ३६         | २४     | शंकर हाजरा द्वारा रहस्योद्घाटन                                   | ६६                |
| ३७         | २५     | होज्नी द्वारा रहस्योद्वाटन                                       | ६७                |
| ३८         | २५क    | रूसी विद्वानों द्वारा रहस्योद्घाटन                               | ६७                |
| 35         | २६     | पशुपति–मुद्रा के विविध स्पष्टीकरण                                | 90                |
| ४०         | २७     | सुमेर की मुद्रा                                                  | ७१                |
| ४१         | २द     | सिन्यु – घाटी – लिपि के चिह्न                                    | ७२                |
| ४२         | २८क    | " "                                                              | ७३                |
| ४३         | ३६     | सेमिटिक व सिन्धु – घाटी के चिह्नो की ब्राह्मी के अक्षरो की तुलना | 52                |
| 88         | ३८     | खरोष्टी लिपि के वर्ण                                             | १०३               |
| ४५         | ३८क    | खरोष्टी के कुछ अन्य संहिलप्ट वर्ण                                | १०४               |
| ४६         | ३८ख    | खरोष्ठी लिपि – दूसरी श॰                                          | १०४               |
| ४७         | ३८ग    | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                           | १०६               |
| ४५         | ३९     | विवादास्पद काल की प्राचीन ब्राह्मी                               | १०५               |
| ४९         | ४०     | उत्तरी ब्राह्मी लिपि – ई० पू० तोसरी श०                           | ११०               |
| 40         | ४०क    | 11 11                                                            | १११               |
| ४१         | ४०ख    | गिरनार शिलालेख के कुछ शब्द                                       | ११२               |
| ४२         | ४१     | उत्तरी ब्राह्मी (क्षत्रप) दूसरी श॰                               | ११४               |
| <b>५</b> ३ | ४१क    | 27 77                                                            | ११५               |
| ,X8        | ४२     | ,, ,, ( कुषाण <b>)</b>                                           | ११५               |
| XX         | ४३     | ,, ,, ( गुप्त लिपि ) चौथी श०                                     | ११७               |
| ४६         | 88     | दक्षिणी ब्राह्मी - ई० पू० दूसरी श०                               | 288               |
| ४७         | ४४क    | ,, ,, के अभिलेख                                                  | १२०               |
| ५६         | ४४     | दक्षिणी ब्राह्मी - दूसरी श॰                                      | १२२               |
| 49         | ४६     | ,, ,, तीसरी श०                                                   | १२३               |
| ६०         | ४७     | ,, ,, चौथी श०                                                    | १२४               |
| ६१         | ४५     | ,, ,, पाँचवी श०                                                  | १२६               |
| ६२         | ४९     | कुटिल लिपि                                                       | १२८               |
| ६३         | ५०     | तमिल लिपि — सातवीं श०                                            | १३०               |
| . 88       | ሂ የ    | तमिल लिपि का विकास                                               | १३१               |
| ६५         | ४२     | वट्टेलुत्तु लिपि ग्यारहवी श०                                     | १३३               |
| 心界气        | ५३     | ग्रन्थ लिपि — सातवीं श०                                          | १३४               |
| , ६७       | 48     | ,, ,, तेरहवीं श॰                                                 | १३६               |

| क्र० सं०    | फ० सं० | विवरण                                   | पृष्ठ |
|-------------|--------|-----------------------------------------|-------|
| १०३         | 55     | गुजराती लिपि                            | १५३   |
| १०४         | 22     | मुख्य भारतीय लिपियों के कुछ शब्द        | १५४   |
| १०४         | ९१     | देवनागरी का जन्म                        | १८६   |
| १०६         | ९२     | देवनागरी - ग्यारहवीं श०                 | १९०   |
| १०७         | ९३     | ,, ⊢ बारहवीं श०                         | १९१   |
| १०५         | ९४     | ,, का विकास                             | १९२   |
| १०९         | ९४ क   | 22 22 22                                | £3\$  |
| ११०         | ९५     | स्वामी सत्यभक्त द्वारा सुधार            | १९५   |
| १११         | ९६     | श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा सुधार       | १९७   |
| ११२         | ९७     | देवनागरी के कुछ अन्य संशोधित रूप        | १९न   |
| ११३         | ९५     | नेत्रहीनों के लिये ब्रेंल लिपि          | १९९   |
| 888         | ९९     | देवनागरी आशु – लिपि                     | २०१   |
| ११५         | १००    | अंक                                     | २०२   |
| ११६         | १०२    | नेपाल की लिपियाँ                        | २०६   |
| ११७         | १०३    | सुलेख के लिये कुछ सुन्दर लिपियाँ        | २०६   |
| ११८         | १०४    | किरात लिपि के संयुक्त वर्ण              | 205   |
| 288         | १०५    | रंजना ,, ,, ,,                          | २१०   |
| १२०         | १०६    | भुजिमोल ,, ,, ,,                        | 788   |
| १२१         | १०५    | सिक्किम की लेप्चा या रोंग लिपि          | २१४   |
| १२२         | ११०    | सिंहली लिपि                             | २१६   |
| १२३         | ११० क  | ,, ,, शब्द व संयुक्त अक्षर              | २२०   |
| १२४         | १११    | माल्डीव की लिपियाँ                      | २२२   |
| १२५         | ११४    | सुमेर की रेखा - चित्रात्मक लिपि         | २३६   |
| १२६         | ११५    | सुमेर के रेखाचित्र                      | २३७   |
| १२७         | ११६    | असीरियाई कीलाक्षरों का विकास            | २४०   |
| १२=         | ११७    | बेबीलोन की कीलाकार लिपि                 | २४१   |
| 278         | ११८    | हम्मूराबी की विघि – संहिता              | २४२   |
| १३०         | 288    | असीरियन लिपि के व्यंजन तथा स्वर         | २४४   |
| १३१         | १२०    | ,, अंक                                  | २४६   |
| १३२         | १२४    | एलाम की प्राचीन लिपि                    | २५६   |
| १३३         | १२५    | बेहिस्तून का शिलालेख                    | २५६   |
| १३४         | १२६    | वेहिस्तून की शिला पर मूर्तियों का विवरण | २६०   |
| १३५         | १२७    | कीलाकार अक्षर                           | २६२   |
| १३६         | १२८    | ,, चिह्न                                | र६४   |
| <b>१</b> ३७ | १२६    | ,, अक्षर                                | २६४   |
| <b>१</b> ३८ | १३०    | ,, হাত্ৰ                                | २६४   |

| लिपियों के फलक ] |        |                                                           |       |  |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--|
| क्रम सं०         | फ० सं० | विवरण                                                     | पुष्ठ |  |
| १३९              | १३१    | कीलाकार अक्षर                                             | रहेइ  |  |
| १४०              | १३२    | 77 17                                                     | २६६   |  |
| १४१              | १३३    | ,, वर्णावली                                               | २७०   |  |
| १४२              | १३४    | ,, बहु - घ्वनीय चिह्न                                     | ' २७२ |  |
| १४३              | १३५    | भावात्मक, निर्घारक, अक्षरात्मक चिह्न                      | २७३   |  |
| 888              | १३६    | असीरियाई – वेत्रीलोनी लिपि के निर्घारक – अक्षरात्मक चिह्न | २७४   |  |
| १४५              | १३७    | प्राचीन सुमेर तथा नव – असीरियाई लिपियाँ                   | २७५   |  |
| १४६              | १३८    | वेहिस्तून गिलालेख का आंशिक पाठ                            | २७६   |  |
| १४७              | १३८ क  | n n n n                                                   | २७७   |  |
| १४८              | १३८ ख  | 11 21 22 21                                               | २७८   |  |
| 585              | 275    | ,, ,, ,, सूसियन पाठ                                       | २८०   |  |
| १५०              | १४०    | ,, ,, बेबीलोनी पाठ                                        | २८१   |  |
| १५१              | १४१    | पहलवी लिपि के रूप                                         | रद३   |  |
| १५२              | १४२    | जोन्द – अवेस्ता लिपि                                      | रेन्४ |  |
| १५३              | १४३    | ससानिड पहलवी तथा जेण्ड                                    | रदर   |  |
| १५४              | १४५    | प्राचीन फ़िनीशियन चिह्नों की तुलना, क्रीट के चिह्नों से   | २६१   |  |
| १५५              | १४६    | फ़िनीशिया लिपि के वर्ण                                    | 255   |  |
| १५६              | १४७    | बिबलास के वर्ण                                            | 858   |  |
| १५७              | १४५    | बिबलास का एक लघु अभिलेख                                   | २६५   |  |
| १५८              | १४६    | फ़िनोशियन लिपि के कालानुसार रूप                           | २६६   |  |
| १५९              | १५०    | अहिराम का अभिलेख                                          | 552   |  |
| १६०              | १५० क  | मेशा का अभिलेख                                            | 252   |  |
| १६१              | १५० ख  | मध्यकालीन फ़िनीशियन का प्रतिदर्श                          | 555   |  |
| १६२              | १५१    | प्यूनिक लिपि                                              | ३००   |  |
| १६३              | १५२    | कनआन की लिपि                                              | ३०१   |  |
| १६४              | १५३    | युगारिट की लिपि                                           | ३०३   |  |
| १६५              | १५४    | 11 11 11                                                  | ₹०४   |  |
| १६६              | १५५    | 11 11 11                                                  | ३०४   |  |
| १६७              | १५६    | 27 27 29                                                  | ३०५   |  |
| १६५              | १५७    | 11 11 11                                                  | ३०६   |  |
| १६९              | १५९    | तारकोण्डेमस मुद्रा                                        | ३१४   |  |
| १७०              | १५६ क  | तारकोण्डेमस मुद्रा (भीतरी भाग)                            | ३१३   |  |
| १७१              | १६०    | हित्ती चित्रात्मक लिपि                                    | ३१४   |  |
| १७२              | १६१    | एक द्विभाषिक अभिलेख                                       | ३१६   |  |
| १७३              | १६२    | भावात्मक चित्र-लिपि के कुछ पठन                            | ३१७   |  |

| क्रम सं०    | फ० सं०       | विवरण                                               | पृष्ठ       |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| १७४         | <b>१</b> ६३  | सर्वनाम चिह्न                                       | ₹ १ =       |
| १७५         | १६४          | अन्य चिह्न                                          | ३१८         |
| १७६         | १६५          | अन्य चिह्न                                          | <b>३</b> १९ |
| १७७         | १६६          | एक अभिलेख                                           | ३२१         |
| १७=         | १६७          | चार देशों की चित्रात्मक लिपियों की तुलना            | ३२३         |
| 208         | १६९          | हेब्रू लिपि की वर्णमाला                             | ३२९         |
| १८०         | १७०          | हेब्रू लिपि के प्रतिदर्श                            | ३३०         |
| १८१         | १७१          | समारिया की लिपियाँ                                  | ३३३         |
| १=२         | १७३          | अरमायक व पालमीरी लिपियाँ                            | 388         |
| १८३         | १७४          | अरमायक लिपि की एक विशिष्ट शाखा                      | ३४१         |
| १६४         | १७४          | जेबेद, एस्ट्रेंजलो आदि                              | ३४२         |
| १८५         | १७६          | सीरिया की कर्शुनी                                   | ३४४         |
| १८६         | १७८          | फ़ीजिया की लिपि                                     | ३४६         |
| १८७         | 208          | लीकियन लिपि                                         | ३४७         |
| १८८         | १८०          | लीकियन लिपि (द्विभाषिक अभिलेख)                      | ३४८         |
| १८९         | १८२          | लीडिया की लिपि-एक प्रतिदर्श                         | ३५२         |
| १९०         | १८३          | न्ैरियन लिपि के अक्षर                               | ३५४         |
| \$₹\$       | १८४          | सिडेटिक लिपि                                        | ३५५         |
| \$23        | १८५          | यजीदी लिपि                                          | ३४६         |
| \$23        | <b>१</b> 55  | नबात की नब्ती लिपि                                  | ३६४         |
| 888         | १८५ क        | प्रतिदर्श                                           | ३६४         |
| १६५         | \$=£         | हेजाज और नज्द की लिपियाँ                            | ३६७         |
| <b>8</b> 28 | १८६ क        | थामुडिक (हेजाज़) का प्रतिदर्श                       | ३६६         |
| <b>१९७</b>  | 650          | मण्डायक, सफ़ातैनी, उम्म-अल-जमल                      | ३७०         |
| \$25        | १६० क        | सफ़ातैनी का प्रतिदर्श                               | 355         |
| \$2£        | १९१          | लिहियानिक लिपि                                      | ३७१         |
|             | १९३          | सिनाइ की लिपियाँ                                    | ३७४         |
| 208         | १९४          | सिनाइ की अरबी लिपि                                  | ३७६         |
| २०२<br>२०३  | १ <u>८</u> ५ | सबा की लिप                                          | ३७=         |
| २०४         | \$50         | अरबी लिपि की अन्य शाखाएँ                            | ३८०         |
| २०५         | १६७ क        | नब्ती द्वारा नस्बो का विकास                         | ३८१         |
| २०६         | १६५          | नब्ती द्वारा नस्खी का विकास                         | ३ंदर        |
| २०७         | <b>300</b>   | कूफी लिपि में कलमा                                  | ३८४         |
| २०५         | <b>२०२</b>   | अरमेनिया की लिपि — बोलर-आजिर<br>जॉर्जिया की लिपियाँ | ३८८         |
| २०६         | २०३          | जॉर्जिया की मेहदूली                                 | <b>३</b> ९१ |
|             |              | West of Styl                                        | ३६२         |

## लिपियों के फलकों ( Plates ) की तालिका

( द्वितीय खण्ड )

| क्र० सं० | फ० सं० | विवरण                                       | पृष्ठ         |
|----------|--------|---------------------------------------------|---------------|
| २१०      | २०५    | अु−मेद् लिपि                                | ४०३           |
| २११      | २०६    | अु−चेन् लिपि                                | 808           |
| २१२      | २०७    | पस्सेपा लिपि                                | ४०५           |
| २१३      | २०५    | बाल्टी लिपि                                 | ४०६           |
| २१४      | २०६    | अु−मेद एवं अु−चेन के प्रतिदर्श              | ४०७           |
| २१५      | २१५    | आठ त्रिपुण्ड; प्राचीन रेखा-चित्र            | ४२६           |
| २१६      | २१६    | चीन की प्राचीनतम लिपि                       | ४२५           |
| २१७      | २१७    | चीनी लिपि का कालानुसार विकास                | ४३०           |
| २१५      | २१८    | चीनी लिपि में घ्वनि-बल (टोन)                | · <b>४३</b> ३ |
| २१६      | २१९    | चीनी लिपि के वस्तु-चित्र                    | ४३४           |
| २२०      | २२०    | चीनी लिपि के सांकेतिक चित्र                 | ४३५           |
| २२१      | २२१    | संयुक्त सांकेतिक चित्र                      | ४३६           |
| २२२      | २२२    | क्रम द्वारा निर्मित चित्र; घ्वनि-सूचक चित्र | ४३७           |
| २२३      | २२३    | ग्रहण किये हुये चित्र 'हृदय' ( मुुलेख )     | 7\$\$         |
| २२४      | २२४    | कुछ शब्द व वाक्य                            | ४४२           |
| २२५      | २२५    | इनीशियल्स व फ़ाइनल्स की तालिका              | ४४३           |
| २२६      | २२६    | ध्वन्यात्मक चिह्नों का आविष्कार             | 88%           |
| २२७      | २२७    | चीनी लिपि की ध्वन्यात्मक पद्धति – १         | 880           |
| २२८      | २२८    | n = n = n = -2                              | ४४८           |
| 375      | २२६    | <i>n</i>                                    | ४४९           |
| : २३०    | २३०    | लिपि का सरलीकरण; आठ मौलिक स्ट्रोक           | ४५१           |
| २३१      | २३१    | रेखाओं के द्वारा शब्द निर्माण               | ४५२           |
| २३२      | २३२    | चीनी लिपि के अंक                            | ४५३           |
| . २३३    | २३३    | चीन में दक्षिणी भाग की लोलो लिपि            | <b>४५४</b>    |

| क्रम० संव | फ० सं०      | विवरण                                      |      | पृष्ठ |
|-----------|-------------|--------------------------------------------|------|-------|
| २३४       | २३४         | दक्षिण-पश्चिम चीन की म्याओ – त्से लिपि     |      | ४५६   |
| २३५       | २३५         | मोसो लिपि                                  |      | ४५७   |
| २३६       | २३७         | उइगुरी लिपि                                |      | ४६३   |
| २३७       | २३८         | गालिक लिपि                                 |      | ४६४   |
| २३८       | २३६         | मंगोलिया की दो प्रकार की लिपियाँ           |      | ४६६   |
| 3,55      | २४०         | मंगोल लिप्पि का एक प्रतिदर्श               |      | ४६७   |
| २४०       | २४१         | कालमुक लिपि                                |      | ४६८   |
| २४१       | २४२         | बुरियाती लिपि                              |      | ४७०   |
| २४२       | २४३         | तोखारी लिपि                                |      | ४७१   |
| २४३       | २४४         | मंचूरिया की लिपि                           |      | ४७२   |
| २४४       | २४४         | सोग्दी लिपि                                |      | ४७४   |
| २४५       | २४६         | साइवेरिया की यानिसी लिपि                   | 4.08 | ४७४   |
| २४६       | २४७         | ,, ,, ओरहन लिपि                            | 3    | ४७७   |
| २४७       | २४=         | मनीकी लिपि                                 | II   | ४७५   |
| २४६       | २५०         | पुमसो लिपि                                 |      | ४८३   |
| २४९       | २५१         | ओनमुन लिपि                                 |      | ४५४   |
| २५०       | २४२         | ओनमुन लिपि का पाठ                          |      | ४८५   |
| २५१       | २५३         | जापान की प्राचीनतम दैवी लिपि               |      | £38   |
| २५२       | २४४         | कताकाना लिपि के अक्षर                      |      | ጻቺጸ   |
| २५३       | २५४ क       | 17 17 17                                   |      | ४९४   |
| २५४       | २५५         | हिरागाना लिपि के अक्षर                     |      | ४२७   |
| २५४       | २५६         | " , ,                                      |      | 85=   |
| २५६       | २५७         | हीरागाना व कताकाना के आधुनिक वर्ण          |      | ४९६   |
| २५७       | २५८         | जापानी भाषा के कुछ शब्द व स्ट्रोक          |      | ५०१   |
| २५६       | २४६         | चीनी काइशू लिपि से जापानी अक्षरों का विकास |      | ५०२   |
| २५९       | २६०         | जापानी लिपि के मिश्रित प्रतिदर्श           |      | ५०३   |
| २६०       | २६२         | चतुष्कोण पाली लिपि                         |      | प्र१० |
| २६१       | <b>२</b> ६३ | सुलेख पाली लिपि                            |      | प्र१  |
| २६२       | २६४         | आयुनिक गोल लिपि एवं अंक                    |      | ५१२   |

| लिपियों के फलक ] [ xxxii |            |                                           |               |  |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|--|
| क्रम०                    | सं० फ० सं० | विवरण                                     | ्<br>पृष्ठ    |  |
| २६३                      | २६५        | प्राचीन पेगुअन लिपि                       | ४१३           |  |
| २६४                      | २६६        | चमका लिपि                                 | <b>પ્ર</b> १૪ |  |
| २६५                      | २६९        | बोरोमात                                   | ५१६           |  |
| २६६                      | २७०        | पतीमोखा लिपि                              | ५२०           |  |
| २६७                      | २७१        | प्राचीन थाई लिपि                          | ५२१           |  |
| २६८                      | २७२        | आधुनिक थाई लिपि                           | ५२२           |  |
| 2\$2                     | २७३        | ,, ,, ( संयुक्त अक्षर )                   | ५२३           |  |
| २७०                      | २७४        | कुछ लिपियों के पाठ                        | 428           |  |
| २७१                      | २७५        | लाओस की लिपि                              | ५२५           |  |
| २७२                      | २७६        | मूल अक्षर लिपि                            | ५२६           |  |
| २७३                      | २७७        | संशोधित शीघ्र लिपि                        | ५२६           |  |
| २७४                      | २७=        | आधुनिक लिपि                               | ५३०           |  |
| २७५                      | २८०        | तगाला लिपि                                | ५३३           |  |
| २७६                      | २८२        | कवि लिपि की वर्णमाला                      | ५५३           |  |
| २७७                      | २५३        | जावा की दूसरी लिपि                        | ५३७           |  |
| २७५                      | २५४        | बटक लिपि                                  | ५३८           |  |
| २७९                      | २८४        | रेदजाँग एवं लेम्पोंग लिपियाँ              | ¥36           |  |
| २८०                      | २८६        | बुगिनी – मकासार लिपि                      | ሂሄ۰           |  |
| २८१                      | २८८        | मिस्र राज्य के मुकुट व चिह्न              | ሂሄሩ           |  |
| २६२                      | २८९        | कार्टूश                                   | ५६७           |  |
| २५३                      | २९०        | मिस्र लिपि का क्रमशः विकास                | ५७७           |  |
| २५४                      | २९१        | हेरोग्लिफ़्स के वर्ण (डिटिंजर द्वारा )    | ४७८           |  |
| २८४                      | २९२        | हेरोग्लिफ़्स के वर्ण ( वैलिस बज द्वारा )  | ५७९           |  |
| २५६                      | २९३        | घ्वनियाँ व चित्र                          | ४८०           |  |
| २५७                      | २९४        | हेरोग्लिप्स के कुछ शब्द                   | <b>५</b> ८१   |  |
| २८८                      | २९५        | कुछ अतिरिक्त वर्ण व कुछ शब्द              | ४८२           |  |
| २८९                      | २९६        | हेरोग्लिफ़्स तथा हेरेटिक के कुछ प्रतिदर्श | ५५३           |  |
| 550                      | २९७        | हेरोग्लिफ़्स का घसीट रूप - हेरेटिक        | ሂፍሄ٠          |  |
| २९१                      | २९६        | हेरोग्लिफ्स एवं हेरेटिक का एक अभिलेख      | ५८५           |  |
|                          |            |                                           |               |  |

| क्र॰ सं॰ | फ॰ सं॰ | विवरण                                                 | पृष्ठ        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|
| २९२      | २९९    | डिमाटिक की वर्णमाला; डिमाटिक एवं कॉप्टिक के प्रतिदर्श | ४८६          |
| २९३      | ३००    | कॉप्टिक लिपि की वर्णमाला                              | ४८७          |
| २९४      | ३०१    | मिरोइटिक लिपि की वर्णपाला                             | ४८८          |
| २९५      | 307    | मिरोइटिक – डिमार्टिक की वर्णमाला                      | ५८९          |
| २९६      | ३०३    | मिस्री लिपि के अंक                                    | ५९०          |
| २९७      | ३०३ क  | हेरेटिक के अंक                                        | ५९२          |
| २९५      | ३०५    | नुमोदियन लिपि                                         | ४९८          |
| २९९      | ३०५ क  | नुमीदियन लिपि का आंशिक पाठ                            | ५९९          |
| ३००      | ३०६    | वर्बर लिपि                                            | ६००          |
| ३०१      | २०७    | बर्बर लिपि का आंशिक पाठ                               | ६०१          |
| ३०२      | ३०७ क  | तुर्देतेनियन लिपि के कुछ वर्ण                         | ६०१          |
| ३०३      | ३०५    | बामुन लिपि                                            | ६०३          |
| ४०६      | ३०९    | सोमाली लिपि                                           | ६०५          |
| ३०५      | ३१०    | सोमाली लिपि के कुछ संयुक्त अक्षर                      | ६०६          |
| ३०६      | ३११    | एक्रोफ़ोनी पद्धति से वर्णों का विकास                  | ६०८          |
| ३०७      | ३१२    | वई लिपि                                               | ६०९          |
| ३०८      | ३१२ क  | वई लिपि                                               | ६१०          |
| ३०९      | ३१२ ख  | वई लिपि                                               | ६११          |
| ३१०      | ३१२ ग  | वई लिपि                                               | ६१२          |
| 388      | ३१३    | मेण्डे लिपि                                           | ६१४          |
| 385      | ३१४    | यनसिब्दी लिपि                                         | ६ <b>१६</b>  |
| ३१३      | ३१५    | प्राचीन अबीसीनिया की लिपि                             | ६१८          |
| ३१४      | ३१७    | इथियोपिया की वर्णमाला                                 | <b>£</b> 78  |
| ३१५      | ३१७ क  | 7) 1) ))                                              | <b>477</b>   |
| 388      | ३१७ ख  | " " "                                                 | <b>६</b> २३  |
| ३१७      | ३१७ ग  | 71 71 7,                                              | £78          |
| ३१5      | ३१९    | सिप्रियाटिक लिपि की वर्णमाला                          | <i>41.</i> 0 |
| ३१९      | ३२०    | सिप्रियाटिक लिपि का क्रेटन से सम्बन्ध                 | ६३४          |
| ३२०      | ३२१    | सिप्रियाटिक लिपि के कुछ शब्द                          | ६३५          |
|          |        |                                                       | 41.4         |

### लिपियों के फलक ]

| ાં ભાવના માં માલમાં ] |             |                                                   |                    |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| क्रम०                 | सं० फ० स०   | विवरण                                             | पृष्ठ              |
| ३२१                   | ३२४         | ग्रोक लिपि के वर्णों का उद्भव                     |                    |
| \$55                  | ३२४ क       | 11 11 11 11 11 11                                 | ६४२                |
| ३२३                   | ३२५         | क्रोट की चित्रात्मक लिपि                          | ६४ <b>३</b><br>६५१ |
| <b>३</b> २४           | ३२६         | माइसीनिया की वर्णावली                             | ६५२                |
| ३२५                   | ३२७         | पाइलस की त्रिपद पाटिया                            | ६५३                |
| ३२६                   | ३२७ क       | 22 2, 22 21                                       | <b>\$48</b>        |
| ३२७                   | <b>३</b> २८ | क्रीट की लाइनियर ~ 'एं' के चिह्न                  | ६५५                |
| ३२८                   | ३२९         | फ़ैस्टास चक्रिका                                  | ६५६                |
| 355                   | ३३०         | एथेन्स की लिपि (अभिलेख)                           | ६५९                |
| 330                   | ३३१         | कोरिय की लिपि                                     | ६६१                |
| ३३१                   | <b>३३</b> २ | बोयेशिया दी लिपि                                  | ६६३                |
| 335                   | ३३३         | आर्केडिया एवं साहित्यिक काला के वर्ण              | ६६४                |
| 333                   | ३३४         | ग्रीक लिपि के आयुनिक वर्ण                         | ६७३                |
| 338                   | ३३६         | प्रोटो – टाइरेनियन द्वारा एट्रस्कन वर्णो का उद्भव | , ६७५              |
| ३३५                   | ३३७         | ओस्कन लिपि के वर्ण                                | ६७६                |
| ३३६                   | ३३८         | अंब्रियन लिपि के वर्ण                             | ६७७                |
| ३३७                   | ३३९         | फैलिस्कन लिपि के वर्ण                             | ६७६                |
| ३३८                   | ३४०         | बोल्जानो लिपि के वर्ण                             | ६५०                |
| 375                   | ३४१         | माग्ने लिपि के वर्ण                               | ६८१                |
| ३४०                   | ३४२         | सोन्द्रियो लिपि के वर्ण                           | ६५२                |
| 388                   | ३४३         | लुगानो लिपि के वर्ण                               | ६५३                |
| ३४२                   | ३४४         | वेनेती लिपि के वर्ण                               | ६५४                |
| ३४३                   | ३४५         | कांसे की पाटिया                                   | ६८६                |
| 388                   | ३४६         | लैटिन वर्ण                                        | ६८९                |
| ३४५                   | ३४७         | मैनियस की कटार - ६०० ई० पू०                       | £50                |
| ३४६                   | ३४८         | कुछ वर्णों का विकास                               | ६2१                |
| ३४७                   | 388         | गोथिक लिपि                                        | ६९५                |
| ३४८                   | ३५१         | ग्लेगोलिथिक लिपि                                  | ७०१                |
| 385                   | ३५२         | प्राचीन सीरिलिक लिपि                              | ७०२                |
| ३५०                   | <b>₹¥</b> ₹ | बुल्गारी सीरिलिक लिपि                             | ७०३                |
| ३५१                   | ३४५         | रूस की सीरिलिक लिपि                               | ७०५                |
| ३५२                   | ३४६         | रूस की लिपि के कुछ शब्द                           | ७०६                |
| ३५३                   | ३५६         | ओगम लिपि                                          | ७१३                |
| ३५४                   | 378         | आयरलैण्ड की रोमन लिपि                             | ७१४                |
| ३५५                   | ₹₹          | हंगेरी की प्राचीन लिपि                            | ७१७                |

| क्रम० सं | फ॰ स॰       | विवरण                                              | पृष्ठ            |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ३५६      | <b>३</b> ६२ | निकोल्सबर्ग लिपि के वर्ण; नवीं श॰ का एक लघु अभिलेख | ७२०              |
| ३५७      | ३६४         | प्राचीन जर्मनी के रून                              | ७२३              |
| ३५८      | ३६६         | डेनमार्क नार्वे स्वीडन के रून                      | ७२७              |
| ३५६      | ३६६क        | एक प्रतिदर्श                                       | ७२८              |
| 340      | ३६७         | विन्दी वाले रून; दल्सकारून                         | 250              |
| ३६१      | 3,4,5       | ऐंग्लो - सैक्सनरून                                 | १६०              |
| ३६२      | ३६०         | एंग्लो-सैक्सन रून का प्राचीनतम् अभिलेख             | ७३२              |
| ३६३      | ३७१         | बार्डी लिपि                                        | ७३४              |
| ३६४      | ३७२         | हमानिया की लिपि                                    | ७३४              |
| ३६५      | ३७३         | अल्बे.नियन लिपि                                    | ७३६              |
| ३६६      | ३७४         | अज्ञटेक गणित                                       | ७४२              |
| ३६७      | ३७५         | अजुटेक जाति की चित्र-लिपि                          | ७४३              |
| ३६८      | ३७६         | अजटेक जाति के कुछ अन्य चित्र                       | ७४४              |
| ३६६      | ३७७         | विश्वोत्पत्ति की कहानी                             | ७४६              |
| ₹७०      | ३७८         | एक रेड - इण्डियन की कहानी                          | ্ ৩४७            |
| ३७१      | ३८०         | ्मय चित्र लिपि के वर्ण                             | ७५१              |
| ३७२      | ३८१         | मय जाति का पंचांग                                  | ७५२              |
| ३७३      | ३६२         | चिरोकी लिपि के वर्ण                                | ७५४              |
| ३७४      | ३६३         | क्री लिपि                                          | <u></u> ર્હ્ય (૭ |
| ३७५      | ३८५         | एलास्का की वर्ण माला                               | 2 <b>,</b> 200   |
| ३७६      | हेद६        | मोटजेंबू क्षेत्र की चित्र लिपि                     | ७६०              |
| ३७७      | ३८७         | ईस्टर द्वीप की चित्र लिपि                          | ७६२              |
| ३७५      | ३८८         | अंग्रेजी की आशु लिपि                               | ७६५              |
| ३७६      | ३८६         | रोमन वर्णों की ब्रेल लिपि                          | ७६६              |
| ३८०      | 950         | खगोल शास्त्र, राशि चक्र                            | ७६७              |
| ३८१      | ३९१         | पियटो लिपि का प्रति दर्श                           | ७६८              |

# मानचित्रों की तालिका

( प्रथम खण्ड )

| क्रम सं० | फ० सं०       | विवरण                                 |                     |
|----------|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| १        | Ę            |                                       | पृष्ट               |
| 2        | २९           | सिन्धु - घाटी सभ्यता के नगर           | 70                  |
| ₹        |              | कुषाण साम्राज्य                       | 29                  |
| 8        | ₹o<br>= o    | चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य | <b>८</b> १          |
|          | 38           | हर्ष वर्धन का साम्राज्य               | <b>८</b> ३          |
| ų<br>Ę   | <b>३</b> २   | गुर्जर - प्रतिहार वंश का साम्राज्य    | <b>८</b> ५          |
|          | 33           | जनवर का साम्राज्य                     | 59                  |
| 9        | ३४           | भारत १७६३ ई० सन् में                  | ९२                  |
| 2        | ३५           | भारत १६५३ में                         | ९३                  |
| 9        | ३७           | अशोक के शिला — लेख एवं स्तम्भ — लेख   | १००                 |
| १०       | 90           | भारत की भाषायें                       | १८५                 |
| 88       | १०१          | नेपाल                                 | २०५                 |
| १२       | १०७          | सिक्किम                               | र१३                 |
| १३       | 208          | माल्डीव द्वीप समूह तथा श्री लंका      | २१७                 |
| १४       | ११२          | प्राचीन मेसोपोटामिया                  | २२६                 |
| १५       | ११३          | शलमनासर तृतीय एवं असुरबनीपाल का राज्य | २३१                 |
| १६       | १२१          | पश्चिम - एशिया के राज्य               | २४९                 |
| १७       | १२३          | डैरियस का विशाल साम्राज्य             | . २४१               |
| १८       | १२३          | सिकन्दर का साम्राज्य                  | २५३                 |
| १९       | १४४          | फ़िनीशिया                             | <b>२</b> ५ <b>५</b> |
| २०       | १५८          | हत्तुशा (हित्ती) राज्य                | २१०                 |
| २१       | १६५          | इस्रायल जाति का इतिहास                | ३२८                 |
| २२       | १७२          | सीरिय़ा                               | ३३६                 |
| २३       | १७७          | एशिया माइनर के देश                    | १४५                 |
| २४       | १५१          | लीडिया तथा फ़ीजिया                    | ३५०                 |
| २६       | १८६          | प्राचीन अरेबिया                       | ३६०                 |
| २६       | १८७          | पश्चिम एशिया ( इस्लाम के पूर्व )      | ३६२                 |
| २७       | १६२          | सिनाइ                                 | ३७२                 |
| २८       | १९९          | पिंचम एशिया ( अरमेनिया )              | ३८६                 |
| 3.5      | २०१          | अरमेनिया जॉर्जिया                     | ३८९                 |
| ३०       | २०४          | तिब्बत                                | ३८८                 |
| ३१       | <b>`२</b> १० | चीन                                   | ४१०                 |
| ३२       | २११          | चीन - तांग वंश का साम्राज्य           | ४१३                 |
|          |              |                                       |                     |

### मानचित्रों की तालिका

### ( द्वितीय खण्ड )

| क्रम सं० | फ॰ सं॰ | विवरण                                                           | पृष्ठ                                       |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ३३       | 787    | चीन - १३वीं श० के अन्त में                                      | ४१५                                         |
| ३४       | २१३    | चीन - १७३६ से १७२६ ई० तक                                        | ४१५                                         |
| ३५       | २१४    | चीन - १९०० ई० में                                               | ४२०                                         |
| ३६       | २३६    | मंगोल जातियाँ                                                   | ४६१                                         |
| ३७       | 585    | कोरिया                                                          | ४८२                                         |
| रेद      | २५२    | जापान ़                                                         | ४९०                                         |
| ३९       | २६१    | <b>ब्रह्मा</b>                                                  | ४०५                                         |
| 80       | २६७    | श्याम व हिन्द - चोन के देश                                      | ५१६                                         |
| ४१       | २६८    | श्याम, कम्बोडिया, लाओस ( वर्तमान )                              | ५१७                                         |
| ४२       | २७०    | फ़िलिपाइन द्वीप सम्ह                                            | ४३२                                         |
| ४३       | २८१    | हिन्देशिया द्वीप समूह                                           | <b>५</b> ३४                                 |
| ४४       | २८७    | मिस्र                                                           | <b>4</b> 80                                 |
| ४५       | ४०६    | अफ़ीका ( अठारहवीं श० के अंत में )                               | ५ <u>६</u> ६                                |
| ४६       | ३१६    | इथियोपिया ( उन्नीसवीं श॰ )                                      | ६१९                                         |
| ४७       | ३१८    | सायप्रस                                                         | ६३०                                         |
| ४८       | ३२२    | प्राचीन ग्रीस – ई० पू० की दूसरी शती                             | ६३७                                         |
| ४९       | ३२३    | आघुनिक ग्रीस                                                    | £3£ <sup>°</sup>                            |
| ५०       | २३४    | प्राचीन इटली                                                    | <b>5</b> 42                                 |
| ५१       | ३४८ क  | यूरोप की प्राचीन जातियों का विस्तार - पाचवीं से ग्यारहवीं श० तक | ६९२                                         |
| प्र२     | ३५०    | मोराविया - ९२० से ११२५ ई० के मध्य - आयुनिक बुल्गारिया           | <b>ξ</b> <u>2</u> ξ                         |
| ४३       | ३५४    | रूस - १००० ई० के लगभग                                           | ७०४                                         |
| 48       | 375    | आयर लैण्ड                                                       | 200                                         |
| ४५       | ३६०    | हंगेरी                                                          | ७१६                                         |
| ५६       | ३६३    | जर्मनी                                                          | ७१९                                         |
| ५७       | ३६५    | नार्वे स्वीडन                                                   | ७२६                                         |
| ४५       | ३६८    | इंगलैण्ड                                                        | ७२८                                         |
| ५६       | 305    | मव्य - अमरीका ( मैक्सिको व युकेटान )                            | 380                                         |
| Ę0       | ३८४    | एलास्का − ईस्टर आइलैण्ड                                         | 98 <del>⊆</del><br>19 <b>k</b> <del>=</del> |
|          |        |                                                                 |                                             |

नोट: इस पुस्तक में जो भी मानचित्र दिये गये हैं वे प्रामाणिक मानचित्रों के छाया - मात्र हैं। ये मानचित्र देशों की घारणा - मात्र प्रदर्शित करने के लिए अंकित किये गये हैं। सभी मानचित्र शुद्ध अनुपात में नहीं (not to scale) हैं।

# लेखन कला का इतिहास ( द्वितीय खण्ड )



### तिब्बत

तिब्बत निवासी इस देश को बोद के नाम से सम्बोधित करते हैं। इसी प्रकार भारतीय 'भोट', मंगोल 'तुवेत' (जिससे हो गया तिब्बत ) तत्पश्चात् चीनियों ने इसका नाम शी द्सांग ( Hsi - Tsang ) रखा।

### इतिहास

इस देश का इतिहास पौराणिक काल से आरम्भ होता है। इसका सर्वप्रथम नरेश कौशल निवासी एक भारतीय राजा प्रसेनजीत का पाँचवाँ पुत्र था, जो अपना घर छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया था। चलते — चलते यह तिब्बत पहुँच गया और वहाँ के निवासियों ने इसको तिब्बत का नरेश चुन लिया तथा उसका नाम न्या — त्रि चेन — पो (Nya — tri Tsen — po) रख दिया। उसने अपना निवास स्थान यार — लोंग को बनाया। यह उप — नगर ल्हासा के दक्षिण में स्थित था। सर्वप्रथम शासक तथा उसके उत्तराधिकारी दिन्य — लोकीय — राजा कहलाते थे। तदनन्तर छः शासकों को भू — लोकीय राजा कहा जाता था।

तत्पश्चात् एक राजा हुआ जिसका नाम ल्हाथो थोरी न्यान चेन था। इसी राजा के शासन काल में सर्व अथम बौद्ध — धर्म — सम्बन्धी वस्तुएँ नेपाल से तिब्बत पहुँचने लगीं। इस राजा का चौथा उत्तराधिकारी नाम — री सोंग — चेन था जिसका स्वर्गवास ६३० ई० सन् में हुआ था। इसके शासन काल में तिब्बत — निवासियों ने गणित तथा आयुर्विज्ञान की शिक्षा चीन देश से प्राप्त की। इसके राज्य — काल में इतनी समृद्धि थी तथा इतना पशुधन था कि राजा ने अपना राजगृह निर्माण कराने के लिये पदार्थों में पानी के स्थान पर दूध व मक्खन का प्रयोग किया।

इस शासक के मरणोपरांत इसका पुत्र तेरह वर्ष की अवस्था में रार्जीसहासनारूढ़ हुआ। तिब्बत का वास्तिविक इतिहास इसी राजा के शासन काल से आरम्भ होता है। इसका नाम स्रोंग चेन गम्पो था। इसी ने भारत की लिपि के वर्णों का प्रयोग तिब्बत में आरम्भ कराया। उसने अपने राज्य का विस्तार लद्दाक तथा नेपाल तक किया। ७०३ में नेपाल ने विद्रोह कर दिया और स्रोंग चेन गम्पो का तीसरा उत्तराधिकारी वीरगित को प्राप्त हुआ।

स्रोंग चृत गम्पो का दूसरा पुत्र व उत्तराधिकारी मंग - स्रोंग मंग - चृत था जिसने ६६३ ई० में मध्य - एशिया का बहुत सा भू - भाग अपने अधीन कर लिया। उसने चीन पर भी आक्रमण किया जिसके

## ऊपर आठवीं श० में 'तिब्बत' नीचे बारहवीं श० में



फलक संख्या - २०४

प्रतिकार में चीन ने विध्वंसक आक्रमण कर दिया और राजधानी को नष्ट — भ्रष्ट कर दिया। मंग चेन के पौत्र त्सुक — चेन ने एक चीन की राजकुमारी से विवाह किया। ७३० में उसके एक पुत्र ति — सोंग दे — चेन उत्पन्न हुआ जो तिब्बत के इतिहास में एक प्रसिद्ध नरेश हुआ है। उसने ७४३ से ७८९ तक राज्य किया। तत्पश्चात् उसका पुत्र मुनि — चेन — पो राजिसहासन पर बैठा। उसने अपनी प्रजा में समानता लाने का प्रयत्न किया और धनवानों का धन निर्धनों में अपनी आज्ञानुसार विभाजित करना तथा उनको उच्च — पदाधिकार दिलाना आरम्भ कर दिया। इन बातों से अप्रसन्न होकर उसकी माता ने उसको विष

उसके मरणोपरांत रल - पा - च़ेन शासक बना। इसने बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बत की भाषा में अनुवाद करवाया तथा चीन से ५२१ में सन्धि कर ली। रल - पा - च़ेन के पश्चात् राजा धर्माध्यक्ष भी होने लगे जिनका नाम छोग्याल हो गया। इन भावी राजाओं ने बौद्ध धर्म का ख़ब प्रचार किया। यह राजा तिब्बत के मुख्य देवता च़ेन - रे - सी के अवतार माने जाने लगे। पिछले तीन राजा भी उसी के अवतार माने जाने लगे थे। ५३५ में रल - पा - चेन का उसी के श्राता लंगदर्मा ने वध कर दिया। तीन वर्ष लंगदर्मा ने राज्य किया परन्तु एक पुरोहित ने उसका भी वध कर दिया। वह भी एक नृत्य के अभिनय में और तभी से उस पुरोहित की स्मृति में नृत्य होता चला आ रहा है।

तत्पश्चात् तिथ्वत का राज्य लंगदर्मा के दो पुत्रों में विभाजित हो गय।। एक राज्य का नाम पूर्वी - तिब्बत तथा दूसरे का पश्चिमी - तिब्बत पड़ गया।

१०१३ ई० में एक भारतीय विद्वान् धर्मपाल यहाँ पहुँचा। शनैः शनैः बारहवीं एवं तेरहवीं शताब्दी तक पुरोहित ने अपनी सत्ता बढ़ा ली। उन्हीं में से एक वड़े विहार का पुरोहित साक्य था। यह विहार मध्य — तिब्बत के दक्षिण — पश्चिम में स्थित था। १२४७ में मंगोल सम्राट् के पौत्र ने सा — क्य पण्डित को अपने राज दरबार में निमन्त्रित किया। पाँच वर्ष पश्चात् कुबलई खाँ, जिसने पूर्वी तिब्बत विजय किया था, चीन का सम्प्राट् बना। उसने सा — क्य पण्डित के भतीजे फक — पा ग्याल — चेन को अपने दरबार में आमन्त्रित किया। उसने फक — पा को तिब्बत तथा दक्षिण — पूर्वी — तिब्बत के १३ जनपदों का तथा उत्तर — पूर्वी — तिब्बत के अम्दो प्रांत का भी शासक बना कर पूरी सत्ता सौंप दी। इसी समय से सा — क्य — पा के लामा (पुरोहित) शासक बन गये जो १३४० तक राज्य करते रहे।

सा — क्य विहार की शक्ति शनैः शनैः कम होने लगी और दूसरे विहार अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। उनमें से एक लामा ने मुख्य तिब्बत तथा पूर्वी — तिब्बत को परास्त किया और वहाँ का शासक भी बन गया। उसका नाम चांग — चुप ग्याल — छेन था जो फक — मो — दू के नाम से प्रसिद्ध था। उस विहार के १२ शासक हुए और १६३५ तक शासन किया। फक — मो — दू वंश को सोंग प्रांत के शासक ने समाप्त कर दिया।

१३५८ में एक महान् विद्वान् चोंग ख - पा का जन्म हुआ। उसके चेले पीला हैट (टोपा) पहनते थे जब कि दूसरे सम्प्रदाय वाले लाल हैट पहनते थे। पीले हैट वालों को विवाह करना तथा मदिरा पान करना निषेध था। सांग का - पा का उत्तराधिकारी गे - दुन त्रुप - पा हुआ जिसने एक विशाल विहार ( मठ ) का

इसका नाम सा - क्य विहार के नाम पर सा - क्य पड़ गया। इसका वास्तविक नाम कुनज्गर्यां मत्सन्द पाल - क्जान - पो (Kun - dga - rgyal - mt's and pal - bzan - po) था। यह विवरण इस पुस्तक से लियां गया है: Jansen, H.: Syn, Symbol and Script (1970), p. - 414.

निर्माण करवाया। यह विहार महान् लामा अर्थात् ताशी लामा का निवास स्थान बना। यह पीले हैट वालों का दूसरा महान् लामा था। १४७४ में गे - दुन त्रुप - पा का स्वर्गवास हो गया। उसकी आत्मा एक बच्चे की आत्मा में प्रवेश कर गई और वह अवतार माना जाने लगा। तीसरे उत्तराधिकारी का नाम सोनम ग्यत्सो था जिसने यह धर्म मंगोलिया तक प्रसारित किया। मंगोलिया में लामा को दलाई लामा वज्रधर की पदवी दी गई और तभी से दलाई लामा नोम पड़ गया।

पाँचवाँ उत्तराधिकारी लोब - सोंग ग्या - त्सो था जो मंगोलों के सहयोग से १६४१ में शासक भी बना दिया गया।

त्सिमा का पोताल राजगृह पहले सोंग — चंन — गम्पो ने बनवाया था जो युद्धों में नष्ट हो गया। तत्पश्चात् इस पाँचवें दलाई — लामा के प्रधान मंत्री ने पत्थर का महल निर्माण करवाया जो आज भी वर्तमान है। इसने चीन की भी यात्रा की और इसको वहाँ के दरबार में एक स्वतंत्र देश के शासक तथा एक धर्म के अधिष्ठाता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसी के शासनकाल में प्रथम यूरोप निवासी एक पुर्तगाली एन्तोनियो दि अन्द्रादा तिब्बत आया परन्तु वह ल्हासा नहीं पहुँच सका। तत्पश्चात् दो पादरी आये जो पोकिंग के रास्ते ल्हासा पहुँचे। एक माह निवास करके नेपाल के रास्ते वापस आ गये।

अठारहवीं श॰ में चीन ने तिब्बत से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये। राजदूतों की पदवी 'अम्बान' के नाम से ज्ञात हुई। १७५० में चीन में तिब्बत के राजदूतों का वध कर दिया जिसकी प्रतिकिया में तिब्बत निवासियों ने चीनी राजदूतावास के चीनियों का वध कर दिया। इस पर चीन के सम्प्राट् चेन — लूंग ने एक सेना भेज कर पुनः तिब्बत पर आधिपत्य जमा लिया परन्तु वह स्थिर न रह सका।

१७८६ में नेपाल - राज्य की सत्ता गोरखों के हाथ में आ गई और उन्होंने शी - गा - च़ को अपने अधीन कर लिया परन्तु चीन ने एक सेना भेज दी और अब चीन एवं तिब्बत ने मिल कर १७९२ में नेपाल की सेना को परास्त कर दिया। तत्पश्चात् काठमण्डू के निकट एक सिन्ध - पत्र पर हस्ताक्षर हो गये। १८४१ में कश्मीर के डोंगरा लोगों ने पश्चिम से तिब्बत पर आक्रमण किया परन्तु ठण्ड व बर्फ़ के कारण परास्त हो गये। १८५५ में फिर नेपाली गोरखाओं ने एक शक्तिशाली आक्रमण किया। तिब्बत से सिन्ध हो गई। नेपाली एजेन्सी तिब्बत में स्थापित हो गई और नेपाल ने वचन दिया कि यदि कोई आक्रमण हुआ तो नेपाल सहायता देगा।

उन्नीसवीं श॰ के अन्त तक कश्मीर के शासक ने लद्दाख़ पर तथा अग्रेजों ने सिक्किम पर अपना आधिपत्य जमा लिया। १९०७ में ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी और यटुंग, ग्याङ् — से एवं गारटोक में चौकियाँ (व्यापारिक केन्द्र) स्थापित कर दीं। १९१२ में चीन के मांचू शासन के अन्त होने के साथ ही तिब्बत ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। १९१४ में चीन, तिब्बत व भारत के प्रतिनिधियों की एक बैठक शिमला में हुई जिसमें इस विशाल पठारी राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। (५) पूर्वी भाग, जिसमें वर्तमान चीन के शंघाई एवं सी क्यांग प्रांत के कुछ भाग सम्मिलित थे। इसको अन्तावर्ती तिब्बत (Inner Tibet) के नाम से सम्बोधित किया गया तथा (२) पश्चिमी भाग जो बौद्ध — मतानुयायी लामा के हाथ में रहा। इसको बाह्य तिब्बत (Outer Tibet) के नाम से सम्बोधित किया गया।

दलाई (मंगोल मावा ) = सागर; लामा = झान अर्थात् झान का सागर।
 पन चेन (पाली); पन = श्वान; चेन। (तिब्बती) = महान् अर्थात् महान् श्वानीः

१९३३ में तेरहवें दलाई लामा के स्वगंवास होने के पश्चात् बाह्य तिब्बत भी धीरे धोरे चीन के घेरे में आने लगा। चीनी भूमि पर लालित — पालित चौदहवें दलाई लामा ने १९४० में शासन भार सँभाला। १९४० में तो पँछेण लामा के चुनाव में दोनों देशों में शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ गई। इस पर चीन को ओक्रमण करने का अवसर प्राप्त हो गया। १९४१ में एक सन्धि के अनुसार यह देश साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। इसी समय भूमि सुधार विधान एवं दलाई लामा के अधिकारों में हस्त — क्षेप तथा कटौती होने के कारण एक असन्तोष की आग सुलगने लगी जो क्रमशः १९४६ एवं १९४९ में जोरों से भड़क उठी जिसको वल प्रयोग द्वारा चीन ने दबा दिया। अत्याचारों व हत्याओं आदि से किसी प्रकार वच कर दलाई लामा भारत पहुँच सके। अब तिब्बत पर चीन का पूर्ण अधिकार है और पँछेण लामा वहाँ के नाम मात्र शासक हैं।

### तिब्बत की लिपियाँ

अ - चेन व अ - मेद लिपियाँ : लगभग ६३० ईसवी में स्रोंग चेन गम्पो ने, जो उस समय का शासक था, अपने एक मंत्री थोन - मी - सम - भोटा को भारत भेजा। उसको आदेश दिया गया कि वह भारत जाकर बौद्ध धर्म का साहित्य तथा संस्कृत सीखे और वापस आकर तिब्बत निवासियों को पढ़ना लिखना सिखाये। इस मंत्री ने बौद्ध - गया में रह कर तथा अन्य स्थानों में रह कर शिक्षा प्राप्त की। वह तात्कालिक गुप्त लिपि के वर्णों को तिब्बत लाया और यहाँ की ध्वनियों के अनुसार कुछ वर्णों को कम कर दिया।

यह लिपि बाद में दो भागों में विभाजित हो गई। एक दैनिक जीवन में प्रयोग के लिए हस्त — लिखित — शीघ्र — लिपि जिसका नाम अ — मेद् 'फ॰ सं॰ — २०६' पड़ा तथा दूसरी मुद्रण के लिए जिसका नाम अ — चेन 'फ॰ सं॰ — २०६' पड़ा। पहली में शिरो — रेखा का प्रयोग नहीं होता तथा दूसरी में होता है। अ — चेन में प्रत्येक शब्द के पश्चात् शिरो — रेखा के अन्त में एक बिन्दी का प्रयोग किया जाता है ठीक इसी प्रकार जैसे देवनागरी लिपि में दो शब्दों के मध्य कुछ स्थान खाली रह जाता है। 'अ' तिब्बत के मध्य प्रांत का नाम था।

इस लिपि की समानता के लिए कुछ ध्विनयाँ तिब्बत की भाषा में ऐसी यीं जिनके लिये वर्ण थे हो नहीं। इस कारण बारहवीं श० में छः वर्ण और जोड़े गये। इन छः वर्णों पर अ — चेन की वर्णमाला में अंक डाल दिये गये हैं। साधारणतया यहाँ की लिपि को समझने में बड़ी किठनाई इस कारण प्रतीत होती है कि अक्षरों की ध्विनयों में परिवर्तन आ जाता है। एक वर्ण की दो ध्विनयाँ होती हैं। उदाहरणार्थ 'ज' 'च' का, 'ग' 'क' का तथा 'द' 'त' का स्थान प्रहण कर लेता है। तिब्बत के व्याकरण के नियमों के अनुसार कभी कभी 'ज, ग, द' को कम से 'च, क, त' पढ़ा जायेगा। 'अ' का प्रयोग स्वर की तरह नहीं किया जाता और वर्णमाला में उसका स्थान आरम्भ में होने के बजाय अन्त में कर दिया गया। एक दूसरा 'अ' भी है जिसका प्रयोग संगीत — मात्रा के अनुसार 'ऽ' होता है। इसमें स्वर केवल चार होते हैं, 'इ, उ, ए, आं' तथा छोटी बड़ी मात्राएँ नहीं होतीं जैसी कि देवनागरी में होती हैं।

इन लिपियों में ध्विन - बल पद्धित का प्रयोग होता है। टोन की संख्या<sup>2</sup> के विषय में विद्वान् एक मत नहीं हैं।

<sup>1.</sup> लेखक ने १९७४ में लखनक विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के तिब्बती भाषा के प्राध्यापक श्री लामा जी से साक्षास्कार करके तिब्बत की लिपियों की ध्वनियों को लिखा हैं।

<sup>2.</sup> जयेरके (Jaeschke) के अनुसार दो टीन हैं। श्रेहाम सैण्डनर्ग (Rev. Graham Sandberg) के अनुसार तीन टोन हैं। अमुन्द सेन के अनुसार छः टोन हैं।

पस्सेपा: इसका आविष्कार तिब्बत के महान् लामा द्वारा हुआ था। उनका नाम फाग – पा (अफगस – पा) था। चीनी भाषा में 'पा – को – सि – पा' लिखा जाता था जिसका संक्षिप्त रूप था 'पा – सि – पा' और उससे बन गया पस्सिपा तथा पस्सेपा । चीन के सम्राट कुवलई ख़ान ने १२६० में तिब्बत के महान् लामा को अपने दरबार में आमंत्रित किया तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। १२६९ में इसी विड्बत लिपि पस्सेपा को राजकीय लिपि बना दिया तथा उइगुरी लिपि, जो अब तक राजकीय लिपि थी, को हटा दिया गया । पस्सेपा अधिक दिनों तक चल न सकी । इसका प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर किया जाता था परन्तु शिरोवृत्त पंक्तियाँ बाएँ से दाएँ की ओर लिखी जाती थीं। इसका प्रयोग चौदहवीं ग० के मध्य तक रहा। इसके वर्णं 'फ० सं० - २०७' पर दिये गये हैं।

बाल्टी लिपि: इसका उपनाम भोटिया है। तिब्बत के सुदूर उत्तर - पश्चिम भागों के निवासी बाल्टी कहलाते थे। यह लोग तिब्बत के ही मूल निवासी भोटिया थे। इनकी भाषा भी तिब्बती थी परन्तु उसमें टोन पद्धति नहीं थी। बाल्टी लोग अपने इस भू - भाग को बाल्टिस्तान कहने लगे और शनै। शनै। एक राज्य में परिवर्तित कर लिया। कशमीर के राजा गूलाब सिंह ने इस पर आक्रमण कर १८१४ में अपने जम्मू राज्य में मिला लिया। १९०१ में इनकी जनसंख्या १,३४, ३७२ थी।

जब बाल्टी लोगों ने चौदहवीं श० में इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया तब इन्होंने पस्सेपा लिपि की सहायता से अपनी एक बाल्टी लिपि का आविष्कार कर लिया। सर्वप्रथम गोडविन ऑस्टिन ( Godwin Austen ) ने इस लिपि की एक बारहखड़ी (Syllabary) तैयार की जिसकी सहायता से गूस्टाक्सन ( Gustafson ) ने इस लिपि की एक वर्णमाला बनाई तथा इसका अनुवाद किया। इस लिपि का प्रयोग दाएँ से बाएँ किया जाता था। इसकी वर्णमाला व प्रतिदर्ज 'फ० सं० - २०८' पर दिया गया है।

अ - चेन लिपि का प्रतिदर्श : निम्नलिखित वाक्य अर्थ व भावार्थ सहित 'फ० सं० - २०६' पर दिया गया है:--

"ज्येन = दूसरों ( इस शब्द का प्रथम अक्षर 'ग' शांत है ); की = का; च्या = काम; मो शे क्यां = न जानने नर भी (इसमें 'ब' शांत है ); ते तङ् = वह और; ते यी = उसका; च्योत पा = व्यवहार; क्यों = पालो'' । इसका भावार्थ : ''दूसरों के काम न जानने पर भी उनके साथ ( अच्छा ) व्यवहार पालो (का पालन करो)।'

अ मेद का लिपि का प्रतिदर्श: 'फ॰ सं॰ - २०९' पर ऊपर की ओर दो वाक्य-"मेरे (एक) घर है''; "लड़की के पास बिल्ली है''—दिये गये हैं। नीचे की ओर सिक्किम<sup>2</sup> में प्रयोग होने वाली 'अु — चेन लिपि' का प्रतिदर्श तथा टेहढ़ी - गढ़वाल में प्रयोग होने वाली 'अु - मेद लिपि' का प्रतिदर्श दिया गया है। दोनों प्रतिदशों के अर्थ एक ही हैं—'एक मनुष्य के दो पुत्र थे'।

<sup>1.</sup> Grierson, G.: Linguistic Survey of India, Vol. III, Part 1. page - 32. (through Rev. A. H. Francke )

<sup>2.</sup> Ibid: p. - 79. (through David Macdonald and Col. Waddell - 1899.)

<sup>3.</sup> Ibid: p. - 93.

अ -- मेद् लिपि

| f                 |                                |    |      |      |    |      |      |      |     |     |
|-------------------|--------------------------------|----|------|------|----|------|------|------|-----|-----|
|                   | <del>d</del> h                 | ख  | 1    | । ड- | च  | ह्य  | जिच  | ञ    | त   | थ   |
|                   | 7(1                            | ला | alı  | IJ   | かし | का   | 4    | न्।  | 41  | न्। |
| k                 | द त                            | न  | प    | फ    | बप | म    | च्रै | छ्   | 3   | व   |
|                   | 11                             | 91 | טן   | प्या | 91 | વા   | 51   |      | E   | RI  |
| 11 20 31          | ज्यं                           | स् | अ-इ  | य    | र  | ਲ    | श    | स    | ह   | अ   |
| The second second | 91                             | IE | 91   | W    | 41 | 0    | 91   | 41   |     | ໜ[  |
|                   | गा =िक 91 = खु वा। = जे । = डो |    |      |      |    |      |      |      |     |     |
|                   | ] अक                           |    |      |      |    |      |      |      |     |     |
|                   | १                              | २  | વ    | 8    | Y  | ६    | 9    | 7    | 3-  | १०  |
|                   | 9                              | 3  | 3    | 6    | 4  | 6    | 2    | 4    | 0   | 10  |
| 1-                | वेक्                           | भे | सुम् | शि   | डग | टूरू | दून् | ग्ये | ग्र | चु  |

फलक संख्या - २०५



| ৰ:                | 7           | 4.          | 当任公下 | खु         | 少少人 | डो          | 7. | <b>3</b> 5 | RN.    |
|-------------------|-------------|-------------|------|------------|-----|-------------|----|------------|--------|
| ज्यं              | <i>ਸ</i> ਼ੇ | अड          | य    | र          | ल   | श           | स  | क्र        | अ      |
| द-(त)<br><b>द</b> | •           | ч<br>Ч      | 4    |            |     | च उं        |    |            | व•%    |
| न<br>न            | ্ৰ<br>ব     | স-ক্র<br>বা | ङ    | <i>2</i> . | Φ.  | ज.(व)<br>E: | 3  | 5          | থ<br>থ |

फलक संख्या - २०६

## पस्सेपा लिपि

| <b>新</b><br><b> </b>                      | ख              | 山                 | <u>s</u>        | घ                        | 西                                                                                                |  |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>Б</u>                                  | ञ              | त<br>  3          | थ<br><b>प्र</b> | <del>a</del><br>Z        | 7                                                                                                |  |
| 1                                         | H 2            | 日<br><sup>B</sup> | <b>4 1</b>      | <del>व</del><br><u>3</u> | <b>B</b>                                                                                         |  |
| <b>み</b>                                  | a<br><b>मि</b> | ज्य               | ज़              | अ् s<br><b>प्रि</b>      | A                                                                                                |  |
| ₹<br>———————————————————————————————————— |                | ₹T<br>51          | स<br><b>र</b>   | <del>E</del>             | 3<br>る<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く<br>く |  |

फलक संख्या - २०७

## बाल्टी लिपि

| अ          | ق ا               | <sup>q</sup> P       | e.P    | H          |
|------------|-------------------|----------------------|--------|------------|
| ख          | च<br> <br> <br>   | <b>E</b> 7           | 4 5    | ₹ <b>B</b> |
| B.         | # 3               | 3                    | a H    | ra R       |
| F 6        | F                 | 72                   | of L   | ख          |
| <b>E H</b> | अं                | 'ब्' की<br>बारहरवड़ी | a J    | वा ड       |
| a P        | al P              | ai P                 | ब्     | वं 💆       |
| वाक्य      | दाएँ से           | बाएँ पढ़ा            | जायेगा |            |
| 压力         | Hef               | HB4                  | 350    | H          |
| रबुदा सी   | ों, बू<br>खोरी ब् | री रवे।<br>चीक = रकु | सी दा  | रवू.       |

फलक संख्या - २०८

# अ -- मेद एवं अ -- चेन के प्रतिदर्श



#### पठनोय सामग्रो

Avery, John : The Beginnings of Writing in and Around Tibet ( The

American Antiquarian - Vol. VIII - 1886).

Bell, Sir Charles : The People of Tibet (1928).

Bushell, S. W. : The Early History of Tibet ( Journal of Royal Asiatic Society

- New Series - Vol. XIII - 1885 ).

Gould, B. and: Tibetan Word Book (Oxford University Press - 1943).

Grierson: : Linguistic Survey of India - Vol. III - part 1.

Konow, S.: Saka Studies (1932).

Laufer, B. : Origin of Tibetan Writing (Journal of the American

Oriental Society - 1918).

Leumann, M.: Introduction to the Grammar of Tibetan.

Richardson, H. R,

: Tibetan Sentences
: Tibetan Syllables

Rockhill, W. W. : The land of Lamas (1891).

Senanayak, R. D. : Inside Story of Tibet (1967).

### चीन

इतिहास : चीन देश की संस्कृति व सभ्यता बहुत प्राचीन है। इतिहास के लिए 'शू जिंग' (Shu Ching) नाम पौराणिक पुस्तक से पता लगता है कि २८०० ई० पू० में एक राजा या नेता हुआ जिसका नाम फू शी (Fu Hsi) या। इसने आरम्भ काल की प्रजा में कई सुधार किये। वा गुआ (Pa Kua) नाम से आठ शब्दों का निर्माण करके लिपि को जन्म दिया। यह तीन पंक्तियाँ थीं। त्रिपुण्ड के नाम से अथवा मिस्तिक द्रियाम्स (Mystic Trigrams) के नाम से संसार में जात हुए। फ़ू शी ने विवाह संस्था को जन्म दिया। तत्पश्चात शेन नुङ्ग (Shen Nung और हुआंग ती (Huang Ti) विवाह संस्था को एक समिति ने चीन साम्राज्य का विस्तार किया, सुन्दर मकानों व नगरों का निर्माण किया, इतिहासकारों की एक समिति वनाई तथा रेशम का आविष्कार किया। इसके पश्चात् राजवंशों की स्थापना होने लगी।

शिया ( Hsia ) वंशा : ( २२०५ से १७६५ ई० पू० तक ) का संस्थापक 'यू' ( Yu ) था । इस वंश का अन्तिम राजा चीय कुयेइ ( Chieh Kuei ) था । यह शासक वड़ा अत्याचारी था ।

इत ( Yin ) या शांग ( Shang ) वंश : ( १७६५ से ११२२ ई० पू० तक ) के संस्थापक त अंग (  $\mathbf{T}'$ ang ) ने शिया वंश को समाप्त कर शांग वंश की नींव डाली। इसका अन्तिम शासक चाउ शीन ( Chou Hsin ) था। इस राजा के कुकर्मों के कारण एक क्रान्ति हुई और इस राजवंश का अन्त हो गया।

चाउ ( Chao ) वंश : ( ११२२ से २४९ ई० पू० तक ) का संस्थापक वू वांग ( Wu Wang ) था। इन्हीं दिनों शासन का एक उच्च पदाधिकारी की - त्से ( Ki - Tse ) ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वह चाउ वंश के शासन में नौकरी करना अच्छा नहीं समझता था। पद त्याग के साथ उसने अपनी जन्मभूमि भी त्याग दी और लगभग अपने पाँच सहस्र साथियों सहित पूर्व की ओर चल पड़ा और एक भूमि भाग को चुनकर निवास करने लगा। इस जगह प्रातःकाल बड़ा शान्तिमय प्रतीत होता था। इन्हीं कारणों से यह भूमि 'चुनी भूमि' ( Chosen ) अथवा कोरिया कहलाने लगी। इस देश पर की - त्से के वंशजों ने लगभग ९०० वर्ष राज्य किया।

चाउ वंश के काल में तीन महान् दार्शनिकों ने जन्म लिया जिन्होंने चीन के व्यक्तिगत जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। यह महान् व्यक्ति तीन धर्मों के प्रवर्तक भी थे जो निम्नलिखित हैं:—

<sup>1.</sup> इस राजा का काल तेरियन दि लाकपरी (Terrien de Lacouperie) के अनुसार २८५२ - २७८३ ई० पू० है तया गाइल्स (Giles) के अनुसार २९५३ - २८३८ ई० पू० है।

<sup>2.</sup> इस राजा का काल २६९८ - २५९८ ई० पू० है।



फलक संख्या - २१०

- १. ली अर (Li Erh) का जन्म ६०४ ई० पू० में हुआ। इसका नाम वाद में लाउत्से (Lao tze) पड़ा। इसने ताववाद चलाया। इस धर्म का मूल ग्रन्थ ताउ ते किंग (Tao¹ Teh King) है। लाउत्से की ५२४ ई० पू० में मृत्यु हो गयी।
- २. चियु कुंग (Ch'iu K'ung) का जन्म ५५१ ई० पू० में हुआ। बाद में यह कुंग फ़ूत्से (K'ung Fu-Tzc) अर्थात् दार्शनिक कुंग सम्बोधित किया जाने लगा और विश्व में कनप्त्यूशस (Confucius) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने कनप्रयूशसवाद धर्म चलाया। इस धर्म का मूल ग्रन्थ 'ऐनालेक्ट्स और पाँच किग' (Analects and Five Kings) है। इसने पूर्वजों की मान्यता तथा चारित्रिक उत्थान पर अधिक बल दिया। इस महान् व्यक्ति की मृत्यु ४७९ ई० पू० में हो गयी।
- रे. मेन्शियस ( Mencius ) का जन्म ३८५ ई० पू० में हुआ। इसने भी मानव स्वभाव को कल्याणकारी बनाने की ओर एक धर्म चलाया। इसकी मृत्यु २८९ ई० पू० में हो गयी।

चाउ वंश के अंतिम दिनों में छोटे छोटे अधीन राज्य स्वतंत्र होने लगे। स्वतंत्र होने के पश्चात् अपनी शक्ति बढ़ाने लगे तथा राजिसहासनारूढ़ होने के लिए आपस में युद्ध भी करने लगे। इन्हीं में से एक राजा ची - न ( Ch'in ), चाउ वंश के अतिम शासक को राजगद्दी से उतार कर स्वयं शासक बन गया।

ची'न वंश: (२४९ से २०७ ई० पू० तक) का संस्थापक चीन हो गया। सम्भवतः इस देश का नाम 'चीन' इसी के नाम पर पड़ा। तीन शासकों ने तीन वर्ष राज्य किया। तत्पश्चात् २४६ ई० पू० में चौथा शासक आया जिसका नाम वांग चेंग (Wang Cheng) था। इसने गद्दी पर बैठने के पश्चात् अपना नाम शी हुआंग ती (Shih Huang Ti) रख लिया जिसके अर्थ हैं प्रथम सम्राट्। यह शासक अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। चाहता था लोग अपने पूर्वजों को, पिछलं राजाओं को तथा उनके कल्याणकारी कृत्यों की भूल जायें और केवल उसे ही जीवन में तथा मरणोपरांत याद रखें।

अभी तक चीन के सामाजिक व धार्मिक जीवन में पूर्वजों का मान — आदर एक अभिन्न अंग वन गया था। इसी बात पर कनक्ष्यूशस के मतानुयायी अधिक प्रचार करते थे, परन्तु चीन का वर्तमान सम्राट् तो इसके विरुद्ध प्रचार करता था। पूर्वजों की पूजा रोकने के लिए उसने घोषणा की कि "जो मनुष्य पिछले राजाओं को व पूर्वजों को मान्यता देगा अथवा प्राचीन पुस्तकों को सुरक्षित रखेगा वह सम्राट् का अपमान करेगा तथा मृत्यु — दण्ड का भागी बनेगा।" इसी कारण उसने प्राचीन ग्रन्थों को जला डालने की आज्ञा निकलवा दी। केवल वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकों को रखने का आदेश था। उसने सहस्रों ग्रन्थों को अग्नि के अपण कर दिया। कनप्यूशसवादियों को भौत के घाट उतार दिया तथा उनसे चीन की बड़ी दीवार का निर्माण करवाया तथा बड़े अत्याचार किये।

उसने केवल बुरे ही नहीं कुछ अच्छे कार्य भी किये। इसने सामंतवाद का अन्त किया। सम्पूर्ण साम्राज्य को ३६ प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रान्त में एक प्रांतपित नियुक्त किया। साम्राज्य के विस्तार के लिए इसने अन्नाम तक आक्रमण किये। पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी दीवार का (२१५ ई० पू० में) निर्माण करवाया। इसकी लम्बाई लगभग १५०० मील, इसकी नीचान पर चौड़ाई २५ फ़ुट तथा ऊँचान पर १५ फुट तथा औसत ऊँचाई २० फुट थी। इस सम्राट की मृत्यु २६० ई० पू० में हो गई। तदुपरान्त सैनिक पदाधिकारी आपस में शासन की बागडोर सम्भालने के लिए झगड़ने लगे। इसी

<sup>1.</sup> ताउ=सत्य।

झगड़े में उस सम्राट का २०७ ई० पू० में वध कर दिया गया जो शू हुआंग ती के मरणोपरांत राजिसहासनारू ह हुआ था। यही इस वंश का अन्तिम सम्राट था।

हान ( Han ) वंश : ( २०६ ई० पू० से २२० ई० सन् तक ) उपर्युक्त पदाधिकारियों के झगड़ों में एक वीर विजयी हुआ और हान वंश का संस्थापक हो गया। इसका नाम था लियू पांग ( Liu Pang )। इस वंश का छठा सम्राट वू ती ( Wu - Ti ) था जिसने ५० वर्ष राज्य किया। इसने एशिया की अनेकों पर्यटन - शील तथा वर्बर जातियों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। इस सम्राट के काल में रोमन साम्राज्य से सम्बन्ध स्थापित हुए। थल के मार्ग से दोनों देशों में व्यापार होने लगा। इस व्यापार का मध्यस्थ देश पार्थिया था परन्तु जब पार्थिया के साथ रोम का युद्ध आरम्भ हा गया तव यह व्यापार स्थिगत कर दिया गया।

इसी वंश के शासन काल में भारत से यहाँ बौद्ध धर्म आया और धर्म के साथ भारत की कला व दर्शन भी आये। इसी के शासन काल में यहाँ मुद्रण — कला का आरम्भ हुआ और १०५ ई० सन् में काग़ज का आविष्कार हुआ।

इस वंश के आरम्भिक शासकों ने छिन्न – भिन्न साम्राज्य को एक सूत्र में बाँधा परन्तु अन्तिम काल के शासक साम्राज्य की एकता को स्थिर न रख सके और वह २२१ ई० सन् में निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित हो गया।

- १. उत्तर में वेई ( Wei ) राज्य के नाम से स्थापित हुआ।
- २. मध्य चीन में बू ( Wu ) का राज्य स्थापित हुआ।
- ३. दक्षिण में हान वंश का बचा राज्य शू (Shu) के राज्य के नाम से स्थापित हुआ। इस राज्य का प्रथम शासक लिन पेई (Lin Pei) था।

यह तीनों राज्य आपस में द्वेष रखते थे परन्तु फिर भी स्वास्थ्य रक्षा, गणित, खगोल शास्त्र, वनस्पति – शास्त्र तथा रसायनशास्त्र जैसे वैज्ञानिक विषयों पर विद्वानों ने अपने – अपने शोध व खोज कार्य सम्पन्न करके इन विषयों को व्याप हता प्रदान की । इन तीन वंशों का शासन २२१ से ५८८ ई० सन् तक स्थापित रहा ।

५२६ ई॰ में भारत से एक बोद्धिधर्म नाम का एक वौद्ध भिक्षु आया जिसके साथ अन्य भिक्षु भी चीन आये। इस काल से पूर्व लगभग दस सहस्र भारत – वासी चीन पहुँच चुके थे।

सुई (Sui) वंशा: (५८९ से ६१८ ई० सन् तक) इस वंश के शासकों ने एकता लाने का पर्याप्त प्रयत्न किया। इसके शासक उल्लेखनीय नहीं हैं।

तांग ( T'ang ) वंश: ( ६१ म से ९०६ ई० तक ) का संस्थापक काओत्सु ( Kao Tsu ) था। इस सम्राट ने विभाजित चीन को फिर एक सूत्र में बांघा। अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण में अन्नाम व कम्पूचिया को अपने अधीन कर लिया। पश्चिम में कैस्पियन सागर तक आक्रमण करके अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। अपनी राजधानी सी - एन - फ़ू ( Si - an - Fu ) को बनाया।

चीन में जनगणना कराने की पद्धित बहुत प्राचीन है। जिसके अनुसार ६७५ ई० में जनगणना की गई। तब चीन की जनसंख्या लगभग ९० करोड़ थी (जो अब बढ़कर ९०० करोड़ के लगभग हो गई है)। यहाँ इसाई धर्म के पूर्व इस्लाम आया। मुसलमानों ने सातवीं शताब्दी में कैण्टन में एक मस्जिद का निर्माण किया। अरबों ने चीनियों से काग्ज बनाना सीखा और योरोप के लोगों ने अरबों से सोखा। इसी वंश के शासनकाल में बाख्द का भी आविष्कार चीन में हुआ।

# चीन -- (७४० ई० सन् ) ७वीं श० -- तांग वंश का साम्प्राज्य

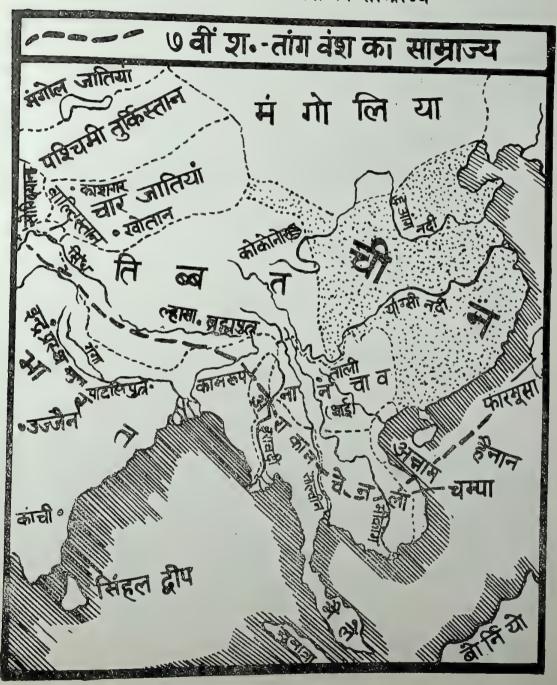

फलक संख्या - २११

जैसे जैसे यहाँ के शासक विलासी होते गये बैसे बसे राज्वंश में तथा प्रजा में चिरित्रहीनता बढ़ने लगी। इसी के साथ कर अधिक वसूल किये जाने लगे। तत्कालीन शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ। तदनन्तर एक के बाद एक वंश आया परन्तु स्थिरता के साथ कोई शासन न कर सका। इस प्रकार निम्नलिखित पाँच वंश आये तथा समाप्त हुए:—

पाँच वंश: ( ९०७ से ९६० ई० तक )

- १. उत्तर लियांग वंश ।
- २. उत्तर तांग वंश।
- ३. उत्तर ची इन वंश।
- ४. उत्तर हान वंश।
- ५. उत्तर चाओ वंश।

स्ंग वंश (Sung Dynasty): (९६० से १२७९ तक) इस वंश का संस्थापक चाउ कुआंग — इन (Chao K'uang Yin) था। ग्यारहवीं श० में प्रजा में बड़ा असन्तोष फैला। फिर क्रान्ति हुई तथा उसका दमन किया गया। तब एक शासन का तत्कालीन प्रधानमन्त्री वांग अन — शर (Wang An — Shih) था जो बड़ा प्रगतिवादी था। उसने भविष्य में क्रांतियाँ रोकने के लिए कई सुधार किये ताकि जनता में संतोष बना रहे। उसने परिस्थितियों का विश्लेषण करके निम्नलिखित शासन — सुधार किये:—

- कृषक अपना भूमि कर मुद्रा के स्थान पर अपनी उत्पादक वस्तुओं द्वारा दे सकते हैं।
- २. जब कृषकों को उत्पादन के लिए कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की आवश्यकता हो तो सरकार उनकी सहायता करे और ऋण दे।
- ३. अनाज का कय विकय शासन द्वारा हो।
- ४. पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली वेगार बन्द की जाये और मजदूर को पूरी मजदूरी दी जाये।
- अावश्यकता पड़ने पर कर की वृद्धि धनवानों के लिए की जाये ।
- एक देश रक्षक सेना का निर्माण किया जाये ।
   इस सेना का नाम 'बाउ जिया ( Pao Chia )' रखा जाये ।

तात्कालिक परिस्थितियों के लिए यह सुधार औषिध के रूप में काम आये परन्तु प्रजा तथा राजा में यह विचार प्रचलित न हो सके। केवल देश - रक्षक - सेना स्थिर रह गई।

मध्य एशिया की तथा मंगोलों की कई जातियों ने इस देश पर अपने आक्रमण आरम्भ कर दिये। सूंग वंशी शासक इनको रोक न सके और उन्होंने देश की रक्षा हेतु 'किन' जाति के तातारों को उत्तर से बुलाया। इन लोगों ने आक्रमणकारियों को तो भगा दिया परन्तु चीन के उत्तरी भाग में बस गये। शनं: शनं अपनी सत्ता को बढ़ाने लगे तथा राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और एक दिन आया कि उन्होंने उत्तर में अपना राज्य स्थापित करना आरम्भ कर दिया। 'किन' जाति का राज्य बढ़ता गया और सूंग वंश का राज्य संकीर्ण होता गया।

अब सूंग वंश के शासन में दो चीन हो गये। उत्तर में किन जाति का तथा दक्षिण में सूंग वंश का राज्य स्थापित रहा। यह व्यवस्था ११२७ से १२७९ ई० तक चलती रही।

9२१० ई० में मंगोल जाति के लोगों ने अपने एक बीर तथा विश्व विख्यात नेता तिमूचिन के साथ

## चीन १३वीं श० के अन्त में

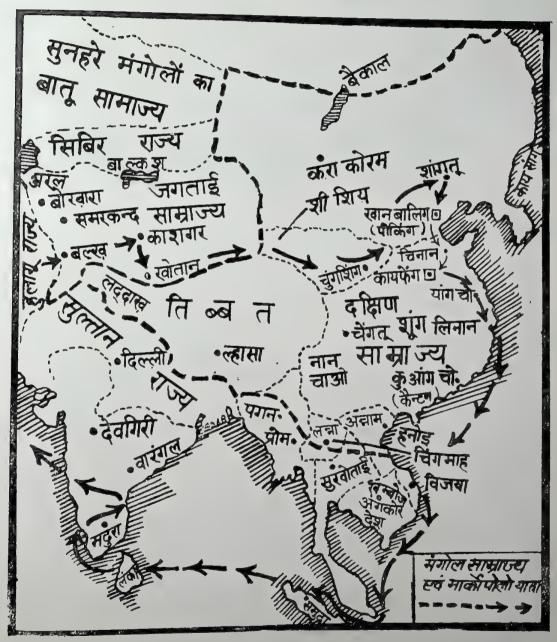

फलक संख्या - २१२

चीन पर आक्रमण कर दिया। पहले उसने उत्तरी चीन के किन वंशी शासक को समाप्त किया। तत्पश्चात् दिक्षणी चीन के सूंग वंशी शासक को परास्त किया। इस नेता का नाम बाद में चंगेज खान पड़ा।

यूआन (Yuan) वंश: (१२७९ से १३६८ ई० तक) का दूसरा नाम था मंगोल वंश। चंगेज ख़ान का जन्म १९५५ ई० में हुआ। उसके पिता का नाम यसूगी बागातुर (अर्थात् वहादुर) था और ख़ान के या कागन के अर्थ होते हैं महाराजा। ५१ वर्ष की आयु हो जाने पर अर्थात् १२०६ में यह ख़ान बना। जव फ़ारस के शाह ने मंगोल व्यापारियों का वध करवा दिया तब चंगेज ख़ान ने १२१९ में फ़ारस पर आक्रमण कर दिया। मार्ग में नगर के नगर नष्ट कर दिये। रूस को पराजित किया और मध्य यूरोप के कई देशों को नष्ट - भ्रष्ट किया। उसने अपनी राजधानी कराकोरम बनाई। ७२ वर्ष की अवस्था में (१२२७ में) उसका देहान्त हो गया। बहुत से लोग अब भी 'ख़ान' शब्द के कारण उसको मुसलमान समझते हैं परन्तु वह आकाश - देवता (शमा) का पुजारी था।

उसके मरणोपरांत उसका पुत्र ओग़ोताइ महा ख़ान बना। १२५२ में इसकी सृत्यु के पश्चात् मंगू ख़ान महा ख़ान बना। इसके भाई हुलागू ने बग़दाद, मध्य एशिया, यूरोप व रूस पर नरसंहारक आक्रमण किये। तिब्बत को भी परास्त किया। १२३९ में मंगू ख़ान की मृत्यु हो गई।

अब चीन का प्रांतपित कुबलई ख़ान स्वतंत्र होकर महा ख़ान बना। उसने कराकोरम से अपनी राजधानी हटाकर पीकिंग बनाई तथा इसका नाम ख़ानवालिंग रखा। परन्तु अब ख़ान (अर्थात् मंगोलसम्राट्) चीनियों के साथ रहते रहते बहुत सभ्य हो गये थे। उनकी निर्दयता पर्याप्त मात्रा में मर चुकी थी। इसने अन्नाम व बर्मा को अपने अधीन कर लिया और १२७९ में चीन का सम्राट् घोषित कर दिया गया और इस मंगोल वंश का संस्थापक बन गया। अब मंगोल जाति के लोग धनी हो गये थे। उनके पास काम करने के लिए गुलाम थे। अब वह शांत स्वभाव के विलासी हो गये थे। आक्रमण के स्थान पर आराम को अच्छा समझते थे। कुबलई ख़ान की मृत्यु १२६२ में हो गई।

मंगोल जाति के, एशिया व यूरोप में, पाँच साम्राज्य स्थापित हो गये जो निम्नलिखित हैं:—

- वीन का साम्राज्य, जिसके अन्तर्गत चीन, तिब्बत, मंगोलिया तथा मंचूरिया देश थे। इसके शासक कुबलई खान के उत्तराधिकारी हुए।
- २. यूरोप का साम्राज्य जिसके अन्तर्गत रूस व हंगेरी देश थे। इसक शासक सुनहरे मंगोल जाति के लोग थे।
- ३. इलखान साम्राज्य जिसके अन्तर्गत पिशया व मेसोपोटामिया के देश थे। इसके शासक हुलागू क वंशज थे।
- ४. जगाताई साम्राज्य जिसके अन्तर्गत मध्य एशिया के छोटे छोटे राज्य थे।
- ५. सिबिर साम्राज्य जिसक अन्तर्गत सायवेरिया की हरियाली भूमि के उपनगर थे।

मंगोल जाति के अनेकों देशों से सम्पर्क होने के कारण सेना में बहुत से विदेशी आ गये थे। उनमें बहुत से अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त किये गये। १३६८ ई० में इस वंश का अंत एक क्रांति द्वारा हो गया।

मिंग वंश: ( १३६ में १६४४ तक ) एक ग़रीब मजदूर का पुत्र मंगोल वंश के विरुद्ध की गई क्रान्ति का नेता बन गया जिसने उनको चीन की बड़ी दीवार के बाहर निकाल दिया। इस मजदूर के पुत्र का नाम था जू युयान जांग ( Chu Yuan Chang ) जो अपनी पदवी के कारण हुंग वू ( Hung Wu ) के नाम से विख्यात हुआ। यही मिंग वंश का संस्थापक तथा प्रथम सम्राट् बना जिसने तीस वर्ष तक शासन किया। मिंग के अर्थ हैं 'प्रकाशमान्'।

एशिया के पूर्व तथा दक्षिण - पूर्व के देश, चीन का ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आदर करते थे। जापान से जावा तक चीन की संस्कृति तथा भाषा व कला ने प्रभावित किया। इस काल में युद्ध नहीं हुए। देश का समय व धन देश के कल्याण के लिए प्रयोग होने लगा। कला व शिल्प की प्रगति होने लगी। ऊँचे ऊँचे कलापूर्ण भवनों का निर्माण होने लगा। इस पन्द्रहवीं श० में चीन योरोप से धन में, कला - कौशल में, उद्योग में तथा संस्कृति में बहुत ऊँचे शिखर पर था। इस वंश के एक शासक युंग लो (Yung Lo) ने अपनी राजधानी नानिकंग से पीकिंग बनाई। काग्ज की मुद्रा का (Paper Currency) का प्रचलन आरम्भ किया।

इसी काल की १५१६ में पुर्तगालियों का प्रथम जलपोत योरोप से चीन पहुँचा। आरम्भ मे पुर्तगालियों ने चीन के निवासियों की ओर बड़ी सद्भावना दिखाई तथा आदरपूर्ण व्यवहार किया। चीन की सरकार से अपने व्यापार के लिए कोठियाँ बनवाने की आज्ञा प्राप्त कर ली। शनैः शनैः इनके व्यवहार में अन्तर आने लगा। जब इस बात की सूचना चीन सरकार को मिली तो उसने सख्ती से काम लिया और उनको अधिक पैर न पसारने की आज्ञा दी। १५५७ में उनको केवल एक छोटे से द्वीप मकाओ (Macau) पर निवास तथा व्यापार करने की आज्ञा प्रदान कर दी जहाँ वह आज तक जमे हैं।

अब पुर्तगाली व चीनी सरकार में अच्छी मित्रता हो गई। योरोप के कई व्यापारी देश यहाँ आये, अपने पैर जमाना चाहे परातु पुर्तगाली अधिकारियों ने चीन की सरकार के ऐसे कान भरे कि उनको व्यापार करने की अनुमित न मिल सकी।

जैसा कि बहुधा होता चला आया कि वंश के शासन के कुछ समय बाद शासक विलासी तथा राज्य की ओर से उदासीन होते जाते हैं जिसके कारण राज्य — पदाधिकारी लोभी तथा घूसखोर होते जाते हैं और उसी के विरुद्ध क्रान्तियाँ होती जाती हैं। उसी प्रकार १६४४ में इस वंश का अन्त भी एक क्रान्ति द्वारा हुआ।

मंचू (Manchu) वंशा: (१६४४ से १९११ तक) का आगमन चीन के उत्तर - पूर्वी भाग मंचूरिया से हुआ। मंचू लोगों ने १६४४ में एक क्द्रिोह खड़ा कर दिया तथा कुछ भाग पर अपना अधिकार भी कर लिया। इसी विद्रोह के एक नेता ली द्जू चेंग (Li Tzu - Ch'eng) ने चीन के सम्राट् होने की घोषणा कर दी। मिंग वंश के अन्तिम शासक ने आत्महत्या कर ली।

यह सब कैसे हो गया। मंचुओं ने जब विद्रोह किया तब मिंग वंश के शासक ने अपने एक सैनिक उच्च पदाधिकारी को, जिसका नाम वू सान कुई (Wu San – Kwei) था, विद्रोह दमन करने के छिए भेजा परन्तु वह उनसे मिल गया और देश व तत्कालीन शासन के साथ विश्वासघात किया। इसी सैनिक के कारण लीत्सू चेंग पीकिंग का सम्राट् बन गया जिसने इस सैनिक को दक्षिणी चीन का वायसराय बना दिया। इस सब परिवर्तन में नरसंहार नाममात्र को हुआ। युद्ध भी नहीं हुआ केवल शासन के अधिकारी विद्रोहियों द्वारा मिला लिये गये।

१६५० से मंचुओं ने अपने पैर अच्छी तरह जया लिये। विद्रोही नेता ली प्रथम सम्राट् तथा इस वंश का संस्थापक बना। इस वंश को चींग (Ch'ing) वंश के नाम से भी सम्वोधित करते हैं।

इस वंश के एक शासक कांग शी ( K'ang Hsi ) ने, जिसने १६६१ से १७२२ तक राज्य किया, चीनी शब्दों का कोष तैयार करवाया जिसमें लगभग ४४ हजार शब्द थे। दूसरे इसने एक विश्वकोष चित्रों सिहत लिखवाया तथा तीसरा महान् कार्य चीनी साहित्य का एकत्रित करना था। इन तीन कार्यों के कारण इस शासक का चीन के इतिहास में नाम अमर हो गया। इतना ही नहीं इसने अंग्रेजों पर तथा उसके व्यापार



फलक संख्या - २१३

पर कड़ी दृष्टि रखी और ईसाई धर्म फैलने के साथ राजनीति को दूषित करने से रोका । चाय का व्यापार इसी के काल से आरम्भ हुआ ।

१७३६ से १७९६ तक कांग - ही के पौत्र जियेन लुंग (Chien Lung) ने चीन पर शासन किया। इसने दक्षिण - पूर्व के देशों को अपने अधीन कर लिया। देशों के अधीन करने का तथा उनके स्वतन्त्र होने का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। इसी शासक के शासन काल में इंगलैंण्ड के राजा जॉर्ज तृतीय (George III) ने १७९२ में अपने एक प्रतिनिधि मण्डल को चीन के साथ ब्यापार करने की अन्य सुविधायें प्राप्त करने के लिए बहुत से उपहारों के साथ भेजा परन्तु चेन लुंग ने और अधिक सुविधायें देने से साफ़ मना कर दिया। अब अंग्रेज ब्यापारियों ने चुपके चुपके छिप कर अफ़ीम का व्यापार बढ़ाया।

यह व्यापार दिन पर दिन बढ़ता ही गया। उच्छ व्यापारी अफ़ीम को तम्बाकू में मिला कर बेचा करते थे। १८०० ई० में चीन सरकार ने इस व्यापार को समाप्त करने के लिए एक आदेश निकाला कि चीन की भूमि पर अफ़ीम न आने पाये परन्तु व्यापारियों ने चीनी पदाधिकारियों की जेबें गर्म कीं और अफ़ीम का व्यापार पर्दे के पीछे से होने लगा।

१८३४ तक तो यह व्यापार कुछ कम रहा क्योंकि एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही को व्यापार करने का अधिकार था परन्तु इसके पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के अन्य व्यापारियों को भी व्यापार करने की अनुमित प्रदान कर दी जिसके कारण इस व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई। जब चीन की सरकार ने देख लिया कि उसके आदेश का पालन ऊपर से होता है तथा उल्लंघन नीचे से होता है तब उसने अपना एक विश्वासपात्र उच्च पदाधिकारी इसकी रोकथाम के लिए भेजा। कैण्टन में इसने अंग्रेज व्यापारियों के साथ बड़ा कड़ा व्यवहार किया। उनकी व्यापारिक कोठियों से छिपी हुई अफ़ीम के २० हजार बक्से नष्ट करवा दिये जिससे करोड़ों रुपयों की हानि हुई। ब्रिटिश सरकार इस हानि को सहन न कर सकी और उसने चीन की सरकार पर मानहानि का दोष लगा कर १८४० में आक्रमण कर दिया। चीनी अंग्रेजी तोपों एवं नौसेना के गोलों के सामने ठहर न सके। चीन को सन्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

यह सिन्ध नार्नाकर्ग में १८४२ में सम्पन्न हुई। ऐसी सिन्धियों में विजेता सबैव अपने पक्ष की शर्तें अधिक रखता है और वैसा ही इस सिन्ध में भी हुआ। २० हजार अफ़ीम के बक्सों को नष्ट करने के तथा युद्ध की क्षित के बदले में चीन सरकार से बहुत सा धन तथा हांगकांग के द्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। अब तो चीन में ईसाई धर्म के प्रचारक भी आने लगे। उनको किसी प्रकार का दण्ड देने का अधिकार चीन के न्यायालयों को नहीं था चाहे वह किसी प्रकार का दण्डनीय कार्य करें। इस प्रकार दिन पर दिन चीन की सरकार शक्तिहीन होती गई तथा विदेश के व्यापारी शक्तिमान् होते गये।

१८५० में एक महान् क्रान्ति हुई जिसको हुंग शीन जुआन (Hung Hsin Chuan) ने चलाया। इसमें लगभग दो करोड़ मनुष्य मारे गये। इधर तीन अन्य विदेशी शक्तियाँ इस सन्धि में सम्मिलित हो गईं जिनका नाम था अमरीका, फ़ांस तथा रूस। अब इन शक्तियों ने एक नई सन्धि करने के लिए चीन सरकार को बाध्य किया। विदेशी मण्डल बुलाये गये और उनको अमुक मार्ग से आने को कहा गया परन्तु विजेता होने के धमण्ड में दूसरे मार्ग से आये। चीनी सैनिकों ने गोली चला दी जिसके फलस्वरूप विदेशी सैनिकों ने पीकिंग नगर को खूब लूटा। १८६० में सन्धिपत्र पर सबके हस्ताक्षर हो गये।

१८६४ में एक चीनी प्रांत - पित ने क्रान्ति कर दी जिसका नाम ली हुआंग चांग (Li Huang ch'ang) था। इस विद्रोह को सरकार समाप्त नहीं कर पायी कि दूसरा विद्रोह चीनी अफ़सरों के विरुद्ध

चीन १६०० ई० में



फलक संख्या - २१४

मध्य एशिया के मुसलमानों ने कर दिया । १८८५ में चीन का युद्ध फ्रांस से हो गया । चीन पराजित नहीं हुआ । १८८६ में चीन ने बर्मा ले लिया । इन दिनों चीन में एक महारानी द्जू शी ( Tzu Hsi ) शासन करती थी । १८९४ में डा॰ सनयात सेन ( Dr. Sunyat Sen ) ने चाइना रिवाइवल सोसायटी ( China Revival Society ) को जन्म दिया । १९०८ में महारानी के मरणोपरांत एक शिशु सम्राट् बना ।

१९११ में डा० सेन की सोसायटी का नाम परिवर्तित करके पीपिल्स नेशनल पार्टी (Peoples Nati — onal Party) रख दिया गया। अक्टूबर १९१९ में मध्य तथा दक्षिण चीन में क्रान्ति हो गई। पहली जनवरी १९१२ को स्वतंत्र प्रांतों में लोकतंत्र की घोषणा हो गई। नानिकिंग राजधानी बनी तथा डा॰ सेन उसके राष्ट्रपति बने।

१२ फरवरी १९१२ को मंचु वंश के अंतिम शासक ने राजगही को त्याग दिया। उत्तर में युयान ( Yuan) ने अधिकार किया। इधर चीन — जापान युद्ध हुआ जो वर्षों चलता रहा। दूसरे महायुद्ध के पश्चात् चोनी साम्यवादियों का अधिकार बढ़ता गया और एक दिन १९४९ को राष्ट्रीय सरकार के राष्ट्रपति चियांग काइ शेक ( Chiang K'ai — Shek ) को फ़ारमूसा (तैवान ) के द्वीप में जाकर अपना डेरा डालना पड़ा। अब दो चीन सरकारें बन गई। एक राष्ट्रीय चीन सरकार तैवान में तथा दूसरी साम्यवादी सरकार चीन की मुख्य भूमि पर। साम्यवादी सरकार को विश्व के बहुत से देशों ने मान्यता प्रदान नहीं की। जब अमरीका ने मान्यता प्रदान की तब सारे देश इसकी मानने लगे। १९७१ में यह संयुक्त राष्ट्र संब का सदस्य बन गया और तैवान को संघ से निष्कासित करा दिया गया।

### चीन की लेखन कला

परिचय: संसार के किसी देश की भाषा (बोली व लिपि) इतनी जटिल नहीं है जितनी चान की। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि चीन ने अपनी सांकितिक लिपि के लगभग ४०,००० एकाक्षरी (Monosyllabic) और संयुक्त (Compound) शब्दों द्वारा इतनी वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति कर ली कि आज वह रूस व अमरीका जैसे प्रगतिशील देशों से प्रतियोगिता करने को तत्पर है।

इस भाषा में स्वर ( Vowels), उपसर्ग (Prefixes) तथा शब्दों के अन्त में प्रत्यय ( Suffixes ) जोड़ने का प्रयोग नहीं होता था । एक शब्द क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण कुछ भी हो सकता था परन्तु उसका मूलरूप परिवर्तित नहीं होता था । अब व्याकरण का प्रयोग होने लगा है ।

प्रचलित चीनी भाषा में जो आज विदेशों में सिखाई जाती है, दो प्रकार का मिश्रण है:—

- श्रवणीय चिह्नों की पद्धति ( System of Auditory Symbols )।
- २. दृष्टिक चिह्नों की पद्धति (System of Visual Symbol; ) जिसमें रेखाओं के सम्मिलन से लिपि प्रयोगात्मक बनाई जाती है (Stroke Combinations Called Characters)।

प्रोफ़िसर ली मण्डारित (Mandarin) को पीकिंग (आधुनिक बीजिंग) भाषा सम्बोधित करते हैं। ५०० वर्षों से इसका समाज में उच्च - स्तर रहा है। इसी कारण इसका नाम गुआन ह्वाह (Kuan Hua) अर्थात् 'अफ़सरों की भाषा' पड़ गया परन्तु पश्चिमी देश - वासी इसको मण्डारिन पुकारते हैं। प्रो० ली के अनुसार चीन में आठ मुख्य भाषायें प्रचलित हैं जिनका नाम निम्नलिखित है:—

<sup>1.</sup> फ्रांगुई ली ( Fang - Kuei Li ) हवाई ( Hawaii - U. S. A. ) विश्व विद्यालय के १९३७ में प्रोफेसर थे।

१. उत्तरी मण्डारिन

२. पूर्वी मण्डारिन

३. दक्षिणी मण्डारिन

४. व

५. कान - हक्का

६. मीन

७. कैन्टोनीज

इ. हुई यांग

१९२३ में पीकिंग भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का एक आन्दोलन चला जिसमें ध्वन्यात्मक वर्णों का आविष्कार किया गया। १९१८ में चीन की सरकार ने इसको मान्यता प्रदान कर दी। छः दशक के पश्चात् अधिकांश चीनी तथा तैवान एवं सिंगापुर निवासी पीकिंग – भाषा का प्रयोग करने लगे और इस भाषा का नाम 'पू – टंग – ह्वा ( p'u – T'ung – hua )' अर्थात् 'साधारण भाषा ( Common Language )' पड़ गया।

माओ के शासन - काल में अनेक शब्दों को जो पूँजीवादी समाज में प्रचलित थे, परिवर्तित कर दिया गया।

चीनी व्याकरण की एक सलक: यहाँ की व्याकरण अन्य भाषाओं के प्रकार से अयोग नहीं की जाती। उसके कुछ ही उदाहरण निम्नलिखित पंक्तियों में दिये गये हैं:—

संज्ञा (Noun): इसमें शब्दों को स्त्री - लिंग या पुर्तिलग नहीं माना जाता जिस प्रकार हिन्दी भाषा में प्रयोगात्मक है। इसमें स्त्री और पुरुष के नामों के पूर्व शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाया जाता है। 'नान (Nan)' शब्द का प्रयोग पुरुष के नाम के पूर्व तथा 'न्यु (Nü)' का प्रयोग स्त्री के नाम के पूर्व किया जाता है।

पशुओं में स्त्रीलिंग - पुल्लिंग के लिए पृथक् शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नर के नाम के पूर्व 'मू ( Mu )' तथा मादा - पशु के नाम के पूर्व 'पीन ( P'in )' प्रयोग किया जाता है।

एक - वचन बहु - वचन संज्ञा के लिए अधिकांश इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, जैसे, 'नान रन मन ( Nan jên mên )' अर्थात् अनेक पुरुष। 'नीउ रन मन ( Nü jên mên )' अर्थात् अनेक स्त्रियाँ।

अभिपद (Article): 'ए या ऐन (a or an)' को 'ई (i) = एक' के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे 'ई गो रन (I Ko jên)' अर्थात् 'एक मनुष्य'।

विशेषण ( Adjective ): 'यह या वह' को 'ज गो (Chê Ko) = यह (This)' तथा 'न गो ( Na Ko ) = वह ( That )' बहुबचन बनाने के लिए एक शब्द 'शीय ( hsieh )' जोड़ देते हैं, जैसे, 'ज शीय रन (Chê hsieh jên ) = यह मनुष्य ( These men )। 'ना शीय रन ( Na hsieh jên ) = वह मनुष्य ( Those men )

च्यक्ति - वाचक सर्वनाम ( Personal Pronoun ): 'ह्वो ( Wo )' = मैं, मुझे; 'नी ( Nı )' = तुम; 'टा ( T'a )' = वह ( he, she, it )। बहुवचन बनाने के लिए 'मन ( mên )' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे, 'ह्वो मन ( Wo - mên ) = हम ( we ), हमको ( Us ); 'नी मन ( Ni - mên )' = तुम; 'टा मन ( Ta - Mên )' = वे, उनको ( They, them )।

प्रश्न वाचक सर्वनाम ( Interrogative Pronouns ): 'श्वे (Shui)' = कीन है ?; 'श्वे डी (Shui ti)' = किसका है ? इस प्रकार 'श्वे ( Shui )' शब्द जोड़ने से प्रश्नवाचक वन जाता है; जैसे, 'ना गो रन शर

<sup>1.</sup> Williamson, H. R.: Teach Yourself Books - Chinese (1972), p. - 425.

श्वे ( Na ko jên shih shui )' = कौन है ? ( Who is that ? )। 'ना शीय डुंग शी शर श्वे डी ( Na hsieh tung hsi shih shui ti )' = वह किसकी वस्तुएँ हैं ? ( Whose are those things ?)।

किया ( Verb ) : किया के तीन काल : — भूत काल ( Past Tense) 'ह्वो लाई गुओ (Wo lai kuo)' = मैं आया ( I came ), मैं आ गया ( I have come ).

वर्तमान ( Present Tense : 'ह्वो लाई ( Wo lai )' = मैं आ गया; मैं आ रहा हूँ । भिविष्य ( Future Tense ) : क्रिया के पूर्व 'जियंग ( Chiang )'; 'याओ ( yao)'; 'ज्यू ( Chiu ) आदि शब्द जोड़ देने से बन जाता है ।

'श्व ह्वा ज्यू लाई ( Shuo hua chiu lai ) = जैसे ही आप बोले, वह आता है; 'टा ली को ज्यू लाई (T'a li k'o chiu lai ) वह तुरन्त आयेगा।

चीन में साक्षरता: इस देश में साक्षरता का अभाव आरम्भ से ही रहा। उसके दो मुख्य कारण थे — 'भाषा' एवं 'लिपि'। 'भाषा' में फ़ोनेटिक्स (Phonetics — प्रत्येक घ्वनि के लिए प्रत्येक अक्षर) नहीं थे और इसके स्थान पर थी टोन — पद्धति (Tone — System) जो एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्तर रखती थी। दूसरा कारण था 'लिपि', जो संकेतात्मक न रह कर रेखात्मक (Written by Strokes) बन गयी थी।

इन दो कारणों से केवल कुछ धनवान् - जिनके पास अभ्यास के लिए अधिक समय तथा धन होता या, इसको सीख सकते थे। यह धनवान् इसी बात के इच्छुक भी थे कि अधिक जनता साक्षर न हो जाये नहीं तो उस पर सर्वाधिकार जमाना कठिन होगा।

चीन निवासी जिन्होंने १८०० वर्ष पूर्व काग्रज का आविष्कार कि गूदे से किया था। वैसे इसके पूर्व मिस्र में काग्रज था परन्तु वह रीड (Reed — सरकण्डा) से निकले गूदे से बनता था। यही काग्रज योरोप निवासियों ने केवल ५०० वर्ष पूर्व बनाया। मुद्रण के भी चीन में १२०० वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ और संसार की सर्वप्रयम पुस्तक ८४८ ई० सन् में ह्वांग जिये (Wang Chieh) ने वर्तिलेख (Scroll) के रूप में, जिसमें भारतीय हीरक — सूत्र चीनी लिपि में मुद्रित था और जो १९०० में प्राप्त हुआ था, प्रकाशित की थी और योरोप में मुद्रण केवल ५०० वर्ष पूर्व आरम्म हुआ। चीन में साक्षरता न्यून रही और योरोप में ९८ प्रतिशत हो गयी, उसका कारण था ध्वन्यात्मक लिपि।

चीनी लिपि की विदेश यात्रा: इतनी किंठन होने पर भी इस लिपि का बहिर्गमन हुआ और कोरिया, जापान, तैवान, वियतनाम तथा सिंगापुर पहुँ वी। कोरिया ने अपनी एक लिपि का आविष्कार कर लिया और १९४१ में इसका वहिष्कार कर दिया। जापान ने अपनी लिपि का आविष्कार किया परन्तु चीनी वर्णों का प्रयोग भी होता रहा जो कम होते होते दस सहस्र से लगमग दो सहस्र वर्ण रह गये। आज भी जापानी लिपि के साथ चीनी लिपि का प्रयोग सम्मानजनक समझा जाता है। तैवान तथा सिंगापुर में भी चीनी लिपि प्रचलित है परन्तु वियतनाम ने इसका स्थान फ्रेंच लिपि को प्रदान कर दिया।

<sup>1.</sup> Parker B. M.: The Golden Book Encyclopedia, Vol. XI, p. - 1052.

<sup>2.</sup> Ibid: Vol. XII, p. - 1134.

चीनी लिपि का सुधार: माओ ने १९४० में कहा ''चीनी लिपि का सुधार होना चाहिए तथा चीनी भाषा जनता के समीप आनी चाहिए।'' १९४५ में चीनी सरकार ने 'चीनी लिपि सुधार कमीशन' नियुक्त किया तथा एक 'सर्व चीनी अधिवेशन' का, चीनी लिपि में संशोधन करने के लिए, आयोजन किया। 1

इस अधिवेशन में चीनी लिपि में सुधार करने के तीन निम्नलिखित मुख्य कारणों पर विचार – विमर्श हुआ:—

- १. चीनी लिपि वाल शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा पर एक भारी बोझ सिद्ध हुई है तथा श्रमिक व कृषक के तीन - वर्षीय साक्षरता के परीक्षण को निष्फल कर दिया। साथ साथ साक्षरता की योजना पर भी बुरा परिणाम डाला।
- २. चीनी लिपि ने चीनी विद्यार्थियों के समय तथा शक्ति को नष्ट किया। प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थी बड़ी किताई से केवल ३००० शब्द लिखना तथा पढ़ना सीख पाते थे जिसके द्वारा वे कोई वैज्ञानिक विद्यालय में शिक्षार्थी वनने के अयोग्य रह जाते थे। उनको दो वर्ष केवल लिपि सीखने के लिए लगाने पड़ते थे। विज्ञान की विदेशी पुस्तकों के अनुवाद में भी चीनी लिपि ने अनेक समस्यायें खड़ी कर दीं। इस कारण चीन की वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न होने लगे।
- ३. चीनी लिपि ने आधुनिक सांस्कृतिक जीवन पर भी बुरे परिणाम डाले। यह लिपि टंकणयंत्र (type writer) मुद्रणयंत्र (printing press) तार प्रेषण तथा कम्पियूटर आदि के लिए भी एक बोझ बन गयी। तार घर में अनेक अनुवाद करने वाले रखे जाते थे। विदेशी तार भेजने में बहुत विलम्ब होता था।

अन्त में इस अधिवेशन द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि चीनी लिपि को वर्णात्मक बनाया जाये। इसके लिये रोमन लिपि का प्रयोग किया जाये। सम्भव है इस शताब्दी के अन्त तक चीनी लिपि का रूप परिवर्तित होकर पूर्णतया रोमनीकरण हो जाये।

जब से चीनी लिपि का जन्म हुआ तब से उसमें सदैव मुधार व संशोधन होते रहे। आज एक निपुण चीनी विद्यार्थी एक घण्टे में ३०० शब्दों से अधिक नहीं लिख सकता। संसार में कुछ वर्ष पूर्व तक चीनी भाषा पर कोई ऐसी पुस्तक नहों थी जिसकी आलोचना न की गई हो अथवा जिसकी पूर्णतया शुद्ध व त्रुटि - रहित माना गया हो। पुस्तक का यह पाठ भी त्रुटि - रहित नहीं हो सकता। लू शुइन (Lu Hsün) के अनुसार ''चीनी लिपि न यहाँ है न वहाँ - केवल एक गड़बड़ - झाला है।''

चीनी सरकार ने अब निश्चय कर लिया है कि चीनी लिपि का रोमीकरण अनिवार्य रूप से कर दिया जाये। उसमें अब यह परिवर्तन लाये जायेंगे, जैसे 'c' की ध्वनि 'ट्स् ( Ts'u)', 'q' की 'जी ( Chi ) और 'X' की 'शी ( hsi )' हो जायेगी। इसके अर्थ यह हैं कि रेखाओं का प्रयोग चीनी लिपि के चित्रों के निर्माण के लिए नहीं होगा। इससे वितनी अब्यवस्था होगी इसका अनुमान लगाना कठिन है।

<sup>1.</sup> Chung, Tan (J. N. U. - New Delhi): 'Intricacies of Chines Language (s) and Script' - Article published in Organiser - October 29, 1978. P - 40. Mao, "Written. Chines must be reformed and the spoken language should be brought closer to that of the people."

<sup>2.</sup> Hsün, Lu: "......the Chinese Script is neither here nor there a mere hotch - potch."

( Taken f. om 'Organiser' New Delhi weekly - 29th. October, 1978., p. 
40. Column. 2.)

इस परिवर्तन से सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि चीन की संकेतात्मक लिप की अनुपस्थित में, जो अभी तक चीन की भिन्न भिन्न भाषाओं को एक सूत्र में बाँधे थी, वह एकता समाप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त जो पीकिंग भाषा – भाषी नहीं हैं, तब उनके सामने ध्वन्यात्मक लिपि के वर्ण आयेंगे, वे अपने आपको निरक्षर समझने लगेंगे।

जब २००० ई० सन् तक पूर्ण चीन आधुनिक उद्योग व व्यवसाय अपना लेगा। संसार के अन्य देशों से उसके पर्याप्त सम्पर्क स्थापित हो जायेंगे तब लिपि का रोमनीकरण अधिक सम्भव हो पायेगा, और तब चीन का २००० वर्ष का प्राचीन लिपि का यशस्वी इतिहास संप्रहालयों को सुसिज्जित करेगा। चीन का भूतपूर्व सांस्कृतिक गौरव लिपि के साथ समाप्त हो जायेगा और चीन भी एक आधुनिक देश में परिवर्तित हो जायेगा।

### चीन की लिपियाँ

बा गुआ: आरम्भ में विचारों को व्यक्त करने के लिए तथा संवाद भेजने के लिए चीन में भी गाठों का प्रयोग होता था। पौराणिक काल के एक महाराजा फ़ू शी (Fu - Hsi) ने २८०० ई० पू० में आठ रहस्य - वादी त्रिपुण्डों (Eight mystic Trigrams) का निर्माण किया जिनको चीनी भाषा में बा² गुआ (Pa - Kua) कहते हैं। इन तीन पंक्तियों को जगह जगह पर काट कर निम्नलिखित शब्दों का निर्माण किया जिनको चीनी भाषा के शब्दों के साथ दिया गया है:—(फ० सं० - २१५)।

| ऋमांक                                    | <b>খা</b> ৰুৱ                                                          | चीनो माषा                              | विवरण                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कमाक<br>१.<br>२.<br>३.<br>४.<br>६.<br>७. | सब्द<br>स्वर्ग<br>तोलना<br>पानी<br>गड़गड़ाहट<br>लकड़ी<br>त्याग<br>सीमा | गान<br>डिन<br>शुई<br>चेन्<br>शू<br>कन् | तीन पित्तयाँ हैं।  ऊपर की पंक्ति कटी है।  मध्य पंक्ति कटी है।  ऊपर की दो पंक्तियाँ कटी हैं।  नीचे की पंक्ति कटी है।  ऊपर व नीचे की पंक्तियाँ कटी हैं।  नीचे की दो पिक्तयाँ कटी हैं। |
| न <sub>•</sub>                           | पृथ्वी                                                                 | गुन                                    | तीनों पंक्तियाँ कटी हैं।                                                                                                                                                            |

इस प्रकार आठ शब्दों का निर्माण हुआ। तदनन्तर एक पक्ति और जोड़कर आठ नये शब्द बने। इसी प्रकार छ: पंक्तियों तक जोड़कर ४८ शब्दों का निर्माण किया गया।

चीन की प्राचीन लिपि: ली नाम के एक किसान की खेत में कुछ अद्भुत प्रकार की हिंहुयाँ मिलीं। यह घटना १८६० की है जो होनान प्रदेश के सिआव टुन नामक स्थान में घटी। उस किसान ने सोचा यह हिंहुयाँ हैं हैगन की हैं। उस समय चीन की देशी औषिधयों के लिए हिंहुयाँ अति शक्तिशाली मानी जाती थीं। हिंहुयाँ हैं हैगन की हैं। उस समय चीन की देशी औषिधयों ने इनका चूर्ण बना डाला तथा स्नायविक रोगों के ली ने यह हिंहुयाँ रासायनिकों के हाथ में रखीं। इन लोगों ने इनका चूर्ण बना डाला तथा स्नायविक रोगों के

<sup>1.</sup> Taken from C. Gardner's - Journal of Ethnological Society (1870), Vol. II, p. - 5.

<sup>2.</sup> वा=आठ।

<sup>3.</sup> भूपेम्द्र नाथ सान्याल : आदिम मानव समाज (१९६१) पृष्ठ - 2.

<sup>4.</sup> यह इिंडुयाँ वैल की अथवा मृतक कछुओं की पीठ की होती थीं।

## आठ त्रिपुण्ड



प्राचीन रेखा चित्र



फलक संख्या - २१५

अनमोल उपचार के रूप में वेचा । एक रासायनिक की टूकान पर एक पुरातत्त्ववेत्ता पहुँच गया । जब उसने हिंडुयों पर अंकित कुछ चिह्नों को देखा तो उसने उन चिह्नों को एक लिपि के अनुरूप मान लिया। अब पुरातत्त्ववेत्ताओं ने वे हिड्डियाँ खरीदना आरम्भ कर दीं । लगभग ३० वर्ष बाद १८९९ में हिड्डियों पर अंकित चिह्नों की व्याख्या की जा सकी।

प्राचीन काल में इन हड्डियों के द्वारा भविष्यवाणी की जाती थी। जिस प्रश्न का उत्तर मांगा जाता था पुरोहित लोग हड्डी पर अंकित कर देते थे तदनन्तर उसको गर्म करते थे। गर्मी से हड्डी में जिस दिशा में दरार पड़ जाती थी उसी प्रश्न का उत्तर 'हाँ' या 'न' में माना जाता था। यह हिंडुयाँ राजा के महलों मे रखी जाती थीं । यह राजा शांग वंश ( १७६५ – १**१**२३ ई० पू**०** ) के काल के थे । यह राजा खेती की फ़सल, युद्ध या राजनीति के विषय में प्रश्न पूछा करते थे। सूंग<sup>ा</sup> ने अपनी पुस्तक में यह काल १७६६ **- ११५०** ई० पू० माना है। 'फ॰ सं० - २१६' पर दिये गये चित्र इसी पुस्तक श्रेस लिये गये हैं।

चीनी लिपि का कालानुसार विकास : जब से चीनी लिपि का जन्म हुआ तब से अब तक उसका विकास होता रहा और सम्भवतः होता रहेगा, जब तक पूर्णतया यह ध्वन्यात्मक नहीं बन जाती अथवा जब तक पूर्णतया इसका रोमनीकरण नहीं हो जाता। आदि काल से अब तक उसके नामों में भी परिवर्तन होते रहे,

जो निम्नलिखित हैं और 'फ॰ सं॰ - २१७' पर दिये गये हैं :--

जिया गुवन ( Chia - Ku - Wên4 ) : इसके अर्थ हैं खोल ( Shell ) एवं हाड़ लिपि । खोल अधिकतर मृत कछुओं की पीठ के और हाड मृत बैलों के होते थे। इनको ओरैकिल बोन्स (Oracle Bones) अर्थात् आकाशवाणी द्वारा अंकित खोल या हाड़। बाजार में इनको ड्रैगन 5 - बोन्स (Dragon Bones) के नाम से बेचा जाता था। इसमें ८०० मौलिक चित्र थे जिनका रूपान्तर करके अन्य शब्दों का निर्माण किया गया । इनकी संख्या ३४६९ तक पहुँच गई । इस लिपि का काल १०८० से ८०० ई० पू० तक माना जाता है।

हा जुआन ( Ta Chuan ) : इस लिपि का विकास गू-वेन लिपि के द्वारा एक चीनी विद्वान् डाइ शी ( Tai Hsi ) ने ई० पू० की आठवीं शा में किया। इसका प्रयोग ६०० ई० पू० तक चलता रहा।

- चाड धन ( Ch'ou Wên ): इसका विकास सामन्त शाही चाउ वंश के शासन काल में हुआ इसको बड़ी - मुद्रा - लिपि भी कहते थे। इसका काल ६०० से ४०० ई० पू० माना जाता है। ली शी ( Li Hsi ) ने एक ३००० शब्दों का शब्द - कोष संकलित किया।
- शियाओ जुआन ( Hsiao Chuan ) : इसका विकास ४०० से २५० ई० पू० माना जाता है।
- ली शू ( Li Shu ) : इसको कारापाल लिपि ( Jailor Script  $)^6$  भी कहते हैं । इसका आविष्कार चीन वंशीय शासक शेर हुआंग ती ( Ch'in - Shih - huang - ti ) के शासन काल में हुआ।

<sup>1.</sup> Sung, Y. F.: Chinese in 30 Lessons. (Hollywood 1945). p, -26. 2. Chalfant, F. H.: Memories of the Carnegie Museum IV. (1906), p. - 32.

<sup>3.</sup> Blackney: A Course in the Analysis of Chinese Characters (Shanghai 1926), p.-11.

<sup>5. &#</sup>x27;ह्रैगन' चीन का पौराणिक जीवधारी माना जाता है। इसको स्वर्ग - नरक का चौकीदार मानते है। यह लम्बा सर्पाकार लम्बे नख वाला शेर के जैसा मुँह वाला भयानक पशु चित्रों में प्रदक्षित किया जाता है।

<sup>6.</sup> Dr. Tan Chung: 'The Intricacies of Chinese Languages and Script' - Published in 'Organiser' - (Periodical) October, 29. 1978, p. - 11.

<sup>7.</sup> इसको 'शू हुआंग तो' भी कहते हैं।

## चीन की प्राचीनतम् लिपि



फलक संख्या - २१६

इसने बहुत से सुधार किये परन्तु अत्याचार भी बहुत किये। जब बन्दियों से कारागार भरने लगे, तो एक कारागार के पदाधिकारी जंग मियाओ (Cheng Miao) ने सारे बन्दियों को पंजीकृत करने के लिए कुछ रेखाओं (Strokes) का प्रयोग कर इस नई लिपि का आविष्कार किया। इसका काल २५० से १०० ई० सन् माना जाता है। रेखाओं (Strokes) का प्रयोग इस काल से ही आरम्भ हुआ। ईसा की प्रथम श० में शृ शन (Shu - Shen) द्वारा १०,५१६ शब्दों का एक शब्द - कोष संकलित किया गया।

अन्त में अठारहवीं श० में सम्राट् कांग शी (K'ang - Hsi) ने ४४४४ शब्दों के एक शब्द - कोष का निर्माण करवाया। गाइल्स के शब्द - कोष में २०,८५९ शब्द हैं।

- द. त्साओ शू ( Ts'ao Shu ): त्साओ ने अर्थ हैं 'घास' तथा 'शू' के अर्थ 'किताब'। इसका काल १०० ई० से २०० तक रहा।
- ७. बा फ़न शू ( Pa Fen Shn ): इसका विकास एक विद्वान् ह्वांग ड्सी जंग ( Huang Tsi Cheng ) ने किया। इसका काल २०० ई० से ३०० ई० तक माना जाता है।
- प्त. काए शू ( K'ai Shu ) : इसका विकास ३०० से ४०० ई० तक रहा । इसका प्रयोग सुलेख के लिए किया जाता था।
- र्द. शिंग शू (Hsing Shn): इसका विकास ४०० ई० से ५०० ई० तक होता रहा। इसका प्रयोग शीघ्र तथा घसीट लिखने के लिए किया जाता था।

इसी फलक पर ऊपर की पंक्ति में लिपि का रूपान्तरण ६ शब्दों (आकाश, अग्नि, पवन, जल, पर्वत, पृथ्वी) के प्रतिदर्श द्वारा दिया गया है। इन ६ शब्दों को कैसे लिखा जाता है, 'फ॰ स॰ – २२४' पर दिया गया है।

चीनी लिपि की ध्विन - बल (टोन - Tone) पद्धित: चीनी लिपि में ध्विन - बल अर्थात् टोन का प्रचिलत होना विदेशियों के लिये, जो चीनी भाषा बोल तो लेते हैं परन्तु बोलने में किस प्रकार का कहाँ पर बल दिया जाये पूर्णतया नहीं जान पाते, इस कारण अनेक बार अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ 'गान - वई (Kan - pei)' के अर्थ हैं 'सद्भावना के लिए अतिथि के स्वास्थ्य के लिए मिदरा पान किया जाये (Toast for health) परन्तु इसके संक्षिप्त अर्थ हैं 'आँघे हो जाना (bottoms up)', जब एक अमेरीका के उच्च अधिकारी दम्पती अतिथि को टोस्ट द्वारा सद्भावना प्रदान की गयी तो उनके सचिव ने अंग्रेजी में चीनी भाषा का अनुवाद किया 'हम इच्छुक हैं कि आप आँघे हो जायें।'' इस प्रकार की अनेक घटनायें होती रहती हैं जो ध्विन - बल के अन्तर के कारण घटित हो जाती हैं।

चीनी भाषा में अधिकांश चार टोन का प्रयोग होता है। वैसे पीकिंग की पूर्वकालिक मण्डारिन में पाँच टोन का भी प्रयोग किया जाता है। इन ध्विनयों (tones) को लिपि – बद्ध करना असम्भव है। इनका प्रयोग पाँचवीं श॰ में अपरम्भ हुआ। उसका कारण था चीनी भाषा में एक ही ध्विन वाले अनेक शब्दों (homophones) का उपस्थित होना। ध्विन – बल के प्रयोग द्वारा उनमें अन्तर पड़ने लगा तथा उनके अर्थ भी शुद्ध होने लगे।

ध्वित - वल (टोन) के प्रयोग के पूर्व, प्रोफ़ेसर टान चुंग के अनुसार 'ई (yi)' शब्द के निम्न - ह्वित - वल (टोन) के प्रयोग के पूर्व, प्रोफ़ेसर टान चुंग के अनुसार 'ई (yi)' शब्द के निम्न - ह्वित अर्थ थे: -- डाक्टर, यन्त्र, कपड़े, कुर्सी, साँप, चींटी, दस करोड़, वर्तमान, हानि, तरल पदार्थ, बह

<sup>1.</sup> Williamson, H. R.: Teach yourself Chinese (1972), p. - 6.

<sup>2.</sup> Ibid.

## चीनी लिपि का कालानुसार विकास

|   | लिपि                 | 7    | ल<br>तक         | आकाश | अग्नि | पवन | जल         | पर्वत    | पृथ्वी |
|---|----------------------|------|-----------------|------|-------|-----|------------|----------|--------|
|   | जिया -<br>गू-वन      | 002} | \$002<br>-\$002 | 立    | 兴     | A   | <b>%</b>   |          |        |
|   | डा<br>जुःप्रान       |      | ६००<br>इ. प्    |      | 深ら    | E   | FIT        | $\Delta$ | 坐      |
| Ī | चाउ<br>वन            | ६००  | \$ 00<br>\$ 4°  | 文    |       | B   | <b>323</b> | W        | 这      |
|   | शियाम्ने।<br>जुम्रान | 800  | 5240<br>5940    | 页    | 火     | 忍   | 5          | W        | 类      |
|   | त्ती-शू              |      | 3005            | 天    | 火     | 風   | アド         | 1        | 地      |
|   | त्सा उ<br>श्र        | 300  |                 | 2    | 决     | 浸し  | 33         | 上        | 246    |
|   | बा-<br>फ़नशू         | 200  |                 | 交    | 火     | 凬   | 11         | W        | 焚      |
|   | गाइ                  | 300  |                 | 天    | 火     | 凤   | 火          | 工        | 池      |
|   | शिंग                 | 800  | <u>३</u> 002    | 天    | よ     | 131 | 劣          | 4,       | 北      |

निकलना, नियत, अन्तर, निर्भर, स्थानान्तरण, सरल, प्रसन्न, वशज, विदेशी, कल, स्वप्न, संक्रामक, वार्तालाप, अनुवाद, लटकाना, चमकना, दुम, पर, शेष, आशा, मित्रता, दमन इत्यादि।

एक अन्य चीनी विद्वान् के अनुसार 'शर (Shih)' शब्द के लिए २३९ संकेतात्मक चित्र (५४ प्रथम टोन में, ४० द्वितीय टोन में, ७९ तृतीय टोन में तथा ६६ चतुर्थ टोन में ) प्रयोग किये जाते हैं । राज्य भाषा मण्डारिन में ६९ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण 'इ (i)' है, २९ ऐसे हैं जिनका उच्चारण 'गू (KU)' है तथा ५९ ऐसे हैं जिनका 'शर (Shih)' है । इसी से पाठक चीनी भाषा व लिपि सीखने की कठिनाई को समझ सकते हैं।

अमेरिका के बर्कले स्थित कैलीफ़ोर्निया विश्वविद्यालय के एक चीनी शिक्षक प्रो॰ युयेनरेन चाओ (Yuen Jen Ch'ao) ने एक चालीस शब्दों की कहानी लिखी जिसमें लड़का गेण्डे से खेलता है। यह कहानी केवल एक शब्द 'शी (Hsi)', जो पूर्वकालिक चीनी — इंगलिश शब्दकोष में मिलता है, को प्रयोग करके लिखी गई थी। इसमें 'शी' शब्द को भिन्न भिन्न टोन में ४० बार प्रयोग किया गया था। कितनी रोचक तथा आश्चर्यजनक कहानी होगी जो एक ही शब्द से लिखी गई।

चीनी लिपि के चार टोन: इन चार टोन का किस प्रकार उच्चारण किया जाये 'फ॰ सं॰ - २९५' पर रेखाकृति द्वारा दर्शाया गया है। इससे पाठकों को कुछ ज्ञान हो जायेगा कि टोन - पद्धित क्या वस्तु है। रेखाकृति में एक शब्द 'डू' लिया गया है और उसको एकसा, मोटे से छोटा, छोटे से मोटा तथा ऊपर को एकसा बनाया गया है। छोटे 'डू' की बारीक व ऊँची घ्विन तथा मोटे 'डू' की मोटी व नीची घ्विन निकालनी पड़ती है। प्रत्येक कालम में रेखाकृति एक बाण सिंहत दी है। उसके नीचे उस टोन का क्रम। फिर उसका चीनी भाषा में तथा रोमन लिपि में नाम दिया गया है। प्रत्येक नाम के ऊपर सीधी ओर अंग्रेजी के अंकों में टोन का क्रम तथा प्रत्येक रोमन लिपि के चीनी शब्द में स्वर के ऊपर टोन का चिह्न दिया है। उसके नीचे हिन्दी में नीचे लिखे चीनी शब्दों का उच्चारण दिया गया है। उसके नीचे रोमन लिपि के स्वरों पर लगाने के लिए प्रत्येक टोन का चिह्न और अन्त में चीनी लिपि में प्रत्येक टोन का नाम। यही पद्धित प्रत्येक कालम में दी गयी है। उसी 'फ॰ सं० - २९६' पर नीचे की ओर दो शब्दों (शर; ची) के प्रतिदर्श दिये हैं। इन्हों दो शब्दों के प्रत्येक टोन में क्या अर्थ होते हैं चोनो - लिपि - चित्रों के नीचे दिये गये हैं। नीचे सीधी ओर एक शब्द (माई) दिया गया है जिसके टोन परिवर्तन से अर्थ भी उलटे हो जाते हैं।

प्रत्येक टोन के विषय में कुछ समझ लेने के पश्चात् यह जान लेना अति आवश्यक है कि टोन का शुद्ध प्रयोग बिना किसी चीनी शिक्षक के सीखा नहीं जा सकता और यदि किसी और से सीखा है तो कोई बड़ी भूल होने की सम्भावना अनिवार्य रूप से रहेगी।

प्रथम टोन : इसको 'ईन पिग ' (Yin P'ing) अथवा 'शांग पिंग शंग (Shang P'ing Shêng) कहते हैं। इसके अर्थ हैं ''एक समान भारी टोन'' अथवा ''ऊँची समान टोन''।

हितीय टोन: इसको सूंग की पुस्तक में 'यांग पिंग (Yang P'ing)' तथा विलियमसन की पुस्तक में 'शिया पिंग शंग (Hsia P'ing Shêng) कहते हैं। इसके अर्थ हैं 'साफ़ तथा चमकीली।'' इसमें प्रथम टोन के प्रकार से ध्विन का प्रयोग करते हैं तत्पश्चात् उसको पतला करते चला जाना चाहिये। इसको नीची — समान ध्विन में प्रयोग किया जाता है जैसा कि फलक पर दिया है।

<sup>1,</sup> Sung, Yu Feng: Chinese in 30 Lessons (1945), p. - 8.
Williamson, H. R.: Teach Yourself Chinese (1972), p. - 27.

तृतीय टोन : इसको सूंग व विलियमसन की दोनों पुस्तकों में केवल 'शांग शंग (Shang Shêng) ही सम्बोधित किया गया है। इसको ''उठती टोन'' या ''शीझता से उठायी जाने वाली ऊँची टोन'' कहते हैं।

चतुर्थं टोन: इसको भी सूंग व विलियमसन की दोनों पुस्तकों में 'चू शंग ( Ch'u Shêng )' ही सम्बोधित किया गया है। इसको ''प्रक्षिप्त ( departing or Projected ) टोन' कहते हैं। इसमें 'डू' शब्द को तेजी से एकसा उठा कर सभान ध्विन में उच्चारण किया जाता है।

चीनी लिपि का वर्गीकरण: मूलत: २१४ चीनी शब्दों (Radicals) को छ: बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है। इनको पुन: अठारह उप - वर्गों में तथा ५०० अन्य छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है। चेन च्याओ ने बारहवीं श० में अपने बृहत विश्लेषण को एक ग्रन्थ "तुंग चीह" में कम - बद्ध किया है, जिसमें प्रत्येक वर्ग में चीनी शब्दों की संख्या भी दो गई है। छ: बड़े वर्गि निम्नलिखित है:—

- 9. वस्तु चित्र ( Pictures of objects ): इन चित्रों को गूवन ( Ku Wën ) कहते हैं जिसके अर्थ हैं 'प्राचीन साहित्य'। इस वर्ग में ६०८ शाब्दिक, चित्र हैं जिनमें कुछ 'फ० सं० २१९' पर दिये गये हैं। यह चित्र चीनी लिपि के मूलाधार हैं। इस फलक में शब्दों का चित्रण चार कालम में किया गया है। प्रथम कालम में प्राचीन काल के शब्द, द्वितीय में अर्वाचीन काल के वही शब्द, तृतीय कालम में रोमन व हिन्दी में शब्दों का उच्चारण तथा चौथे में शब्दों के अर्थ दिये गये हैं। उच्चारण के शब्दों पर टोन का कम भी दे दिया गया है।
- २. सांकेतिक चित्र (Symbolic Pictures); इन चित्रों को चीनी भाषा में जर शर (Chih Shih) कहते हैं। यह लिपिवर्ग पहले से अधिक रोचक है। इसमें अमुक वस्तु का चित्र कुछ संकेत प्रदान करता है। उदाहरणार्थ 'चन्द्र' सायंकाल का तथा 'क्षितिज पर सूर्य' प्रातःकाल का द्योतक हो गया। 'रक्त भरा थाला' शपथ ग्रहण करने का द्योतक वना। इनकी संख्या २०७ है (फ० सं० २२०)।
- ३. संयुक्त सांकेतिक चित्रों ( Symbolic Compounds ) : को चीनी भाषा में ह्वं ई ( Hui i ) कहते हैं। इस वर्ग में दैनिक प्रयोगात्मक चित्रों को द्विक ( double ) कर दिया गया है। उदाहरणार्थ 'दो बच्चों' का चित्र बनाने से 'जुडवाँ बच्चों' का बोध होता है। 'देखने' के शब्द को दो बार बनाने से 'साथ साथ देखना' आदि। इनकी संख्या ७४० है। ( फ० सं० २२१ )।
- ४. कम द्वारा निर्मित चित्र (Pictures by Rotation): शब्दों को क्रम से लेकर कुछ नये शब्दों का निर्माण किया गया है। इस वर्ग में ७३२ शब्द हैं। चीनी भाषा में इस वर्ग को जुआन जू (Chuan Chu) कहते हैं। इन शब्दों की दिशा परिवर्तित करने से दूसरे शब्दों का उद्भव हो जाता है। (फ॰ सं॰ २२२)।
- प्र. ध्विन सूचक चित्र (Sound Indicating Signs) इनको चीनी भाषा में शिये शंग (Hsieh Sheng) कहते हैं। यह लिपि वर्ग प्रधान वर्ग है और इसी वर्ग में सबसे अधिक शब्द हैं जिनकी संख्या २१८२० हैं (फ॰ सं॰ २२२)।

<sup>1.</sup> इन वर्गों के फलकों के शब्दों के अर्थों के नीचे जो अंग्रेजी में क्रम संख्या दी गई है वह Mathews की English - Chinese Dictionary से ली गई है। यह शब्द कीष वेड (Wade) पद्धति पर निर्मित है।

<sup>2.</sup> कुछ विद्वान इनकी संख्या ८०० मानते हैं।

<sup>3.</sup> According to Mrs. Chao, Ex - Lecturer of Allahabad University ( Now in Canada )

## चीनी लिपि में ध्विन बल ( टोन )



फलक संख्या - २१८

# १. चीन के वस्तु -- चित्र

| प्राचीन     | अविचीन | ध्वनि      | अर्घ                     | 知。       | अर्वा॰ | Eā.                   | अर्घ                    |
|-------------|--------|------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9           | 子      | Tzů<br>šự  | शिशु                     | 面面       | 雨      | Yü <sup>3</sup><br>यू | वर्षा                   |
| *           | 术      | 77         | लकड़ी;<br>वृक्ष;<br>शाखा | X        | 犬      | Chi                   | jan³<br>कृता<br>एन      |
| 門           | 月月     | Meñ<br>मन  | द्घार<br>फाटक            | A        | 巴      | Pc<br>बा              | र<br>अजगर               |
| 1           | 失      | Shi<br>शर  | 1                        | チ        | 手      | Sha<br>श्व            | ०0 <sup>3</sup><br>हस्त |
| کریا        | 心      | Hsi<br>शीन |                          | 5=7      | 見      | Pei                   | वीमती<br>कीड़ी          |
| <b>%</b> () | ゴニ     |            | रे शब्दः,<br>भाषण        | $\oplus$ | 田      | Tie<br>Ee             |                         |

फलक संख्या - २१९

## २. चीन के सांकेतिक चित्र

| प्राचीन | अवीचीन | <b>ट</b> वनि     | संकेत              | विवर्ण                          |
|---------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| 7       | 又      | TU4              | इंगित भाव          | सीधा हाय                        |
| 2       | タ      | Hsi4             | संध्या काल<br>2485 | आरम्भिक चन्द्र                  |
| 址       | ШL     | Wêng<br>वंज      | शपथ                | रक्त भरा चाला                   |
| 0       | 且      | Tant<br>3-1      | प्रातः काल<br>6037 | स्यीदय                          |
| 7       | 方      | Fangi<br>फ़ह्म   | क्षेत्र<br>1802    | आकाश की चार<br>दिशायें दशीता है |
| W       | 勿      | Wu⁴<br>बू        | निषेध करना<br>7208 | सतकेकरण<br>की पताका             |
|         | 運      | Chiana<br>ज्यांग | सीमा<br>643        | दो खेतीं के मध्य की रेखा        |

# ३. संयुक्त सांकेतिक चित्र

| प्राचीन             | अर्बी चीन | <b>६</b> विन              | शब्द                | विवरण                           |
|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| ११                  | 轩         | Tzu <sup>1</sup><br>इज़ू  | जुड़वाँशिशु<br>6941 | दो बच्चों का चित्र              |
| 24                  | 見見        | Chien<br>ज्येन            | साच साच<br>देखना    | देखने के दी चित्र               |
| 企企                  | 卫卫        | Ping <sup>4</sup><br>बिंग | साय साय<br>5292     | दो मनुष्यों के साध<br>साध चित्र |
| <b>&gt;&gt;&gt;</b> |           | Ch'uan                    | स्रोत<br>1439       | तीन गढ़ें। के चित्र             |
| 茶茶                  | 東東        | Tung<br>पूर्व             | सर्वत्र<br>6605     | रो बार् पूर्व काचित्र           |
| 炎                   | 炎         | Yen <sup>2</sup><br>येन   | बहुत गर्म<br>7335   | दो बार् अग्निचित्र              |
| OD                  | 明         | Ming <sup>2</sup><br>मिंग | प्रकाशमान्<br>4534  | स्प्रीव चन्द्र वे चित्र         |
| US M                | 島         | Ming²<br>मिंग             | गाना<br>4535        | मुंह व चिड़िपा के चित्र         |
| 界                   | 聞         | Wen <sup>2</sup><br>an    | सुनना<br>7142       | रो द्वार व कान के चित्र         |

### ४. क्रम द्वारा निर्मित चित्र

| प्राचीन | अर्वाचीन | ध्वनि         | विवरण        |
|---------|----------|---------------|--------------|
| D       | 司        | Ssū 1<br>स्सू | एक पराधिकारी |
| E       | 后        | Hou 4<br>हो   | राजकुमार     |
| I       | 芝        | Fa 2 4:       | पराजित होना  |
| E       | E        | Chếng<br>जंग  | 351 वा सीधा  |

## ५. ध्वनि - सूचक चित्र

| चित्र | अर्घ                   | . चित्र | अर्घ                    | चित्र | अर्घ      |
|-------|------------------------|---------|-------------------------|-------|-----------|
| 皇     | उच्चासीन.<br>(exalted) | + 1/2   | अग्रित =                | 火皇    | चमकरार    |
| 分     | भाग लेन<br>(to share   |         | ?<br>बोलना =<br>Yenइपेन | 言分    | गपशप      |
| 巫     | आयुगर<br>Wu - व        | + 言2    | 7334<br>ब्रोलना =       | 誕     | फ्ठ बीलना |

फलक संख्या - २२२

इस वर्ग के जब्दों का निर्माण सबसे अधिक संख्या में हान वंश के शासन काल (२०६ ई० पू० से २२९ ई० तक) में हुआ है। इस वर्ग के जन्म के पूर्व चित्र भाव - सूचक होते थे। ध्विन की प्रधानता पर कोई अधिक ध्यान नहीं देता था परन्तु शनैः शनैः विद्वानों का ध्यान ध्विन की ओर आर्काषत हुआ। इस ज्ञान, खोज व शोध के कारण अब चित्रों में दो मुख्य तत्त्व हो गये। पहला निर्धारक तत्त्व (Determinative Element) जिससे भाव का तथा विचार का वोध होता था। दूसरा तत्त्व ध्विन का था जो चित्र को ध्विन प्रदान करता था। यह ध्विन या तो अंश रूप में या पूर्ण रूप में दूसरे चित्र की ध्विन से समानता रखती थी।

उदाहरणार्थं ध्वित - सूचक चित्र में 'फ० सं० - २२२' एक चित्र उच्चासीन (exalted) का बना है। इस को चीनी भाषा में 'ह्वांग (Huang)' कहेंगे। इसमें भी दो चित्रों (सूर्य तथा पृथ्वी) का समावेश है जिससे किसी मनुष्य की महानता का बोध होता है। इस चित्र में अग्नि का शब्द (जिसकी ध्विन है 'खो') जोड़ दिया, इससे एक नया शब्द वन गया 'चमकदार' और इसकी ध्विन हो गई ह्वांग। इसी प्रकार दूसरा शब्द है 'भाग लेना' ध्विन है 'फ़िन', इसमें जोड़ दिया 'येन' अर्थात् बोलना, इससे बना 'गपशप करना' और इसकी ध्विन हो गई 'फ़िन'। तीसरा शब्द है 'वू' अर्थ हैं जादूगर इसमें जोड़ा गया येन' अर्थात् 'बोलना'। इन दोनों शब्दों को जोड़ देने से बन गया 'झूठ बोलना'। इसका भी एक बड़ा रोचक कारण है। चीन में जादूगरों को झूठा समझा जाता है। इस कारण 'वू' शब्द का प्रयोग जादूगर के लिए किया गया। इस 'झूठ वोलना' के शब्द की ध्विन हो गई 'वू'। (फ० सं• - २२२)।

६. प्रहण किये हुए चित्र (Borrowings): इस वर्ग को जीन की भाषा मे जिया - जीह' (Chia - Chieb) कहते हैं। इस वर्ग में दूसरे चित्रों को ग्रहण करके नये चित्रों का निर्माण किया गया है। इसमें ५९ मञ्च हैं। (फ० सं० - २२३)।

सुलेख (Calligraphy): भिन्न भिन्न प्रकार की लिपियों का निर्माण चीन के सुलेखकों ने किया है जिनमें से कुछ 'फ॰ सं॰ - २२३' पर दी गई हैं। केवल एक शब्द शीन (Hsin) अर्थात् 'हृदय' को दस प्रकार के मुलेखों में दिया गया है।

इन्हीं सुलेखकों (Calligraphists) ने प्रत्येक चित्र लिखने के लिए एक चतुष्कीण निर्धारित किया है। प्रत्येक चित्र का चतुष्कोण लगभग उतना ही स्थान घेरता है जितने में चित्र पूरा हो जाये, परन्तु सब चतुष्कोण लम्बाई चौड़ाई में समानता रखते हैं।

प्राचीन काल में लेखनी किसी धातु की बनाई जाती थी तदनन्तर बांस की लेखनी का प्रयोग होने लगा। लगभग २०० ई० पू० में तूलिका का प्रयोग आरम्भ हुआ। इस तूलिका को रेशम के रुओं से बनाया जाता था।

काग़ज का प्रयोग सर्वप्रथम जाई - लून ( Tsai - Lun ) ने १०५ ईसवी में किया। इसका इतना प्रचलन बढ़ा कि आठवीं श॰ में एक काग्ज बनाने का कारख़ाना समरक़न्द में स्थापित हो गया। मुसलमानों ने चीन - निवासियों से ही काग्ज बनाना सीख कर ग्यारहवीं श० में उन्होंने स्पेन के निवासियों की सिखाया।

<sup>1.</sup> Faulmann: Das Buch der Schrift (Vienna, 1880), p. - 48

## ६. ग्रहण किये हुए चित्र

| श्वेत<br>(प्राचीन)                   | १वत ८ (अर्वीचीन)        | चित्रक<br>नाम,<br>पार्या | 14 द्वित अधीत पी - चाचा    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 'हदय'- विभिन्न प्रकार के सुलेखों में |                         |                          |                            |  |  |  |  |  |  |
| 16                                   | केश्-आकार               |                          | सितारों की लिप             |  |  |  |  |  |  |
| W                                    | हीरों का आंकार          | مئي المنافعة             | वादल की लिपि               |  |  |  |  |  |  |
| ध्य                                  | चमत्कारी आकार           | とり                       | मेंदक. के<br>बच्चोंकी लिपि |  |  |  |  |  |  |
| 916                                  | कर्ण आकार               | ST?                      | क्रर लिपि                  |  |  |  |  |  |  |
| 唱                                    | मव्य स्थानों का<br>आकार | 8                        | वतेनों की लिप              |  |  |  |  |  |  |

फलक संख्या - २२३

चीनो लिपि को लेखन - पद्धितः इसको दो प्रकार से लिखा जाता है। एक क्षैतिज (horizontal) दूसरा शिरोवृत्त (vertical)। क्षैतिज का प्रयोग हस्त - लेखन में तथा शिरोवृत्त का प्रयोग मुद्रण में किया जाता है, जैसे, समाचारपत्र, पुस्तकें तथा पाक्षिक आदि। क्षैतिज बायें से दोयें तथा शिरोवृत्त ऊपर से नीचे लिखी जातो है परन्तु प्रथम खड़ी पंक्ति दायें से ही आरम्भ होगी और नीचे तक जाकर पुनः दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के साथ बाई ओर से तथा ऊपर से आरम्भ होगी। इसका एक प्रतिदर्श 'फ० सं० - २२४' पर सीधी ओर दो खड़ी पंक्तियों में दिया गया है। प्रत्येक शब्द के साथ ऊपर सीधी ओर उस शब्द के टोन की कमसंख्या दी गई है। उसी के नीचे उसका उच्चारण हिन्दी में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शब्द की बाई ओर नीचे देवनागरी अंकों में क्रमसंख्या दे दी गई है जिसके द्वारा इन शब्दों के निम्नलिखित अर्थ तथा दोनों पंक्तियों के भावार्थ दिये गये हैं:--

| हिन्दी   | अंग्रेजी अर्थं                            | हिन्दी      | क <b>ं</b><br>सं० | अर्थ        | अंग्रेजी अर्थ        | हिन्दी   | क <b>०</b><br>सं० |
|----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------|
| उच्चारण  | (Fa - yin) Pronounce                      | फ़ा ईन      | 5                 | इस<br>कारण  | (So; i) = Therefore  | सो ई     | ۹<br>۶            |
| अनिवार्य | ( pi ) = certainly<br>( hsū ) = necessary | बी<br>श्यू  | ۶<br>۹٥           | चीनी (भाषा) | (Chung; kuo          | जुंग गुओ | ₹<br><b>४</b>     |
| गुद      | (chun) = exact;<br>(ch'iao) = correctly   | जन<br>च्याओ | 99<br>92          | शब्द<br>तुम | (Tzu)=<br>Characters | ज्       | <b>4</b>          |
|          |                                           |             |                   |             | (ti) = you           | डी       | Ę                 |

उपर्युक्त १२ शब्दों के शाब्दिक अर्थ हुए :---

9+7='इस कारण'; 3+8='चीनी भाषा'; 1=1 'शब्द', 1=1

इस वाक्य के भावार्थ 2 हुए :--

"इस कारण आपको चीनो शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना अनिवाय है।"

पहली पद्धति (हस्त - लेखन के लिए) बायें से दायें, क्षैतिज (horizontal) चलती है। इस प्रतिदर्श नीचे बाई ओर दिया गया है। इस प्रतिदर्श का विवरण इस प्रकार हैं:--

प्रथम पित में ऊपर चीनी शब्द जिसके ऊपर अंग्रेजी अंक में टोन की कम - संख्या, उसके नीचे अंग्रेजी में उसका उच्चारण, उसके नीचे हिन्दी में उसका उच्चारण फलक में ही दिया गया है। अब इन आठ सब्दों के शाब्दिक तथा भावार्थ निम्नलिखित हैं:—

<sup>1.</sup> Sung, Fu Feng: Chinese in 30 Lessons. p. - 56.

शब्द = व्हो शिया वू कैन व्हो डी अर्थ = मैं अपराह्त मिलने अपने (मेरे) शब्द = बंग यू अर्थ = मिन्न

भावार्य-मैं अपने मित्र से अपराह्न मिलने गया।"

आठ पृथक् शब्द 'फ॰ सं॰ – २२४' पर ऊपर वाईं ओर दिये गये हैं। शब्दों के ऊपर सीधी ओर के अंग्रेज़ी अंक शब्दों की टोन – क्रम – संख्या तथा नीचे की ओर देवनागरी अंक शब्दों की कम – संख्या को बोध कराते हैं। शब्दों के केवल उच्चारण रोमन तथा हिन्दी में दिये गये हैं, उनके अर्थ कमानुसार निम्नलिखित हैं:—

१. स्वर्ग या आकाश; २. अग्नि; ३. पवन; ४. जल; **५. प**र्वत; ६. पृथ्वी; ७. वर्षा; ६. चन्द्र या मास।

उपर्युक्त क्रमांक १ – ६ तक के शब्द, 'चीनी लिपि का कालानुसार विकास' की 'फ॰ सं॰ – २१७' पर दिये गये हैं परन्तु विवरण यहाँ दिया गया है।

लिप का सरलीकरण: संसार की यही ऐसी लिपि है जो चित्रों से आरम्भ हुई और आज तक चित्रों द्वारा लिखी जाती हैं। यही ऐसी लिपि है जिसका जन्म से ही सरलीकरण आरम्भ हो गया और सरलीकरण द्वारा लिपि में परिवर्तन आते गये। इस परिवर्तनक्रम में पीछे छूटी हुई लिपि तिरस्कृत होती गई इसी कारण चीनी लिपि की कोई पुस्तक आलोचना से बच न सकी। इस सरलीकरण के केवल तीन प्रतिदर्श 'फ० सं० — २५४' के ऊपर बाई और दिये गये हैं। आधुनिक युग में जब प्रत्येक कार्य में मनुष्य की गति बढ़ने लगी तथा प्रत्येक वाहन की गति भी चौगुनी होने लगी, तब लिपि की गति बढ़ना अनिवार्य हो गया। चीनी लिपि की गति को बढ़ाना असम्भव लगने लगा। १९५६ में चीनी सरकार ने सर्वप्रथम २३० चित्रों का सरलीकरण किया तत्पश्चात् ३५३ शब्दों का किया गया। इस परिवर्तन — कम में रेखाओं (Strokes) की संख्या को कम करके शाब्दिक — चित्रों का निर्माण किया गया तथा उनका प्रयोग प्राथमिक शालाओं में प्रारम्भ करवा दिया। साथ साथ लिपि में ध्वन्यात्मक पद्धित का प्रयोग तथा लिपि का रोमनीकरण भी आरम्भ हो गया।

चीनी भाषा की ध्वितियाँ: स्वरोत्पादन (Intonation) अर्थात् उच्चारण, चीनी — भाषा के, विद्यार्थी को चाहे वह चीन का हो या विदेश का, समक्ष एक समस्या खड़ा कर देता है। संकेतात्मक चित्रों के उच्चारणों में भिन्नता है। चीन देश के एक भाग में डसी शब्द का उच्चारण कुछ है तो दूसरे भाग में कुछ और। उच्चारण के अन्तर से अर्थ में अन्तर पड़ जाता है। चीनी स्वयं इस समस्या से दुखी हो जाते हैं जब वे एक स्थान से दसरे स्थान को जाते हैं।

लिप के रोमनीकरण (Remanization) करने में चीनी भाषा क सब उच्चारणों को रोमन क २६ वर्णों में लिप - बद्ध करने का प्रयास किया गया है। इन उच्चारणों की संख्या ४०९¹ है, जिनका कुछ स्वतन्त्र रूप से तथा कुछ सम्मिलन से ६२ पृथक् वर्णों द्वारा निर्माण किया गया है। इन ६२² मौलिक ध्वनियों को आधुनिक प्रचलित भाषा के दो भागों से, जिनको इनीशियल्स (Initials) तथा फ़ाइनल्स (Finals)

<sup>1.</sup> Williamson, H. R.: Teach yourself Books - Chinese (1972), page, - 22.

<sup>2.</sup> Ibid, p. - 22.

## कुछ शब्द व वाक्य (क्षैतिज – शिरोवृत्त)

|              | ch'i Shui<br>3. 可 8. 2司<br>3. 可 yüe | 4 2 5 7 2     | 3 City 1  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| ४. थीन ६.ट्  | 9. 章型 元 型形<br>4 千 3 手目<br>a WU Kan  |               | 河 7 3 3 4 |
| 代的<br>woh ti | 月月友<br>pêng yu<br>aisi 里            | 3 ११, जन ४ रे | जू १      |

कहते हैं, लिया गया है। क्रम से इनकी संख्या २४ तथा ३८ है। १९०६ में ५० इनीशियल्स और १२ फ़ाइनल्स थे। फ़ाइनल्स में ११2 स्वतन्त्र ध्विनियाँ हैं परन्तु उनमें भी कभी कभी सम्मिलन दृष्टिगोचर हो जाता है (फ॰ सं॰ - २२५)।

वैसे तो चीनी लिपि मोनो सिलेबिक ( Mono - syllabic ) कही जाती है और है भी, परन्तु गहरा विश्लेषण करने से उन चित्रों में द्वि - ध्वन्यात्मक ( di - syllabic ) तथा त्र - ध्वन्यात्मक ( tri - syllabic ) चित्र मिल जाते हैं। कारण यह है कि जब किसी एक विचार ( Concept ) को व्यक्त करने के लिए एक से अधिक चित्रों को संयुक्त रूप से लिपिबद्ध किया जाता है, ऐसे चित्रों को इनीशियल तथा फ़ाइनल उच्चारणों क मध्य में रख दिया जाता है उनको मीडियल्स ( Medials ) के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

चीनी लिपि का रोमनीकरण अमरीका व ब्रिटेन के अनेक विद्वानों ने किया है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध तथा प्रचलित रोमनीकरण सर टॉमस वेड (Sir Thomas Wade) का माना जाता है। वैसे संसार में लिपि का कोई ऐसा रोमनीकरण नहीं हो सका है जो इस लिपि की व्वनियों को पूर्णतया व्यक्त कर सके। इसके अति – रिक्त आधुनिक काल में रोमनीकरण की दो अन्य पद्धतियाँ, जिनको चीनी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, जैसे, एक गोरीयून (Guoryun) की तथा दूसरी एल (Yale) विश्वविद्यालय की। इसी कारण दो प्रकार के शब्दकोष भी प्रयोगात्मक माने जाते हैं।

### इनीशियल्स की तालिका (वेड पद्धति)

|            | उच्चार | ्ण          |      | उच्चारण | •      | च           | ज् <del>चार</del> ण |        |
|------------|--------|-------------|------|---------|--------|-------------|---------------------|--------|
| ऋम         | रोमन   | हिन्दी      | ऋम   | रोमन    | हिन्दी | क्रम        | रोमन                | हिम्दी |
| 9          | Ch.    | ল           | ۹ –  | L.      | ल      | ৭৩ –        | T.                  | ंड     |
| ₹ -        | Ch'.   | ं च         | 90-  | M.      | म      | 95 -        | T'.                 | ਣ      |
| 3          | F.     | <u>দ্</u> ধ | 99 - | N.      | न      | 99 -        | Ts.                 | ड्ज    |
| × -        | H.     | ह           | 92 - | P.      | ब      | ₹o −        | Ts'.                | ट्स    |
| x -        | Hs.    | श 1         | 93 - | Ρ'.     | प      | २१ -        | Tz.                 | ड्स    |
| ξ <b>–</b> | J.     | र; य        | 98 - | S.      | स      | २२ -        | Tz'.                | ट्ज    |
| 9          | K.     | ग           | 94 - | Sh.     | श      | २३ -        | W.                  | व      |
| 5 <b>-</b> | K'.    | क           | 98 - | Ss.     | स्स    | ₹¥ <b>–</b> | Y.                  | य      |

<sup>1.</sup> Forke, A.: Mitteilungem des Seminars für Orientalische Sprachen, Vol. IX (1906). p. - 404.

2. तालिका में तारे के चिह्न लगा दिये गये हैं।

3. Hillier; Goodrich; Sothill; Giles; Wells - Williams; Mac Gillivray etc.

4. Yutang, Lin: Chinese English Dictionary of Modern Usage (Chinese University - Hongkong - (1972).

4. Mathews., R. H.: Chinese English Dictionary - 214 Radicals - (Harvard University Press. - 1956). अब यह शब्दकोष अप्रचलित होने लगा।

5. चीन के कुछ भागों में 'स' उच्चारण किया जाता है।

#### फाइनल्स की तालिका

|                   | उच्चा | रण              |                     | उच्चारण |        | 7                 | उच्चारण |          |
|-------------------|-------|-----------------|---------------------|---------|--------|-------------------|---------|----------|
| ऋम                | रोमन  | हिन्दी          | भ्रम                | रोमन    | हिन्दी | क्रम              | रोमन    | हिन्दी   |
| २५३ -             | A.    | आ               | ३५९ —               | Iao.    | इयाओ   | ५ <b>१⁴</b> −     | Uai.    | वाई      |
| २६2 -             | Ai.   | आइ              | ३९३ -               | Ich.    | इय     | ४२ <sup>4</sup> − | Uan.    | वैन      |
| ₹७2 -             | An.   | ऐन              | %°3 −               | Ien.    | इयन्   |                   |         |          |
| रू <sup>2</sup> - | Ang.  | आंग             | 89 -                | Ib.     | इर्र   | <b>ሂ</b> ₹♣ —     | Uang.   | वांग     |
| २९३ -             | Ao.   | आउ              | ४२ -                | In.     | इन     | ४४ <sup>4</sup> - | Ui.     | ओइ       |
| ₹02 -             | E.    | अर <sup>1</sup> | ४३ -                | Ing.    | इंग    | <b>ሂሂ</b> –       | Un.     | अन       |
| ₹9 -              | Ei.   | ए               | 88 <mark>8 -</mark> | Io.     | इअ     | ४६ –              | Ung.    | अंग      |
| ३२² —             | En.   | अन              | ४५३ -               | Iu.     | इयु    | ५७⁴ –             | Uo.     | व्       |
| ३३ -              | Eng.  | अंग             | ४६३ –               | Iung.   | अंग    | <b>ሂ</b> ፍ -      | Ü.      | वू<br>यो |
| ३४2 -             | I.    | ई               | ४७ <sup>2</sup> -   | O.      | ऑ      | ५९ <sup>5</sup> – | Üan.    | योअन     |
| ३५३ −             | Ia.   | इया             | 85 <sup>2</sup> -   | Ou.     | ओ      | ξο <sup>5</sup> — | Üch.    | योअ      |
| ३६७ -             | Iai.  | याइ             | ४९ -                | U.      | ऊ      | ξq5 <u></u>       | Ün.     | योइन     |
| ३७३ -             | Iang. | यांग            | 40 <sup>4</sup> -   | Ua.     | वा     | ξ <b>२</b> 2 −    | Erh.    | अर्र     |

#### फलक संख्या - २२५

चीनी लिपि की ध्वन्यात्मक पद्धित - १: इस लिपि का सर्वप्रथम 'ध्वन्यात्मक पद्धित' द्वारा सरलोकरण फ़ैन चिय (Fan - Ch'ieh) ने पाँचवीं व छठी शताब्दियों के मध्य किया। उस समय इसका प्रयोग नाम मात्र रहा। फ़ैन चिय ने रेखा - संकेतात्मक लिपि के कुछ शब्दों के एक भाग को लेकर एक चिह्न तथा उसी शब्द की ध्विन को चिह्न के लिए निर्धारित कर इस पद्धित का आविष्कार किया। यह आविष्कार चीन में लिपि के लिए एक अनोखा आविष्कार था। इसके छः प्रतिदर्श 'फ॰ सं॰ - २२६' पर दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित ६ कालमों में दिया गया है:—

पहले कालम में : हस्त - लिखित शब्द हैं।

दूसरे कालम में : मुद्रित शब्द हैं।

तीसरे कालम में : शब्दों के टोन - कम हैं।

चौथ कालन में : शब्दों की व्वित ऊपर रोमनीकरण चीनी - भाषा में तथा नीचे हिन्दी में दी है।

पाँचवें कालम में : शब्दों के अर्थ इंगलिश व हिन्दी में दिये हैं।

छठवें कालम में: सरल चिह्न हैं, जिनकी ध्विन शब्द की ध्विन होगी।

<sup>1. &#</sup>x27;र' की ध्वनि इल्को होगी, पूरी नहीं।

<sup>2.</sup> इस संख्या वाले फाइनल्स स्वतंत्र है जिनकी संख्या ११ है।

<sup>3.</sup> इस संख्या वाली ध्वनियों में मीहियल 'ई' (I) है।

<sup>4.</sup> इनमें मीडियल 'व' क (U) है।

<sup>5.</sup> इनमें यो (ü) है।

## ध्वन्यात्मक चिह्नों का आविष्कार

|        |        |     |       |                                           | 0.7    |
|--------|--------|-----|-------|-------------------------------------------|--------|
| शब्द-१ | शब्द-२ | टोन | घ्वनि | अर्थ - विवरण                              | सरली-। |
| 力      | H      | 2   | þi    | LEATHER; SKIN                             | 5      |
| 1      | 八      | ~   | पी    | चमड़ा खाल                                 | ス      |
| 出      | 伯未     | 9   | SU    | TO REVIVE                                 | H      |
| 人们     | 川川     | •   | सू    | पुनरुद्धार करना                           |        |
| 7      | tr     | 3   | hü    |                                           | 4-     |
| X      | ク      | 2   | न्यू  | महिला                                     | 入      |
| 並      | 甘      | 9   | chi   |                                           |        |
| 少      | 丛      |     | ची    | आधार; नींव                                |        |
| 42     | 字      | 9   | an    | 11001 31 6700                             |        |
| 又      | 义      |     | ऐन    | विश्राम शान्ति                            |        |
| 20     | 臼      | 9   | erh   | SUFFIX (To Noun)<br>परसर्ग (संज्ञा कैसाथ) | 11     |
| ノし     | 兀      | l   | अर्र  | परसर्ग (संज्ञा के साथ)                    |        |

फलक संख्या - २२६

इसी प्रकार की पद्धित को जापान ने भी अपनाकर एक वर्णात्मक लिपि का आविष्कार कर लिया। चीन में इसका प्रयोग अधिक प्रचलित नहीं हुआ फिर भी कहीं कहीं हुआ। वीसवीं श० में इसका पुनर्जन्म हुआ तथा होपेई प्रांत ने इसको पूर्णरूप से ग्रहण कर लिया। इसमें ५० इनीशियल (initials) चिह्न अर्थात् व्यंजन थे तथा १२ फ़ाइनल (finals) चिह्न अर्थात् स्वर थे। इसकी वर्णावली एक पुस्तक से ली गई है और 'फ॰ सं॰ - २२७' पर दी गई है।

ध्वन्यात्मक पद्धिति – २: १९५६ में कुछ सुधार कर चीनी सरकार ने इस पद्धित की तीन तालिकायें प्रकाशित करवाई जिनमें क्रमानुसार २३०, २९९ तथा ५४ शब्द थे। साथ साथ एक तालिका प्राथमिक शालाओं के लिए भी प्रकाशित कराई गई। यह इस लिपि के सरलीकरण का दूसरा प्रयास था जो मुख्यतया राष्ट्रीय भाषा के लिए था। इसकी वर्णावली 'फ० सं० – २२८' पर दी गई है।

इस वर्णावली में निम्नलिखित तीन प्रकार के चिह्नों का समावेश था तथा इसको राष्ट्रीय वर्णावली के नाम से सम्बोधित किया गया:—

- 9. २४ प्रथमाक्षरों ( Initials ) की व्यंजनात्मक ध्वनियाँ दी गई हैं।
- २. १६ अन्तिमाक्षरों ( Finals ) की स्वरात्मक व्वनियाँ दी गई हैं।
- रे. २२ अन्तिमाक्षरों ( Finals ) की संयुक्तात्मक ध्वनियाँ दी गई हैं।

इस पद्धति में टॉमस वेड (Thomas Wade, 1818 - 1895) की रोमनीकरण पद्धति का समावेश था।

ज्यन्यात्मक पद्धित - रे: इस पद्धित में लिपि का पुनः सरलीकरण किया गया। इसमें केवल २१ व्यंजन तथा १५ स्वर अर्थात् कुल वर्णों की संख्या ३६ दी गई है। इसके साथ साथ अक्षरों का टोन तथा एच्चारण के प्रकार भी अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये हैं। यह वर्णावली श्रीमती चाउ हारा प्रस्तुत की गई है 'फ० सं०- २२९'। यह पद्धित आधुनिक है इसमें अक्षरों से शब्द बनाये जाते हैं। इसके दो उदाहरण 'गुओ' तथा 'रेन' के इसी फलक के मध्य में दिये हैं। लिपियों की रेखाओं (Strokes) में भी कमी की जा रही है। उपर्युक्त तीनों वर्णावलियों में चिह्नों की ध्वनियों को रोमन तथा हिन्दी अक्षरों में दिया गया है।

शाब्दिक - चित्रों को लिखने को पद्धितः चीनी लिपि में जिन रेखाओं द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है, उन रेखाओं को अंकित करने की एक निर्धारित विधि या पद्धित निश्चित है। उसी पद्धित के अनुसार मनुष्य को बचपन से रेखा अंकित करने का अभ्यास कराया जाता है। इसकी पद्धित निम्नलिखित है:—

प्रथम ऊपर की रेखा तत्पश्चात् नीचे की खींची जाये। इसी प्रकार बाई ओर की रेखा पहले तथा सीधी ओर की बाद में। इस पद्धति का एक प्रतिदर्ज 'फ॰ सं॰ – २३०' पर 'गुओ ( Kuo )' शब्द द्वारा लिखा गया है। अंग्रेज़ी के अंकों द्वारा रेखा खींचने का कम दिया गया है।

इस फलक में 'गुओ ( Kuo )' शब्द के दो प्रतिदर्श दिये गये हैं। एक पूर्वकालिक तथा एक आधुनिक जिसका सरलीकरण कर दिया गया है। पूर्वकालिक 'गुओ' को अंत में दिखाया गया है।

<sup>1.</sup> Gelb, I. J.: A study of Writing (London - 1963), p. - 88.

<sup>2.</sup> Jansen, H.: Sign, symbol and Script (London - 1970), p. - 181.

<sup>30.</sup> श्रीमती चाउ १९७७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीनी - विभाग में प्रवक्ता थीं। उन्हीं दिनों लेखक ने उनसे भेंट करके यह वर्णाबली प्राप्त की। आजकल श्रीमती चाउ कनाडा में हैं।

## चीनी लिपि की ध्वन्यात्मक पद्धति - १

| p'u q        | pu a          | mu मू   | 步短            | h<br>wu q          | ्रे<br>Þ'ं पी  | र्ध<br>pi बी    |
|--------------|---------------|---------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 1            | tu द          | 1       | 71            | 7                  | -              |                 |
|              | chu L         | A       |               | X                  | -              | 7               |
| €<br>sse स्स | te se         | te ce   | गि<br>chih कर | <b>E</b> chihat    | shih Rit       | El<br>jih et    |
| ti st        | tiel          | le of   | na ना         | L<br>ni नी         | nü oz          | ि । धिल्यु      |
| eh'ü =       | ्री<br>chivयु | hsüश्यु | भूग इयु       |                    | <u></u> chi जी | चेची<br>ch³i ची |
| hsi शी       | yi इह         | KUJI    | K'U É         | <b>f</b><br>hu ह्र | KO औ           | भ<br>४'० की     |
| ho है।       | ON EST        | a 311   | व० औ          | anten              | Z<br>ang 3ii   | वां आइ          |
| eh अः        | ei F          | ०० औ    | en अन         | eng अं             | ० आअ           | ा<br>erh अर्र   |

- cital agrand agrana

# 🕆 चीनी लिपि की ध्वन्यात्मक पद्धति -- २

| <b>5</b> ह | 又           | m<br>म           | f th           | र<br>v व्              | 刀。                 | t d               |
|------------|-------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| n of       | <b>り</b> にで | <b>८८</b><br>१ क | 5              | II                     | 5                  | न<br>djjदुज्ञ     |
| tijत्ज     | 广           | T                | 出              | 4<br>tš crt            | P<br>Š M           | 日工工               |
| N          | र<br>ts त्स | V                | 24,05          | 1.5                    |                    | ं यो              |
| 4          | 7           | 士                | せ              | 5<br>ait               | 7                  | <b>८</b><br>व्य औ |
| 又 5 5      | 5           | 4                | 九              | U Öng 3ñi              | ル                  | Y                 |
| ं यो       | 穷           | 弓                | ヌ              | 13 3 H                 | 5                  | 无                 |
| Lng js     | X           | X T              | 1              | <b>फ</b><br>पवा उम्रहि |                    | V                 |
|            | 光           | 之                | र्म<br>ije मोय | 붕                      | <b>५</b><br>Ün योन | 4                 |

· विकी ने वन्त्रार्थ वर्षकारी वर्षकारी

## चीनी लिपि की ध्वन्यात्मक पद्धति - ३

| इनीशियल      | ਬ (INITI  | ALS)-   | चार टीन                | सहित                |
|--------------|-----------|---------|------------------------|---------------------|
| टोन-१ व      | 3         | 8       | <b>ट</b> वनियां        | व्योज्जन            |
| 力或女          | بال       | I E     | Labials.               | ओष्ठीय              |
| 为或土          | BEETS.    | 为可      | Dentals                |                     |
| <b>《</b> 近 5 | 西厂商       | 近湖(GU)  | GUILUYO                | ls.कंठ्य            |
| 4 ज़ <       | E Ta      | रेन Jen | Palata                 | ls.तालव्य           |
| 出到           | तज़ निश्र | T I Z   | प्रत्यग्               | वक्रण               |
| िएज,         | 12ज़ दिस  | 1 59 c. | TAL- 51BI<br>-त्य - जप | LANTS<br>भीय (व्यं- |
|              | ल्स् (FIN |         |                        | •                   |
|              | ट ओ (     |         |                        |                     |
| ि अइ.        | 义 洲!      | 又औऊ     | <u>ज</u> ुआङ्          | サゼ                  |
| 九313         | ८ औड़-    | । ई     | 人五                     | <b>।</b> इंडा       |

इसी फलक पर सबसे नीचे क्षैतिज पद्धित में दो शब्द 'इंगलिशमैन' तथा 'चाइनामैन 1'। इन शब्दों का विवरण इस प्रकार है:—(फ० सं० - २३० के नीचे)।

बाई ओर से पहला शब्द है 'इंग ( Ying )' दूसरा शब्द है 'गुओ ( Kuo )' तथा तीसरा शब्द है 'रन ( Jên )' । इंग = इंगलैण्ड, गुओ = देश; रन = मनुष्य । इसके भावार्थ हुए 'इंगिलिशमैंन ( अंग्रेज )' बाई ओर से पहला शब्द है 'जुंग ( Chung )' दूसरा शब्द है 'गुओ ( Kuo )' तथा तीसरा शब्द है 'रन ( Jên )' । जुंग = केन्द्रीय अथवा चीन; गुओ = देश; रन = मनुष्य । भावार्थ हुए 'चीन ( केन्द्र ) का निवासी' अर्थात् 'चाइनीज'।

आठ मौलिक रेखाएँ (Strokes): चीन की सम्पूर्ण लिपि इन्हीं आठ मौलिक रेखाओं द्वारा लिखी जाती है। उनके नाम तथा चित्र 'फ० सं० — २३०' पर ऊपर सीधी ओर दिये गये हैं। चीनी लिपि में एक स्ट्रोक के शब्द से ३३ स्ट्रोक तक के शब्द लिखे जाते हैं। अधिकतर २० या २२ स्ट्रोक द्वारा ही बहुत से शब्द लिख लिये जाते हैं। इससे अधिक स्ट्रोक वाले शब्दों की संख्या न्यून है। एक से २० स्ट्रोक तक के शब्द 'फ० सं० — २३९' पर दिये गये हैं। इस फलक में चार कालम वाई ओर तथा चार कालम सीधी ओर दिये गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:—

प्रथम कालम: इसमें रेखाओं (स्ट्रोक्स) की संख्या दी गई जिनके द्वारा शब्द का निर्माण किया गया है। द्वितीय कालम: इसमें चीनी लिपि में शब्द लिखे गये हैं।

तृतीय कालम: इसमें ऊपर की ओर शब्द का उच्चारण रोमन लिपि द्वारा लिखा गया है और उसी के सीधी ओर टोन की कम - संख्या दे दी गई है ताकि पाठक को ज्ञात हो जाये कि शब्द का उच्चारण किस टोन में होगा। उसी के नीचे हिन्दी में भी उच्चारण लिख दिया है।

चतुर्थं कालमः इसमें शब्दों के अर्थ हिन्दी में दिये गये हैं। इस फलक पर दिये गये शब्द दो पुस्तकों से लिये गये हैं।

चीनी लिपि के अंक: कुछ चीनी अंक<sup>3</sup> 'फ० सं० – २३२' पर दिये गये हैं। साथ के कालम में देवनागरी में उन अंकों के उच्चारण तथा अंक दे दिये गये हैं।

#### चीन के दक्षिणी भाग की लोलो लिपि

इस लिपि का नाम लोलो जाति के नाम पर पड़ा। इस जाति की भाषा तिब्बत - बर्मी थी। यह जाति दक्षिणी चोन के यूनान (Yunnan) और जेकवान (Szechwan) प्रान्तों में बसी हुई थी।

१८७३ में फ्रांस का एक ईसाई - घर्म - प्रचारक वीयाल (Vial) यहाँ आया और इनकी बोलियों का अध्ययन किया। उसी वर्ष एक दूसरा फ्रांस का धर्म - प्रचारक डी - ओलोन (d'Ollone) जिसने

<sup>1. &#</sup>x27;चाइनामैन' लिखना चीननिवासी अपमानजनक समझते हैं इसकी लिखना चाहिये 'चाइनीज़' अथवा 'चीनी' 'चाइना-मैन' लिखने की मूल कदापि न कीजियेगा।

<sup>2.</sup> Sung. Yu Feng: Chinese in 30 Lessons.
Williamson, H. R.: Teach Yourself Chinese.

<sup>3.</sup> Sung: Chinese in 30 Lessons, p. - 15.

<sup>4.</sup> Henry, A.: 'The Lolo's and other Tribes of Western China.' Journal of Anthropologic Institute's Vol. 33 (1903), p. -99.

### लिपि का सरलीकरण आठ मौलिक स्ट्रोक

| 当  | 万  | मं          | एक लाख<br>से अधिक | १-विन्दी                      | ५-बाएँ स्ट्रोक |
|----|----|-------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
| 関: | 开  | <i>र</i> वे | रवोलना            | २-लेटी रेखा —<br>३-रवड़ी रेखा | ७- चदते "      |
| 億  | 12 | र्यक्र      | क्यों             | ४-मुड़ेस्ट्रोक 🔿              | ट-कांटे रि     |

रेखाओं (Strokes) का प्रयोग

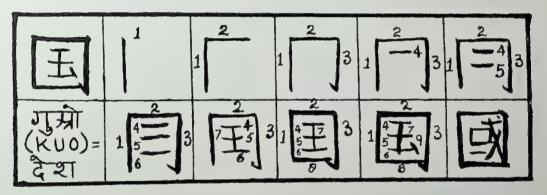

दो शब्दों का प्रतिदर्श



फलक संख्या - २३०

## रेखाओं का ( ट्रोक ) द्वारा शब्द -- निर्माण

| 270        |                                         | Q_                         | -              |                 |      |                           | 60               |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|------|---------------------------|------------------|
| क्र-<br>सं | शब्द                                    | स्वनि                      | अर्थ           | প্লী •<br>মেঁ • | शब्द | ध्वीन                     | अर्घ             |
| 2          |                                         | 145                        | एक             | 23              | 台    | Yü²<br>ईयु                | मीन              |
| 2          | ======================================= | Erh4<br>अर्र               | दो             | १२              | 開    | Huang<br>होंग             | पीला             |
| ર્         | 子                                       | Tzu³<br>इज़ू               | बेटा;<br>बच्चा | १३              | 黽    | Min <sup>3</sup><br>भिन   | मेंद्रका         |
| ४          | 文                                       | Wên²<br>여ন                 | साहित्य        | १४              | 鼻    | P; 2                      | नाका             |
| Z          | Ħ                                       | Kan¹<br>भैन                | मीठा           | १५              |      | Ch'ih³<br>चर              | सामने<br>के दांत |
| 8,         | 中                                       | Chou                       | नाव            | १६              | 五月日  | Lung <sup>2</sup>         | ड्रेगन           |
| ૭          | 見                                       | Chien <sup>4</sup><br>जियन | देखना          | १७              | 龠    | Yo <sup>4</sup><br>योमा   | बांसुरी          |
| 2          | 金                                       | Chin¹<br>जिन               | धातु;          | १ट              | 学    | Hsia <sup>†</sup><br>शिया | चैंकना           |
| 5          | 首                                       | Shou <sup>3</sup>          | सिर            | १र्             | 試    | 145                       | HELHEI           |
| 20         | 馬                                       | Ma <sup>3</sup><br>भा      | योड़ा          | 20              | な哉   | Chih <sup>1</sup><br>जर   | बुनना            |

### चीनी लिपि के अंक

| ?                            | ् ।<br>१५५२   | 2     | ch'i<br>७ ची          | =+   | erh shih          |
|------------------------------|---------------|-------|-----------------------|------|-------------------|
| *                            | erh<br>२ अर   | 1     | pa<br>と 剛             | =+,_ | अर<br>शर<br>२ वा  |
| \$                           | San<br>३ सेन  | え     | chiu<br>E ज्यु        |      | san shih<br>३० शर |
| [17]                         | ssű<br>४ स्सू | . 1 2 | shih<br>१० शर         | 三九   | सेनशर<br>३२ ज्यु  |
| <u>.</u> <u>.</u> <u>.</u> . | भू वू         | +-    | Shih i<br>११२(रई      | 四十   | SSU Shih          |
| 六                            | धण ह          | 十五    | shihwu<br>217<br>14 a | +    | 200als            |

फलक संख्या - २३२

इस जाति की दो भाषाओं का अध्ययन किया। वीयाल ने लगभग ४२५ चिह्नों को एकत्रित किया और डी०, ओलोन ने लगभग ९०३० चिह्नों को एकत्रित किया।

लोलो लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख लू कुआन हीन ( Lu - K' uan - hien ) में यूनान से १९०६ में प्राप्त हुआ था, जिसका काल चीनी विद्वानों ने 'प्रथम मिंग सम्राट् हुंग वू ( १३६६ - १३९६ )' निर्द्वारित किया है। दूसरा अभिलेख यूनान के एक उपनगर त्सान - त्सही - अंगाइ ( Tsan - Tsih - Ngai ) से प्राप्त हुआ जो एक चट्टान पर उत्कीर्ण किया हुआ था। इसकी दिशा कुछ अंशों में ऊपर से नीचे तथा कुछ अंशों में बायें से दायें थी।

पहले अभिलेख का काल भिंग वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक हुंग — वू के शासनकाल ( १३६ म से १३९ मतक) का तथा दूसरा शिलालेख १४३३ ई० का माना जाता है।

इस लिपि के उद्भव के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु चीनी परम्परा के अनुसार एक आवी ने इसका आविष्कार किया था।

इस लिप में वर्ण या अक्षर नहीं होते परन्तु एक चित्र या चित्र ही एक ध्विन द्वारा एक वस्तु या भाव का बोध कराता है। 'फ॰ सं० - २३३' पर वीयल द्वारा पहचाने गये कुछ चित्र उनके उच्चारण के साथ दिये गये हैं। उसके पश्चात् डी॰ ओलोन द्वारा पहचाने गये चित्र विये गये हैं। तीसरे कालम में कियाओ कियो (Kiao - Kio) भाषा के चित्र तथा चौथे कालम में वेइ - निंग (Wei - Ning) भाषा के चित्र दिये गये हैं। इन दोनों भाषाओं के चित्रों का भी डी. ओलोन ने ही रहस्योद्घाटन किया है।

#### म्याओ - त्से लिपि

यह दक्षिण - पश्चिमी चीन की एक आदिवासी - जाित की लिपि है। यह जाित चीन के सुदूर दक्षिण - पश्चिमी पहािंड्यों में निवास करती थी। यहाँ भी धर्म - प्रचारक डी क्षोलोन पहुँचा और वहाँ के एक आदिवासी के सहयोग से उसने एक ३३८ चिह्नों का शब्द - कोष तैयार किया। उनमें से कुछ चिह्न फि॰ सं॰ - २३४ पर दिये गये हैं।

इसके उद्भव व विकास के विषय में कुछ ज्ञात नहीं।

#### मोसो लिपि

मोसो एक जाति का नाम है जो यूनान के उत्तर - पश्चिम की ओर निवास करती है तथा तिब्बत भाषा बोलती है। एक घुमक्कड़ विद्वान् तेरियन डो लकाउपेरी (Terrien de Lacouperie) ने इसकी लिपि के कुछ चिह्न १८८४ में रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जनल (Journal of the Royal Asiatic Society) में प्रकाशित कराये। उन्हीं चिह्नों में से कुछ चित्रात्मक चिह्न 'फ० सं० - २३५' पर दिये गये हैं।

#### ची तान लिपि

चीन के उत्तर - पूर्व में एक छोटा सा राज्य ची तान (Ch'i - tan) था। यह राज्य तुंगूसी जाति का था। यह राज्य यू चेन (Yu - Chen) ने १९२५ में नष्ट कर दिया। यू चेन ने ची तान लिपि का अमिविष्कार १९१९ में किया। १९३६ में इसकी सरल बनाया गया तथा इसका नाम 'छोटी लिपि' रख दिया . Parker, E. H.: 'The Lolo - Written Characters' 1. A. XXVII (1895), p. - 172.

## चीन के दक्षिणी भाग की लोलो लिपि

| शब्द   |          | ल द्वारा<br>उच्चारण | ओलो<br>चि• | न द्वारा<br>उच्चा॰ | कि पारे<br>चि॰ | ता किया<br>, उच्चा | वेइ<br>चिन्ह    | निंग<br>उच्चा <b>०</b> |
|--------|----------|---------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| वर्ष   | T        | को ज<br>K'ou        | 7          | क्रोज्ज्यो         | *              | को ज<br>K'ou       | T               | क-आओ<br>K'Ao           |
| जल     | 8        | जे је               | d          | जेऊjeuh            | 99             | गोऊ 9०५            | 8               | fe Yie'                |
| हस्त   | Z        | 新 le'               |            | लोऊ रिप            | \$             | लोऊ lou            | 4               | m la                   |
| माता   | *        | HI ma               | 77         | मो mo              | 77             | 开 mu               | 田               | HI ma                  |
| चन्द्र | 0        | ल्हा hla            | D          | हो hlo             | 0              | ल्हा ५८०           | 1               | ल्हा hlo               |
| अञ्ब   | 为        | मोन mon             | طر         | ह्म hm             | H              | म् m'              | 圣               | मोन mon                |
| पत्पर  | <b>②</b> | णे हार्             |            |                    | *              | ल्ला ॥०            | 3               | लो ८०                  |
| आबाश   | 7        | मोन mon             | 7          | 升3 meu             |                |                    | 节               | मोन mon                |
| पर्वत  | ×        | पो १०               | 91         | बोह boh            | *              | बोउ bou            | <del>X 11</del> | बो ७०                  |
| देखना  | 2        | t ne'               | f          | च्लो СЫ0           | 2              | हेड héu            | 早               | AT ha                  |
| एक     | NI       | at ti               | 5          | से tse             | 5              | (से t'se           | 5               | n ta                   |
| दो     | =        | उनी दुगां           | र्न        | निक nic            | N              | जे nje             | 兀               | उनी दुगां              |
| तीन    | =        | et se               | (11        | सो ऽ०              | (i)            | सो उ०              | =               | ets seu                |
| दस     | 4        | (से tse             | X          | त्सी tsi           | 7              | त्सी tsi           | +               | (से 3 tseu             |

## दक्षिण -- पश्चिम चीन की म्याओ -- त्से लिपि

| चिन्ह | <del>उच्च</del> ा- | अर्थ   | चिन्ह                                     | <b>3</b> ° | अर्थ         | चिन्ह   | ক্ত    | अर्घ  |
|-------|--------------------|--------|-------------------------------------------|------------|--------------|---------|--------|-------|
| R     | किल                | चन्द्र | 和少                                        | 日本         | आम्रो        | 3       | में के | आस्रो |
|       |                    | अग्रि  |                                           |            | 1            | JONON M | 電先     | उंगली |
| Non   | ने                 | योड़ा  | 2                                         | 電市         | मनुष्य       | 5       | char   | एक    |
| 3     | क्यो               | ग्राम  | 63                                        | तों<br>तो  | नारी         | 150     | आ      | दो    |
| 3     | चो                 | लिखना  | J. S. | त्रले      | बाएँ।<br>हाथ | 11      | पी     | तीन   |
| 8     | देश                | पुस्तक | 5                                         | 形流         | र-जी         | 2       | क      | दस    |

#### मोसो लिपि



फलक संख्या - २३४

गया परन्तु इसके साथ साथ ची तान लिपि भी चलती रही। ११८० में सम्राट् शर - त्सुंग (Shih - tsung) ने भी इस लिपि को मान्यता प्रदान की। १२३४ में मंगोलों ने यू चेन का वध कर दिया परन्तु ची तान लिपि का प्रयोग बना रहा। १६५० में मंचूरिया की लिपि ने इस का स्थान ग्रहण कर लिया।

काय जुंग जू ( K'ai - jung - ju in Honan ) होनान के एक नगर के निकट येन ताइ ( Yen - ta'i ) उपनगर से प्राप्त उपर्युक्त दी गई 'छोटी लिपि' के एक अभिलेख को १८८३ में देवेरिया ( Deveria ) ने प्रकाशित करवाया । तत्पश्चात् एक चीन - विशेषज्ञ ( Sinologist ) हथं ( Herth ) ने बड़ी कठिनाई से कुछ शासकीय प्रलेख प्राप्त कर लिये । यह प्रलेख चीनी तथा यूचेन लिपियों में लिखे हुए थे । डबल्यू० गूवे ( W. Grube ) ने बड़े परिश्रम से २२ शासकीय प्रलेख का अध्ययन करने के पश्चात् अनुवाद किया । तदनन्तर इसके ८७० शब्दों का शोध करके ज्ञात हुआ कि यह लिपि अक्षरात्मक है । इसके लिखने की पद्धित कपर से नीचे तथा दायें बायें चीनी लिपि की तरह है ।

इस लिपि के कुछ शब्द, जिनका गूबे ने अनुवाद किया 'फ॰ सं॰ २३५' पर दिये गये हैं। वाक्य के अर्थ इस प्रकार किये जायेंगे:— "महाराजाधिराज ने आपके सूचनार्थ भेजा है ( His Majesty presents for your information)"।

इसी 'फ॰ सं॰ → २३५' पर नीचे चीन की 'ऐन्द्रजालिक लेखन कला' ( Magical Script ) के कुछ उदाहरण ( प्राचीन व अर्वाचीन काल के ) दिये गये हैं।

#### पठनीय सामग्रो

Bacot, J. : Les Mo - So (1913).

Blackney, R. B. : A Course in the Analysis of Chinese Characters (1926).

Brandt, J. J. : Introduction to Spoken Chinese (1944).

Creel, H. G. : The birth of China (1938).

Chalfant, F. H. : Early Chinese Writing (Memoires of the Carnegi Museum,

1911)

Chan, Shan Wing: Elementary Chinese (1951)

Chao, Y. R.: Language and Symbolic Systems (Cambridge - 1960)

Chih Pei Sha : A chinese First Reader (1948)

Gelb, J. I. : A study of writing (1965)

Fitzgeral, C. P.; China - A short Cultural History.

Goodrich, L. C. ; A short History of Chinese People (1951).

Hopkins, L. C. : The Development of Chinese Writing (1910).

Karlgren, B. : Sound and Symbol in Chinese (1971)

: Philology and Ancient China (1926)

The Chinese Language (N. Y. - 1949)

Latourette, K. S. : The Chinese - Their History and Culture (1946).

,, : The Development of China (1946).

Laufer, B. : A Theory of the Origin of Chinese Writing (American

Anthropologist - 1907).

: The Nichols Mo - So Manuscript (The Geographical Review

-1916)

Mathews, R. H. : Chinese English Dictionary (Harvard Uni. Press - 1916)

Nehru, J. L. : Glimpses of World History.
Ollone, d., H., M., G.: Mission d'Ollone (1909).

Owen, G.: The Evolution of Chinese Writing (1911).

Parker, E, H. : The Lolo Written Characters (The Indian Antiquary Vol.

XXVII - 1895.)

Peisha, Chih : A Chinese First Reader (1948)

Sung, Yu Feng : Chinese in 30 Lessons (1945)

and Black, Robert

T'oung Pao

Wleger, L. : Chinese Characters (1940).

Williamson, H. R. : Teach Yourself Chinese (1972).

### मध्य एशिया

इसमें मंगोलिया, साइवेरिया, मंचूरिया, सोग्दिया आदि देशों की लिपियों का वर्णन दिया गया है। मंगोलिया

मंगोल एक पर्यटनशील जाति थी जो मध्य एशिया के पठारों व साइबेरिया के मैदानों में घूमा करती थी। यह जाति किसी प्रकार से मुख्य नहीं समझो जाती थी। इस जाति के लोग इधर उधर प्रकीणित थे और इनमें किसी प्रकार की एकता का भाव नहीं था, परन्तु अकस्मात यह लोग आपस में एक हो गये और इन्होंने अपना एक नेता चुन लिया जिसका नाम 'बड़ा ख़ान' (एक पदवी) रखा गया। यह था तिमूचिन जो बाद में चंगेच ख़ान के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इतिहास: इस जाति का इतिहास इसी ख़ान के काल से आरम्भ होता है। इसका जन्म ११५५ में हुआ और पदवी मिली जब यह ५१ वर्ष का था। चंगेज ख़ान के अन्तर्गत इस जाति के वीरों ने पृथ्वी को हिला दिया। पश्चिम में सीरिया तथा हंगेरी तक और पूर्व में चीन की सीमा तक इसने अपनी विजय पताका फहराई। शक्तिशाली वीर युवावस्था में ही युद्ध में रत रहते हैं और अन्त में विलासी हो जाते हैं परन्तु चंगेज ख़ान ने अपनी ५२ वर्ष की अवस्था में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। संसार का यह पहला मनुष्य है जिसने अपने जीवन काल में इतने देशों को रौंद डाला।

इस जाति ने मंगोल वंश के नाम से चीन देश पर १२७९ से १३६८ तक शासन किया परन्तु इस जाति का अपना कोई देश न था। इनका एक मुख्य भूमि भाग अवश्य हो गया था जहाँ यह लोग स्थापित हो गये थे और उसी को मंगोलिया के नाम से सम्बोधित किया जाता था जो चीन साम्राज्य के अन्तर्गत था। उसका मुख्य नगर उर्गा ( आ० उलान बतोर ) था। आरम्भ में यह 'शम्मा' ( आकाश ) के पुजारी थे परन्तु वाद में यह वौद्ध धर्मानुयायी बन गये। इस धर्म के पूज्यनीय थे 'लामा' जिनको यह लोग जीवित बुद्ध भगवान् की तरह मानते थे।

जब चीन में मंचू राज्य का अन्त हुआ, १९११ की क्रान्ति हुई तो यहाँ के उपशासक स्वतन्त्र हो गये। परन्तु यह स्वतंत्रता उत्तरी मंगोलिया में हुई और तभी से दो भाग हो गये, उत्तरी और दिणक्षी मंगोलिया, अथवा बाहरी और भीतरी। यह भीतरी भाग चीन के अन्तर्गत रहा तथा बाहरी रूस के प्रभाव में आ गया। १९२४ में एक घोषणा के अनुसार यह देश पूर्ण स्वतंत्र हो गया परन्तु रूस के प्रभाव के कारण समाजवादी हो गया। इसको रूस से हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होता रहा और उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहा।

मंगोलिया की लिपियाँ : मंगोल जाति ने केवल नर - संहार ही नहीं किया अपितु अपनी जाति के उत्थान के लिए कई प्रकार की लिपियों का भी निर्माण किया ।

मंगाल जाति की उपजातियाँ, जिन्होंने अपनी लिपि का विकास किया

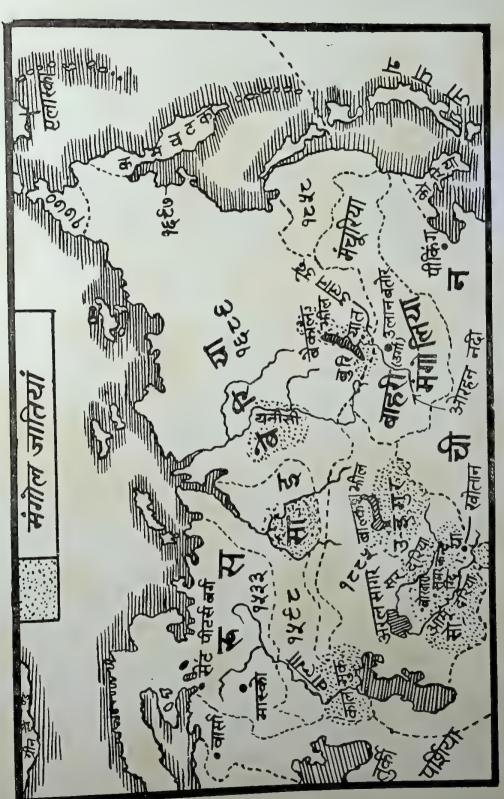

फलक संख्या - २३६

विश्व की प्रसिद्ध हिंसक जाति ने अहिंसक बौद्ध धर्म अपनाया। मंगोलिया की लिपियों का वर्णन निम्निलिखित है: —

उद्देगुरी लिपि: उद्देगुर जाति के लोग पश्चिमी तुर्किस्तान में (बोखारा, समरकन्द एवं बल्ख ) रहा करते थे। इस जाति ने छठी ई० में एक उच्चकोटि की सभ्यता को जन्म दिया। १२२७ में इस लिपि का चंगेज खान ने सारे सध्य एशिया में प्रयोग किया तथा इसको राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की लिपि का स्थान दिया। इस लिपि का काल ७५० - ७६० ई० निर्धारित किया गया है जो तुर्किस्तान के अभिलेखों पर आधारित है। पेल्यफ़ के अनुसार मंगोलिया की अन्य लिपियाँ इसी लिपि से विकसित हुई।

इसके उद्भव के विषय में विद्वानों ने अपने निम्नलिखित मत दिये हैं:-

- क्लाप्रोथ (Klaproth 1812) ने इसका उद्भव मण्डायक लिपि से माना है।
- अबेल रेमूसत ( Abel Remusat 1820 ) ने इसका विकास सीरिया की लिपि से माना है क्योंकि उइगुर जाति के लोगों ने सातवीं श॰ में नेस्टोरियन चर्च के धर्म को अपनाया था।
- टेलर ( I. Taylor ) ने अपनी पुस्तक <sup>2</sup> में इसी विचार का समर्थन किया है कि उइगुर लोगों ने सीरिया की लिपि से इस उइगुरी लिपि का निर्माण किया।
- एफ॰ डबल्यू॰ के॰ मूलर ( F. W. K. Muller ) और गौथिआट ( Gauthiot ) ने इस लिपि का उद्भव सोग्दी ( Sogdian ) किपि से माना है।

इस लिपि में २० अक्षर थे जिनको 'फ॰ सं० - २३७' पर दिया गया है।

गालिक लिपि: 'गालिक' शब्द की उत्पत्ति 'का – लेख' अर्थात् 'क वर्ग' लेखन से हुई। इस लिपि के अक्षर भारत से तिब्बत होकर मंगोलिया पहुँचे। इस लिपि का जन्म बौद्ध – धर्म – साहित्य के अनुवाद के लिए हुआ था। इसका जन्मदाता मंगोलिया का एक लामा था जिसका नाम सोर्जी ओितर (Tsordji Osir) था। यह लामा मंगोल सम्राट् छोलजैत् तथा कूलिंग (१३०७ एवं १३११ ई० सन् में) के अन्तर्गत था। इस लामा ने साक्य पण्डित के बनाये गये अक्षरों के आधार पर तथा इसमें उइगुरी लिपि के पाँच चिह्न जोड़कर इस लिपि का निर्माण किया। इसकी लेखन पद्धति ऊपर से नीचे थी। बाद में इस लिपि का स्थान मंगोलिया की लिपि ने ले लिया। इसकी वर्णमाला में ४९ वर्ण थे जिनको 'फ० सं० – २३६' पर दिया गया है।

मंगोल लिप : इस लिपि का विकास गालिक लिपि द्वारा हुआ। जन साधारण को शिक्षित करने के लिए इसका जन्म व विकास हुआ क्योंकि गालिक लिपि बड़ी जटिल व कठिन थी और धार्मिक कर्मकाण्डों के लिए व साहित्य के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। लिपि को सरल बनाने के लिए केवल उन्हीं अक्षरों

<sup>1.</sup> Pelliof: 'Les Systemes d'ecritures en Usage chez les anciens Mongols', Asia Major II. (1925), p. - 284.

<sup>2.</sup> Taylor, I.: The Alphabet, p. - 308 - 9.

<sup>3.</sup> Gauthiot : Journal Asiatic (1911), p. - 90.

<sup>4. &#</sup>x27;लामा' शब्द का प्रयोग तथा बौद्धधर्म का परम पूज्यनीय अधिष्ठाता बुद्ध - भगवान् का अवतार मानने का विश्वास मंगोलिया से ही आरम्भ होकर तिब्बत पहुँचा।

<sup>5.</sup> Skinner, F. N.: The Story of Letters and Figures. (1902), p. - 203.

<sup>6.</sup> Jansen, H.: Syn, Symbol and Script, (1968), p. - 417.

उइगुरी लिपि

| अ आ | द्ध <b>ः</b><br>स्कृ | 3 35   | ए   |
|-----|----------------------|--------|-----|
| +6  | >                    | 2      | "بر |
| ग क | य ज                  | र      | ল   |
| la  | ם                    | 94     | ع   |
| ਜ   | ਫ                    | च      | स   |
| B   | 1                    | 产      | х   |
| श   | ज़                   | न      | बप  |
| ~   | ज़<br><b>*८</b>      | ı      | 6   |
| ā   | a                    | म<br>Æ | ह   |
|     | _                    | &      | 2   |

फलक संख्या - २३७

### गालिक लिपि

| अ   | आ  | इ   | chas | 3          | ক্ত | य    | रे  | ओ  |
|-----|----|-----|------|------------|-----|------|-----|----|
| ~   | 72 | う   | 3    | <b>d</b> ) | d   | 7    | 7   | d  |
| औ   | अं | अः  | क    | ख          | ग   | घ    | ङ∙  | च  |
| ब्र | J  | り   | ?    | ?          | 2   | by   | 5,  | 2  |
| ক্ত | ज  | 开   | अ    | ਟ          | δ   | ड    | ल   | ण  |
| 4   | 4  | 352 | P.   | स          | 8   | S.   | 707 | 7  |
| ਰ   | थ  | द   | ध    |            | प   | 4    | व   | म  |
| 3   | .9 | 5   | नु   | H          | 3   | भ की | 3   | 2g |
| म   | य  | र   | ल    | व          | श   | ष    | स   | ह  |
| か   | 7  | 7   | 七    | 9          | 子   | 3    | 子   | F  |
|     |    | क्ष | ज़   | अई         | श्  |      |     |    |
|     |    | 3   | 3    | 3          | 3   | ,*   |     |    |

फलक संख्या - २३८

को रखा गया जो भाषा के अनुसार प्रयोग में आते थे। इसको ऊपर से नीचे तथा बायें से दायें लिखा जाता था।

मंगोलिया में एक और लिपि भी प्रचलित थी जिसका विकास उइगुरी लिपि से तेरहवीं श० में किया गया तथा उसके पश्चात् सोग्दी लिपि का भी इसमें सम्मिश्रण हुआ।

'फ॰ सं० – २३९' पर मंगोल लिपि के दो प्रकार के वर्ण दिये गये हैं। ऊपर वाली लिपि की वर्ण – माला मंगोलिया के दूतावास द्वारा नई दिल्ली से प्राप्त की गई है। इस लिपि को ऊपर से नीचे किस प्रकार मिला कर लिखा जाता है पृष्ठ के नीचे (सीधी ओर) 'खुदानन्द' शब्द लिख कर बतलाया गया है। दूसरे प्रकार की लिपि पृष्ठ के नीचे की ओर दी गई है जो उइगुरी लिपि से सम्बन्धित है। इस लिपि का एक पाठ<sup>2</sup> 'फ॰ सं॰ - २४०' दिया गया है जिसको ऊपर से नीचे तथा फिर बायें से दायें पढ़ा जायेगा और जिसके अर्थ निम्नलिखित हैं:--

"प्राचोन काल में कबालिक के नगर में सेन - तारोल्तू नाम का एक (ब्राह्मण) बरहामिन था जो ब्रह्म विद्या के प्रत्येक विषय में निपुण हो गया था।''

इसी पृष्ठ पर सीधी ओर मंगोलिया की लिपि में अंक भी दिये गये हैं।

१९४१ से सीरिल लिपि का, जिसका प्रयोग रूस में होता है, प्रयोग आरम्भ हो गया।

फालमुक लिपि: कालमुक लोग पर्यटनशील थे। इनके घर नहीं तम्बू होते थे जिनको अपने साथ लिए फिरते थे और उन्हीं में रहते थे। यह लोग सतरहवीं शताब्दी में वॉल्गा नदी के दक्षिणी भाग में बस गये। वैसे तो यह मध्य - एशिया के मैदानों में फैले हुए थे परन्तु आपस के झगड़ों के कारण १६३६ में अपनी जन्म भूमि छोड़ कर रूस चले गये थे। अठारहवीं श० में रूस एवं परिशया के युद्ध में यह लोग रूस के लिए अच्छे योद्धा सिद्ध हुए। जब वहाँ की एक अन्य जाति से झगड़ा हो गया और इनके बहुत से साथी वीर -गित को प्राप्त हुए तो बचे – खुचे फिर पश्चिमी तुर्किस्तान में आकर वस गये। यह लोग बौद्ध – धर्म के पालनकर्ता थे।

लामा जया पण्डित ने १६४८ में इस लिंपि का निर्माण मंगोलिया लिपि द्वारा किया<sup>3</sup>। इस <mark>लिपि</mark> का नाम 'तोदार हाई उदुक' रखा । इसमें २४ वर्ण होते थे जो 'फ० सं० – २४९' पर दिये गये हैं ।

बुरियात लिपि: मंगोल जाति की अनेकों उपजातियों में से एक उपजाति का नाम बुरियात था जो साइबेरिया के मैदान में बैकाल झील के आसपास पहले घूमा करती थी परन्तु फिर उन्नीसवीं श • में उसी भू भाग में वस गई । इस उपजाति के लोग मुख्यतया पशु – पालन का कार्य करते थे । उनकी भाषा में अनेकों बोलियां प्रचलित थीं । सतरहवीं श० के अंत में इन लोगों ने बौद्ध धर्म के लामावाद को अपना लिया परन्तु बाद में रूस के प्रभाव में आकर यह लोग ग्रीक आँथोंडाक्स चर्च ( Greek Orthodox Church ) के ईसाई – धर्म के अनुयायी हो गये। इसी सतरहवीं श० में यह भू भाग एक आक्रमण द्वारा रूस के अधिकार में आ गया। १९२३ में इस भू भाग की सीमा निश्चित करके बुरियात ए० यस० यस० आर० ( Buryat A. S. S. R. ) 4 स्थापित कर दिया गया तथा रूस का अंग वन गया।

<sup>1.</sup> लेखक ने स्वयं दिल्ली स्थित मंगोलिया वं राजदूत से १९७३ में प्राप्त की। 2. Sehmidt, I.J.: Grammar der Mongolian Spracha (St. Petersberg. - 1831), p. - 16.

<sup>3. {</sup>Laufer, B.: Keleti Szemle, Vol. VIII, (1922). p. - 186.

<sup>4.</sup> Autonomous Soviet Socialist Republic.

## मंगोलिया की दो प्रकार की लिपियाँ

| अ        | ए   | इ   | 3  | ओ  | 35  | ब      | रेख | वी       | बी         | बु                       |
|----------|-----|-----|----|----|-----|--------|-----|----------|------------|--------------------------|
| 7        | 7   | 7   | 3  | 34 | A A | 9      | 3   | 7        | 8          | 87                       |
| बू       | 柔   | क़ी | क् | ने | गो  | गू     | ㅋ   | ने       | नी         | नी                       |
| 翠        | :3  | न   | रद | 2  | 7   | Se Se  | 3   | 13       | 2          | 3                        |
| नु       | नू  | ह   | म  | ल  | हे  | थ      | द   | च        | स          | य                        |
| 'ब्रे    | न्त | 3   | 全  | 3  | 7   | 3      | 3   | 2        | 3          | ふ                        |
| <u>फ</u> | 午   | ह्य | श  | a  | ज़  | द्सरा  | अ   | ਹ        | इ          | ओ                        |
| 2        | 2   | え   | な  | द  | 3   | प्रकार | ب   | .2       | ク          | り                        |
| 3        | ओ   | ऊ   | ㅋ  | ब  | क   | ग      | 新   | ज        | म          | 3                        |
| <b>D</b> | _   | Ċ   | I  | 7  | ス   | 4      | 型   | 2        | $\Diamond$ | 1                        |
| र        | त   | द   | य  | स  | श   | ᄏ      | a   | 3        | रबु<br>धा  | अस्त्र हा                |
| 7        | 2   | विव | 1  | 主  | ス・  | 4      | 1   | Shurdher | स्क्रिक रू | मिला<br>कर<br>लखा<br>गमा |

## मंगोल लिपि का एक प्रतिदर्श

| उपका किस स अहम स सम्मा कर कर पार्ट प्रमान कर कर समा समाय सामाय साम | 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मार्ट्या मार्ट्य मार् | क्रम्मक्षत ज्ञान क्रम्मक्षम क्रम्मक्षम क्रम्मक्षम | अंक नाम<br>अंक नाम<br>अंक नाम<br>अंक नाम<br>अंक<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२<br>१८५२ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अहम अहम अहम अला अल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न्तर हेन्य क्रम् अस्त्र का | न तक्षप्रक्रय न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 形下 BRENTO STU                                     | प्रिच्चरगा<br>२ ट्रोला<br>२ ट्रीम<br>८ ऱ्युस<br>७ अरङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

कालमुक लिपि

| अ<br><b>)</b> (  | ए<br>/             | ₹<br>5        | ओ<br><b>व</b>               | 3             |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 3<br>す           | <b>あ</b>           | ) H           | ब<br><b>d</b>               | ч<br><b>С</b> |
| अ<br>क<br>२<br>र | ग<br>• <b>২</b>    | ज<br><b>)</b> | ੱ<br>ਮ<br>ੇ                 | ₩<br>₩<br>•   |
| 7                | त<br><b>व</b><br>च | 5 N O         | <b>ч</b>                    | स<br>रू       |
| श<br><b>7</b>    | च<br><b>4</b>      | a<br>7        | <sup>च्</sup><br><b>}-(</b> |               |

फलक संख्या - २४१

इस लिपि का निर्माण लामा नाग्द वां दोर्जे ने (रूसी भाषा में अग्वां दोर्जीव - Agvan Dordjiev) १९२० में किया परन्तु बुरियात लोग इसको अपना नहीं सकें, तदनन्तर १९३१ में बुरियातियों ने रोमन लिपि का प्रयोग आरम्भ किया परन्तु यह लिपि भी प्रयोगात्मक न वन सकी। १९३७ में रूस की सीरिलिक लिपि अपना ली गई और यही राजकीय लिपि भी बन गई।

'फ॰ सं॰ - २४२' पर केवल वह लिपि दी गई है जो लामा दोर्जे ने तैयार की थी। इसमें २३ वर्ण थे। यहाँ की सीरिलिक लिपि जो मूलतः रूस ने अपनाई थी रूस की लिपि के वर्णन के साथ दी जायेगी।

तोख़ारी लिपि: तोख़ारी जाति के मंगोलों ने अपनी तोख़ारी भाषा के लिए बौद्ध साहित्य द्वारा भारतीय पद्धित पर, सातवीं व आठवीं श० के आस पास, पूर्वी तुर्किस्तान में इसका आविष्कार किया। ए॰ वान गबैन (A. Von Gabain) ने इस लिपि के कुछ अभिलेख १९५१ में एक प्राचीन बौद्ध मठ से प्राप्त किये। इसकी वर्णमाला 'फ॰ सं॰ — २४३' पर दी गई है। तोख़ारियों ने अपने निवास के भू — भाग को तोख़ारिस्तान नाम दिया जिसकी राजधानी बल्ख़ थी।

## मंचूरिया

इतिहास: मंचूरिया का दूसरा नाम मांचाओ कुओ (Manchoukuo) है। यहाँ के निवासी मूलतः मंगोल जाति की एक शाखा तुंगू जाति के थे। यह पर्यटनशील थे। सतरहवीं श० में इस जाति के एक नेता ली जू चेंग (Li T2 - Cheng) ने चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा स्वयं चीन - सम्राट् होने की धोषणा कर दी। इस विद्रोह में चीन साम्राज्य के उच्च सेना - पदाधिकारी भी भीतरी - रूस से सहयोगी थे। यही ली १६४४ में चीन के मंचू वंश का संस्थापक बना। इस देश का मुख्य नगर शीकिंग (Hsiking) था।

मंचू वंश के शासन के अन्तिम दिनों में मंचूरिया में रूस का प्रभाव बढ़ गया था। परन्तु यह प्रभाव रूस व जापान के १९०४ - ५ के युद्ध के पश्चात् कम हो गया और इसकी जगह जापान ने ले ली।

१९३० में जापान ने सैनिक आक्रमण करके मंचूरिया को अपने ब्रिझीन कर लिया। १९३२ में यह जापान का 'मांचाओ कुओ' के नाम से एक प्रांत बन गया। तत्पश्चात् यहाँ की जनसंख्या में जापानी अधिक संख्या में आ गये। जापान के साथ चीन का बर्षों युद्ध चलता रहा। साम्यवादी चीन का राज्य स्थापित होने के पश्चात् मंचूरिया फिर चीन देश में सम्मिलित कर लिया गया।

लिपि: तेरहवीं श० से मंचूरिया निवासियों ने मंगोलिया की भाषा व लिपि का प्रयोग किया। जब चीन में मं चू वंश का शासन आरम्भ हुआ तब सतरहवीं श० में मंगोलिया की लिपि में सुधार किया गया तथा मंचूरिया की मुख्य भाषा के अनुसार यहाँ के एक विद्वान् दा — हाई ने एक स्वतंत्र लिपि का निर्माण तथा मंचूरिया की मुख्य भाषा के अनुसार यहाँ के एक विद्वान् दा — हाई ने एक स्वतंत्र लिपि का निर्माण तथा। १९३७ के पश्चात् यहाँ की लिपि लोप हो गई और उसका स्थान चीनी लिपि ने ग्रहण कर लिया।

यहाँ की लिपि में २३ वर्ण <sup>2</sup> थे जो 'फ॰ सं॰ - २४४' पर दिये गये हैं।

2. Meillet - Cohen: Les langues du monde (1924), p. - 238.

<sup>1.</sup> Wylie, A.: 'A Discussion on the Origin of the Manchus and their written Character' - Chincse Researches, IV. (Shanghai - 1897).

बुरियाती लिपि

| 汁               | <del>و</del><br>لہ | ₹<br>5           | ओ<br><b>9</b> | m 1           |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| 3<br>2          | अं ०               | ∓<br><b>ل</b> تم | в<br><b>О</b> | ч<br>9        |
| p. 7            | F :1               | # <b>J</b>       | ਸ<br><u>ਕ</u> | ਲ<br><b>ਪ</b> |
| ₹<br><b>5</b> 5 | त व                | द<br>9           | य ज           | ਸ 🗡           |
| থ 🗦             | च<br><b>५</b>      | व<br><b>(</b>    |               | 11            |

# तोखारी लिपि

| अ  | 見          | आ          | धु         | इ   | ų  | र्इ | کړل      | 3   | 3  | <b>3</b> 1   | 3  | ए   | Δ   |
|----|------------|------------|------------|-----|----|-----|----------|-----|----|--------------|----|-----|-----|
| ओ  | 7          | प्रे       | 2          | ओ   | જ  | 飛   | 8        | क   | 2  | ख            | 87 | ग   | 35  |
| ख  | 245        | िक         | <i>{{{</i> | ব   | O  | ळ   | ∞र्र     | ज   | 3  | भा           | T  | স   | y   |
| ट  | $\Diamond$ | Б          | Δ          | 3   | 3  | ढ   | <u>E</u> | ত্য | ന  | त            | み  | थ   | Θ   |
| दि | 2          | ध          | $\Diamond$ | ন   | ろ  | नं  | <        | प   | 4  | 45           | 6  | ब   | 7   |
| भ  | 從          | म          | 9          | य   | 10 | र   | 人        | ल   | थ  | a            | 7  | থা  | 7   |
| ष  | प          | स          | th         | ह   | W  | मं  | 1        | इं  | *  | ख            | 0  | व्ह | 8   |
| क़ | 3          | a          | 2          | ड़  | 8  | æ   | 2        | F   | U  | म्ह          | B  | स्ह | മ   |
| 28 | P          | <b>व्ह</b> | A          | थ्र | D  | थ   | 0        | B   | -  | <del>-</del> | ठ  | थु  | Ŷ   |
| थू | 2          | थे         | હ          | थे  | 8  | 3   | 8        | थ   | රී | 22           | 8  | 20  | £ . |

फलक संख्या - २४३

मंचूरिया की लिपि

| अ<br><u>२</u>           | <u> </u>         | ₹<br>n         | 3<br>引<br>う   | 3<br><b>う</b> , |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| अ<br>अ<br>अ<br>अ<br>• 9 | F 1              | व              | प<br><b>3</b> | おう甲が下る          |
| ガスマカ                    | क<br>7<br>त<br>2 | л<br>1<br>г Р. | ਸ<br><b>ఫ</b> |                 |
| マカ                      |                  | a<br>P.        | य<br>1        | स<br>2          |
| श<br>2                  | च<br><b>प</b>    | a<br>7         |               |                 |

फलक संख्या - २४४

#### सोग्दिया

इतिहास : सोग्दिया (प्राचीन पशियन - सुगुदा; ग्रीक - सोग्दियाना ) ई॰ पू० की पाँचवीं शताब्दी में प्राचीन पश्चियन साम्राज्य का एक प्रांत था। ई० पू० की दूसरी श० में ग्रीक शासकों ने इसको वैक्ट्रिया ( विख्त्रया ) राज्य में सम्मिलित कर लिया । आधुनिक समरकन्द एवं बोखारा के भूमि – भाग को सोग्दिया कहते हैं। सोग्दिया के निवासी प्राचीन पर्शिया के ही निवासी थे जो पूर्वी तुर्किस्तान में वस गये थे। इनका मंगोल निवासियों के साथ सम्मिश्रण हो गया।

लिपि: सोग्दी भाषा का मध्य एशिया में कई शताब्दियों तक प्रचलन रहा। मुलर को १९०९ में क़ारा बल्गासुन के निकट उत्तरी मंगोलिया मे एक नवीं श० का त्रैभाषिक शिलालेख प्राप्त हुआ । इस भाषा का प्राचीनतम् अभिलेख तुन हुआंग नगर क एक घण्टा – घर पर अंकित सर आंरेल स्टाइन ( Sir Aurel Stein )² को १९०⊏ में प्राप्त हुआ जिसका काल ईसा की दूसरी श० माना जाता है। दो जर्मन विद्वानो यफ • सी ॰ एन्द्रियास ( F. C. Andreas ) और एफ ॰ डबल्यू ॰ म्युलर ( F. W. Mueller ), न तथा एक फ्रांस के आर० गौथियत ( R. Gauthiot ) ने इस लिपि का रहस्योद्घाटन किया ।

मुलर तथा अन्य विद्वानों ने इसका उद्भव अरमायक लिपि से माना है । इसमें २० वर्ण होते हैं । इस लिप की वर्णमालो<sup>ड</sup> ली काक ( Le Coq ) के ने १९१९ में तैयार की जो 'फ० सं० – २४५' पर दी गई है।

### साइबेरिया

इतिहास : साइवेरिया को रूसी भाषा में सिबिर तथा सस्कृत में 'शिविर' कहते हैं। यहाँ क प्राचीन मूल निवासी इनीसियन थे। तदनन्तर उग्रो - सम्योदी ई० पू० की तीसरी श० में आकर वस गये। १५०१ में कज़ाक यरमाक ने इस भूभाग को अपने अधीन कर लिया। कज़ाक के अर्थ हैं सवार'। इस जाति के लोग बड़े वीर योद्धा होते थे। अब यह लोग रूस के निवासी माने जाते हैं।

साइबेरिया की लिपियाँ: यहाँ दो प्रकार की लिपियों का विकास हुआ, एक यनिसी तथा दूसरी ओरहन । पहली यनिसी नदी के निकट मिलने से यनिसी नाम पड़ा तथा दूसरी ओरहन नदी के पास मिलने के कारण ओरहन लिपि नाम पड़ा।

यितसी लिपि: इस लिपि का प्रथम अभिलेख एक जर्मन विद्वान्, जो साइवेरिया में प्राकृतिक अध्ययन करने आया था और जिसका नाम मेसरस्मिथ (Messer Schmidt - B. 1665, d. 1735) को १७२२ में यिनसी नदी एवं प्राचीन मंगोल - राजधानी काराकोरम के विध्वस्त नगर के निकट प्राप्त हुआ था । 'फ़ मं० − २४६' पर यनिसी लिपि दी गई है ।

2. Stein, Aurel: Serindia, II, p. - 672.

3. Madden, F. Universal Palaeoraphy (1909), p. - 209.

<sup>1.</sup> मार्कोपोलो की यात्रा के विवरण प्रकाशित होने के पश्चात् योरोप के इतिहासकारों ने मध्य-एशिया के भूभाग को, जो चीन साम्राज्य का एक भाग था, कैथे के ( CATHAY ) नाम से सम्बोधित किया जिसमें काश्गर, समरकन्द, खोतान आदि नगर सम्मिलित थे।

<sup>4.</sup> Le Coq: Kurze Einführung indie uigurische schrift kunde Mitt. d. Sem. f. Orient Spr. XXII, plate - II ( 1919 ).

सोग्दी लिपि

| अ आ          | ches | 3 3          | Ų                          |
|--------------|------|--------------|----------------------------|
| <b>A</b>     |      | 2            | elle                       |
| गक           | यज   | τ            | 7                          |
| æ            | 2    | Z            | ٤                          |
| ਰ            | पि   | ਚ            | ਸ                          |
| <i>&amp;</i> | 7    | 6            | 4                          |
| 2T           | ज़   | <del>a</del> | ब प                        |
| グ            | 4    | 6            | 6                          |
| ব            | a    | म            | ह                          |
|              | -0   | 4            | $\boldsymbol{\varepsilon}$ |

फलक संख्या - २४५

## साइबेरिया की यनिसी लिपि

| 172x<br>34  | Ţ              | पंकर                | ओं उ               | ओ<br><b>भ</b> | य ज १               | य ज <sup>2</sup> |
|-------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|
| ब १         | Ø 2            | चज \lambda          | क ग                | द १           | द २                 | यए:              |
| 567         | <b>★</b>       |                     | <b>४</b>           | <b>%</b>      | <b>X</b>            | <b>1144</b>      |
| π2          | あ2             | को कू               | ল ং                | ल 2           | म                   | न १              |
| <b>EE</b> S | <b>ツ</b> ル     | BB                  | J V                | <b>Y</b>      | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>)</b>         |
| 441         | a              | अंच                 | अंग                | प             | ₽                   | क़ो क्           |
| 4 2         | Yyy            | <b>Z3</b>           | ३ {                | 1             | N                   |                  |
| ₹2<br>44    | ₹2<br><b>Y</b> | स १<br><b>Y   X</b> | स <sub>2</sub><br> | 2T            | इस<br>लिपि<br>में   | ३३ वर्ण थाः      |

फलक संख्या - २४६

अोरहन स्त्रिप: इस लिपि का एक शिलालेख उसी जर्मन विद्वान् को ओरहन नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ जो एक स्मारक पर उत्कीर्ण था। यह स्मारक ७३२ में चीन के सम्राट् ने तुर्किस्तान के राजकुमार कुल तिजिन के शुभागमन पर स्थापित करवाया था। यह अभिलेख ऊपर से नीचे तथा दायें से बायें की ओर अंकित था।

बहुत दिनों तक यह अभिलेख पढ़े नहीं जा सके। १८९३ में डेनमार्क के एक भाषा — विद्वान् वी. टामसेन ( V. Thomsen ) ने इन अभिलेखों के रहस्योद्घाटन में सफलता प्राप्त कर ली। इस लिपि में एक मुख्य बात यह थी कि अक्षर के नाम के पूर्व एक स्वर होता था। उदाहरणार्थ सेमेटिक लिपि में 'ल' और 'म' को 'लाम' तथा 'मीम' कहते हैं परन्तु इस लिपि में उनके नाम 'अल' तथा 'अम' होते हैं।

इन लिपियों के रहस्योद्घाटन कक्ताओं ने इनकी उत्पत्ति अरमायक लिपि द्वारा मानी है। जब स्टाइन द्वारा सोग्दी लिपि के विषय में ज्ञात हो गया तब साइवेरिया की लिपियों की उत्पत्ति का स्रोत भी गैन्थियट तथा टॉमसेन द्वारा इसी सोग्दी लिपि को मान लिया गया। परन्तु सोग्दी लिपि में अनेकों परिवर्तनों के पश्चात तुर्किस्तान की भाषाओं के अनुकूल बनाया जा सका। 'फ॰ सं॰ – २४७' पर ओरहन लिपि की वर्णमाला दी गई है।

#### मनीकी लिपि

इतिहास: मानी का जन्म २१५ ई० में वेबीलोन में हुआ। लगभग ३० वर्ष की अवस्था से उसने अपने विचारों का प्रचार आरम्भ कर दिया और एक धर्म का प्रवर्त्तक बन गया। उसका कहना था दुनिया केवल दो बातों पर आधारित है—एक उजेला जो अच्छा है दूसरा अंधेरा जो बुरा है। यह धर्म जोरोआस्टर (Zoroaster) अयवा जोरथूस के धर्म से मिलता — जुलता था। इस धर्म के अनुयायी मनीकी पुकारे जाते थे।

मानी की मृत्यु के पश्चात् मनीकी अपना देश छोड़ कर भाग गये। वह पश्चिम की ओर गये तथा पूर्व की ओर गये। पूर्व में यह पूर्वी तुर्किस्तान में बस गये। यहाँ मनीकी बौद्ध धर्म के सम्पर्क में आये। चौथी श• में इन लोगों ने कुचा नगर में एक मठ का निर्माण कर लिया। सातवीं श• में यह मनीकी चीन पहुँच गये और वहाँ कई मठों का निर्माण किया।

लिपि: मनीकियों ने अपनी एक ऐसी लिपि का निर्माण किया जिसमें कुछ ध्विनयाँ पिशया की तथा कुछ ध्विनयाँ तुर्की भाषा की सिम्मिलित की गईं परन्तु इस लिपि की उत्पत्ति अरमायक से की गईं। इस लिपि के कई अभिलेख स्टाइन (A. Stein) को १९०६ में प्राप्त हुए। इस लिपि की वर्णसाला ए. वॉन गर्वैन (A. Von. Gabain) ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत की है जो 'फ॰ सं॰ – २४८' पर दी गईं है। इसको दायें से बायें की ओर लिखते थे।

<sup>1.</sup> Gabain: Alttürkische Grammatika (1951), p. -17. Le Coq, A Von: 'Türkische Manichaica aus Chotscho Vol. III. (1922), p. -34.

# साइबेरिया की ओरहन लिपि

| अ आ              | ₽ <b>^</b>      | प्य /        |                             | 当ち             | य ज <sub>१</sub><br>D | य ज <sup>2</sup><br>9 9 |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 3JS              | ख 2<br><b>X</b> | च.ज          | क.ग<br><b>Y</b>             | द र<br>3       | द 2<br>X              | ارا<br>ه.د              |
| ग <sub>2</sub>   | ah a            | shi ot<br>「R | ল ং<br><b>J</b>             | A 2            | ल्दल<br>🗡             | म<br><b>≫</b>           |
| 구 <sup>१</sup>   | F 2             | न 7          | अं <sub>ज</sub><br><b>3</b> | अंच अंग        | त्त द                 | 日     1                 |
| 4 Y<br><u>av</u> | क़ी 🗸           | क़ो.क्       | ₹2<br><b>4</b>              | ₹2<br><b>Y</b> | स<br>( <u>(</u>       | श<br><b>+</b>           |

मनीकी लिपि

| ال: <sub>ال</sub> | ह ∕           | چ<br><b>S.c</b> | ग- ज           | а<br><b>У</b> | 3 <del>1</del> |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| н <b>Д</b>        | क<br><b>1</b> | य-ज             | <b>99</b> ⊅    | ₹.T           | ज              |
| क्तः :            | F. 43         | ь 🖣             | ă<br><b>Л</b>  | <b>₽ β</b>    | न<br><u>८</u>  |
|                   | च<br><b>७</b> | ਨ<br><b>ਮ</b>   | ₹T<br><b>W</b> | てん            |                |

कलक संख्या - २४८

Brinton, C. : A History of Givilization.

Coq, A. Von Le : Buried Treasures of Chinese Turkestan (1928).

Gabain, A. Von: Uigurica. IV. (Berlin - 1931).

Alturkische Grammatik (1951.)

Gauthiot, R. : De l'alphabet Sogdien (Bulletin of the School of Oriental

Studies - 1940 ).

Glles, H. A. : China and the Manchus (1912).

Henning, W. B. : Argi and Tokharians (Bulletin of the School of Oriental and

African Studies - 1938).

Hosie, A.: Manchuria (1904).

Laufer, B. : A Summary of Mongolian Literature (1927).

Lessing, F.: Mongolen, etc. (1935).

Madden, F.: Universal Palaeography (1909).

Muellar, F. W. K. : Uigurica - I, II, III, (Berlin - 1931).

Poucha, P. : Tocharica (Archiv Orientalni - 1930).

Poucha, P.: Tocharica (Archiv Orientain = 1930).

Radlove, V. V.: Die altuerkishen Inschriften der. Mongolei (1899).

Ramstedt, G. T. : Kalmucckisch sprach Proben (1909).

Schmidt, I. J. : Grammar der Mongolian Spracha (St. Petersberg - 1831).

Skinner, F. N.: The Story of Letters and Figures (1902).

Stein, Sir Aurel : Sand Buried Ruins of Cathay.

: Inner - most Asia (1928),

Swain, J. E. : History of World Civilization.

Taylor, Issac : The Alphabet.

Whymant, A. N. T. : A Mongolian Grammar etc. (1926).

### कोरिया

### इतिहास

कोरिया के पौराणिक काल में एक राजा तांजुन था जिसके वंश ने ११२२ ई० पू० तक शासन किया। जब चीन में शांग वंश के शासन का अंत हो गया और चाउ वंश ११२२ ई० पू० में शासक बना तब एक चीनी उच्चपदाधिकारी की – त्से अपने पांच सहस्र साथियों के साथ कोरिया आया और कोरिया के शासन को अपने हाथ में लेकर एक नये राजवंश की स्थापना की तथा अपनी एक नई राजधानी पियोंगयांग (Pyongyang) का निर्माण करवाया। इस वंश ने लगभग ९०० वर्ष तक राज्य किया।

लगभग २९० ई० पू० में उन चीनियों का यहाँ आगमन आरम्भ हो गया जो चीन के सम्राट् शू हुआंग ती के अत्याचारों से दुखी थे। इस आगमन में चीन के सैनिक भी सम्मिलित थे। इन सैनिकों को एकत्र करके एक सैनिक योद्धा वी मान् १९३ ई० पू० में की — त्से के राजबंश को हटा कर कोरिया पर शासन करने लगा।

इ॰ पू॰ की अंतिम शताब्दी में कोरिया तीन राज्यों में विभाजित हो गया।

- सिल्ला राज्य: चिनहान (दक्षिण पूर्वी कोरिया) में ५७ ई० पू॰ में स्थापित हुआ।
- २. कोजूरियो राज्य: ३७ ई० पू० में स्थापित हुआ।
- रे. पैक्बी राज्य : माहन् ( दक्षिण पश्चिमी कोरिया ) में १८ ई० पू॰ में स्थापित हुआ।

यह तीनों राज्य एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे और यह आपस के युद्ध लगभग ७०० वर्ष चलते रहे। इस बीच जापान के भी आक्रमण होते रहे। अन्त में सिल्ला राज्य ने दोनों राज्यों को परास्त कर दिया और पूरे देश को एक सूत्र में बाँध दिया। सिल्ला का राज्य ९३५ ई० सन् तक शासन चलता रहा।

९१८ ई० में सिल्ला राज्य के एक सैनिक अधिकारी वांग कीन (Wang Kien) ने विद्रोह कर दिया जो बहुत दिनों चलता रहा। अन्त में ९३५ में सिल्ला के राजा ने राज्य त्याग दिया और वांग कीन राजा बन गया। इसके वंश ने १३९२ तक राज्य किया। इसी वंश के राज्य काल में इस देश का नाम कोजूरियों से कोरियो तथा कोरिया पड़ गया। इसी काल में वौद्ध धर्म की प्रबलता दृष्टिगोचर होने लगी जिससे भिक्ष राजनीति में भाग लेने लगे। १२३१ में मंगोलों ने कई आक्रमण किये और देश को नष्ट — भ्रष्ट किया। १३६८ में एक सैनिक अधिकारी जनरल ई — ताय — जो (yi — Tae — jo) ने मंगोलों को बुरी तरह परास्त किया। १३९२ में जनरल ई ने वांग वंश के शासक को राज्य त्याग कर देने पर विवश किया और स्वयं राजिसहासनारूढ़ हो गया और अपने नाम पर नये राजवंश की स्थापना कर दी। इस वंश ने १९३० तक राज्य किया। चीन के मिंग सम्राट् ने इस राजवंश को मान्यता दी तथा कोरिया का नाम चाउशीन (चोजेन — Chosen) रखा। 'ई' राजा ने अपनी एक नर्ड राजधानी का निर्माण करवाया जिसका नाम हानयांग

( आ० सिओल - Seoul ) रखा। इस वंश के शासनकाल में कोरिया बहुत समृद्धिशाली हो गया परन्तु वौद्धधर्म पर बन्धन लगाया गया। जो भूमि वौद्ध मठों के नाम थी उसको जनता में विभाजित कर दिया गया।

१४२० में एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित किया गया। १५० वर्ष तक शान्ति स्थापित रही और बिद्वानों को शोध व खोज कार्य का अवसर मिलता रहा। १५९२ में जापान के शोगुन हिदेयोशी ने कोरिया पर आक्रमण कर दिया। १६२७ में मंचुओं ( मंचूरिया निवासी ) ने चीन पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिये। इधर उन्होंने कोरिया पर भी आक्रमण किया तथा तात्कालिक शासक को मचुओं को मान्यता देने पर बिवश किया। मंचुओं ने १६४४ में चीन के मिंग वंश के शासक को परास्त कर मंचू वंश की स्थापना की।

१६५३ में कोरिया में विदेशी पहुँचे। हॉलैंग्ड देश का एक जल पोत पानी में डूब गया जिसके ३६ बचे हुए नाविक सिओल लाये गये। उनको देश के वाहर जाने की अनुमित नहीं दी गई परन्तु तेरह वर्ष के पश्चात् आठ भाग जाने में समर्थ हो गये। १८३० में फ्रांस के ईसाई — धर्म — प्रचारक कोरिया आये। तदनन्तर अन्य पाश्चात्य विदेशी पहुँचे।

१८७६ में जापान ने कोरिया को एक सिन्ध - पत्र पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया जिसके अनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो गये। क्योंकि जापान व चीन दोनों हो कोरिया पर अपना अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे परन्तु इन दो वड़े देशों ने निश्चय कर लिया कि कोरिया पर वे किसी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डालेंगे जिसको दोनों देशों ने नौ वर्षों तक मान्यता दी। १८९४ में कोरिया को जापान ने निवेदन के रूप में आज्ञा दी कि वह किसी विदेशी शक्ति का सहारा न ले। १८९५ में चीन ने कोरिया की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। परन्तु इस पूर्ण स्वतंत्रता को जापान ने स्वीकार नहीं किया और कोरिया को कुछ राजनैतिक सुधार करने पर विवश किया जिसके लिये जापान से एक मंत्री को राजदूत बना कर भेजा गया। इस सुधार के लिए जब वहाँ के राजा और रानी सहमत नहीं हुए तब दोनों का वध करवा दिया गया। तदनन्तर ई - ताए - वांग को राजा बनाया गया और जापान की इच्छानुमार सुधार किये गये तथा एक नये मंत्री - मण्डल की नियुक्ति की गई जिसमें सब जापानी पक्षवाले थे। १९ फरवरी १८९६ तक यह कूटनीति चलती रही। जब राजा यह सब सहन न कर सका तो रूस के दूतावास में शरण ली। रूस ने हस्ताक्षेप करके राजा को उसके अधिकार दिलवाये और जापान के पदाधिकारियों को निकाल कर रूस के राजनैतिक व सैनिक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया।

१८९७ में कोरिया का राजा महाराजा हो गया जिसने कोरिया के निरपेक्ष होने की घोषणा की।
१९०४ की फरवरी में रूस — जापान युद्ध छिड़ गया और जापान ने कोरिया पर आक्रमण कर दिया।
१९०५ में जायान ने कोरिया को अपने संरक्षण में लेकर सारे विदेशी विभागों के कार्यों का संचालन किया।
२२ अगस्त १९१० को ई वंश का अंत हो गया और कोरिया जापान साम्राज्य का अंग बन गया। दूसरे
महायुद्ध के अंत तक यह इसी प्रकार जापान के अधिकार में रहा।

महायुद्ध के समाप्त होने के पश्चात् कोरिया दो भागों में विभाजित कर दिया गया। उत्तरी भाग रूस महायुद्ध के समाप्त होने के पश्चात् कोरिया दो भागों में विभाजित कर दिया गया। उत्तरी भाग रूस के प्रभाव में साम्यवादी हो गया तथा दक्षिणी भाग अमेरिका के प्रभाव में राष्ट्रवादी हो गया। उत्तरी कोरिया को राजधानी पियोंगयांग तथा दक्षिणी कोरिया की सिओल बन गई। जून १९५० में उत्तरी कोरिया को मजबूर होकर दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण करना पड़ा। १९५३ तक युद्ध बलता रहा और अंत में एक मजबूर होकर दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण करना पड़ा। १९५३ तक युद्ध बलता रहा और अंत में एक सिन्ध – पत्र पर दोनों भागों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये। अब दोनों भागों के शासक कोरिया के एकीकरण का प्रयत्न कर रहे हैं।

## कोरिया



फलक संख्या - २४९

पुमसो लिपि

| 4<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | का<br><b>`</b> | को             | ख<br><b>५</b> क्र | खा ब_         | खे।            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| JI _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Л Ц            | अं<br><b>3</b> | आं<br><b>3</b> र  | न<br><b>०</b> | ना<br><u>3</u> |  |  |  |  |  |  |
| して                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | दा<br>हर       | 古工                | it<br>Z       | 书之             |  |  |  |  |  |  |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              | ur<br>V        | पी ८              | फ<br>-<br>8   | 田七             |  |  |  |  |  |  |
| and on the second of the secon |                |                |                   |               |                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | फलक संख        | या - २५०          |               |                |  |  |  |  |  |  |

# ओनमुन लिपि

| आ                                                                                                       | ट्रेक            | व          | अ          | ঘ | ओ   | घो . | उघे | ए   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|---|-----|------|-----|-----|--|
| 1                                                                                                       | egge part of the | -          | -          | F |     | عد   | =   | -   |  |
| 3                                                                                                       | मू               | đ          | 19         | त | ल.स | म    | 4   | स.द |  |
|                                                                                                         | ŢŢ               | The second | pressor    |   |     |      | A   | /   |  |
| 귝                                                                                                       | द्ध              | 27         | <b>坪</b> , | ख | अं  | Tes. |     |     |  |
| 73                                                                                                      | ヹ                |            | I          | 7 | 6   | ठ    |     |     |  |
| पूर्व हवनियों के योग से नये स्वर<br>अ+ई = हे   उ + ई = उई   ए + ई = हे<br>  - +   = -   -   -   -   = - |                  |            |            |   |     |      |     |     |  |
| 3 + ई = 3 1                                                                                             |                  |            |            |   |     |      |     |     |  |

# ओनुमन लिपि का पाठ

| कनसहान<br>इयें होर नों मी<br>पपंबल शमहाशक<br>हमचेंगी साचए<br>नत्रील कीरी<br>ननकमहनचीरा<br>(इसके अर्घ हैं)<br>एक चालाक कुत्ता,<br>तो ग्वाने के लिपे तड्प | नअ<br>न<br>सअ<br>म<br>इअ    | L    | क्रअ                | 口かけかかる   |                      | 호      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------|----------|----------------------|--------|
| ननकमहनचीरा (इसके अर्घ हैं)                                                                                                                              | क अ<br>म<br>ह अ<br>न<br>च इ | ロなしス | हुआ म<br>चए<br>अंएई | 計る切けれるよう | ३पे अं<br>ह ओ<br>रअन | 어러 내이하 |

#### कोरिया को लेखन कला

पुमसो लिपि: ईसा की प्रथम शताब्दी में यहाँ चीन की लेखन कला सिखाई गई जो सातवीं श० तक प्रयोग में लाई गई। ६९२ ई० में एक कोरिया के विद्वान् सेलचोंगने, जो सिनमुन नरेश के दरबार का एक मंत्री भी था, एक नए प्रकार की पुमसो लिपि का निर्माण किया जो कोरिया की भाषा की ध्विनयों को उपयुक्त रूप से व्यक्त कर सके। इसका प्रयोग पन्द्रहवीं श० तक चलता रहा परन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण यह लिपि सर्विप्रय न हो सकी। इसके वर्ण 'फ० सं० - २५०' पर दिये गये हैं।

अोनमुन लिपि: १४४३ में ई राजवंश के राजा सी — चोंग ने एक अन्य लिपि का आविष्कार किया जिसका नाम ओनमुन रखा। ओनमुन का अर्थ कोरिया की भाषा में 'जनता की लिपि' है जो पूर्णतया वर्णात्मक है तथा लिखने में, पड़ने में, सीखने में एवं मुद्रण में बड़ी सरल बतीत होती है। १४४६ में यह शालाओं में सिखाई जाने लगी।

इसको ऊपर से नीचे तथा दाएँ से बाएँ की और लिखा जाता था परन्तु अब इसका प्रयोग बाएँ से दाएं होने लगा है। इसके अतिरिक्त कुछ नये अर्धस्वरों का भी निर्माण किया गया है वैसे मूलतः इसमें १७ व्यंजन और आठ स्वर थे। इसकी वर्णमाला तथा एक वाक्य 'फ० सं० – २५१, २५२' पर दिये गये हैं। यह वाक्य एक पुस्तक में से लिया गया है।

#### पठनीय सामग्री

Allen, A. B. : Romance of the Alphabet (1937).

Diringer, D.: The Origins of Alphabet (Antiquity - 1943).

Eckardt, P. A.: Ursprung der Koreanischen Schrift (1928).

Hooke, S. H. : The Early History of writing (Antiquity - 1937).

Mecune, G. M.: Notes on the Early History of Korea (1952)

Mason, W. A. : A History of the Art of Writing (1920).

McCune, G. M. : System de transcription de l'alphabet Corcen ( Journal Asiatic

1933),

Osgood, C. : The Koreans and their culture (1951).

Ramstedt, G. J. : A Korean Grammar (1939).

<sup>1.</sup> Ecardi, A.: Korean conversations grammatik (1923), p - 203.

#### जापान

### इतिहास

जापान का इतिहास पौराणिक कथाओं से आरम्भ होता है। यह कथायें दो पुराणों — कोजिकी और निहोंगी में मिलती हैं। यह दोनों पुराण आठवीं शताब्दी में रचे गये। इन्हीं पुराणों के अनुसार जापान की भूमि तथा जापानियों की उत्पत्ति देवताओं द्वारा मानी जाती है। जिसमें पहली मुख्य सूर्यदेवी (जापानी नाम अमातिरास्) थी तथा दूसरा उसका भाई देवता (सुसन्नू) था। जापान का सर्वप्रथम मानव सम्राट् जिम्मू तेन्नू जो १९ फरवरी ६६० ई० पू० को राजिसहासनारूढ़ हुआ।

जापान के मूल निवासी ऐनु थे। सम्भवत: वाद में कोरिया तथा मैलेशिया से लोग पहुँचे और वस गये और उन्होंने ही मूल निवासियों को उत्तर की ओर खदेड़ दिया। ऐनु के रंग गोरे तथा शरीर पर बहुत बाल होते थे इसी से उनकी जाति की भिन्नता ज्ञात होती थी।

लगभग २०० ई० पू० के एक सम्राजी, जिसका नाम जिंगो था जापान पर शासन करती थी। तब जापान का नाम यमातो (yamato) था। यमातो के निवासियों ने अपने सम्बन्ध कोरिया से अच्छे रते। जापान को आरम्भ में जो कुछ प्राप्त हुआ वह चीन से कोरिया द्वारा हुआ। लगभग ४०० ई० में चीनी लिपि कोरिया से जापान पहुँची और ५५२ ई० में कोरिया के पैक्ची शासक ने बुद्ध की एक स्वर्ण — मूर्ति जापान को भेंट की तथा साथ में बहुत से बौद्ध — भिक्षु भी भेजे।

जैसा कि अन्य देशों में भी हुआ, जापान का इतिहास भी पारस्परिक युद्धों का इतिहास है। जापान में कौटुम्बिक नेता होते थे। उनके कुछ क्षेत्र होते थे जो एक छोटे राज्य के राजा के समान होते थे। उनके अपने सैनिक होते थे। इन्हीं राज्यों में सत्ता को प्राप्त करने के कारण युद्ध होते थे। इसी कारण जापानी लड़ाकू हुआ करते थे। यह सैनिक अपने नेता के बड़े सेवक तथा आज्ञाकारी होते थे और कौटुम्बिक नेता को देवता का हुआ करते थे। यह बात शिन्तों धर्म ने इनको सिखाई थी। जब जापान में बौद्ध — धर्म पहुँचा तो बौद्ध — अवतार मानते थे। यह बात शिन्तों धर्म ने इनको सिखाई थी। जब जापान में बौद्ध — धर्म पहुँचा तो बौद्ध — धर्म तथा शिन्तों — धर्म के अनुयायियों में युद्ध होने लगे और अन्त में (५५७ ई० में) बौद्ध — धर्म के अनुयायियों की विजय हुई।

जापान के इतिहास में जापान का महाराजा देवता का अवतार माना जाता है, उसकी ओर कोई दृष्टि उठाकर देख नहीं सकता परन्तु स्वयं महाराजा की कोई सत्ता नहीं थी। वह शक्तिशाली कौटुम्बिक नेताओं के हाथ में कठपुतली की भाँति रहता था। यहीं कौटुम्बिक नेता महाराजा को राजसिंहासन पर आरूढ़ करने वाले तथा उससे उतारने वाले होते थे। यही जापान के वास्तविक शासक थे।

<sup>1.</sup> जापान में सूर्य को देवी मानते हैं जिसको अपने भाई के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना पड़े।

<sup>2.</sup> यह तिथि काल्पनिक प्रतीत होती है।

जापान के महाराजा योमी के मरणोपरांत सोगा वंश के नेताओं में जो बौद्ध – धर्म – अनुयायी थे, और मानो नोवे वंश के नेताओं में, जो शिन्तो – धर्म – अनुयायी थे, सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ जिसमें सोगा वंश की विजय हुई। परन्तु इसी युद्ध काल में सुजून महाराजा का वध कर दिया गया। तत्पश्चात् राजकुमारी सुयीको को सिहासनारूढ़ कर दिया गया जिसने ५९३ तक शासन किया।

महाराजा योमी के एक पुत्र शोतुक तैशी था। इसी ने मोनो नोवे के वंश को पराजित किया था। इसका नाम उमयादो भी था जिसके अर्थ थे 'अस्तवल में जन्म लेने वाला राजकुमार' क्योंकि जब इसकी माँ घोड़ों का निरीक्षण कर रही थी तब इसका जन्म हुआ था। सुयीको के पश्चात् राज सत्ता शोतुक तैशी के हाथ में आई। यह बड़ा योग्य शासक था। इसी ने बुद्ध भगवान् का होरियूजी का विशाल मन्दिर निर्माण करवाया जिसकी भव्यता आज तक प्रसिद्ध है। इसी ने बौद्ध — धर्म — साहित्य को लिखवाया तथा अपने देश के इतिहास को आरम्भ करवाया। इसी ने देश के विधि — संहिता का निर्माण करवाया।

६२१ में इसकी मृत्यु होने पर इसकी माँ को सिंहासन पर विठा दिया परन्तु राज सत्ता सागो — नो — ईरुका के हाथ में रही। इसी काल में सोगा वंश के विरुद्ध एक विद्रोह खड़ा हो गया जिसका नेता नाकातोमी वंश का युवक कामातोरी था और जो शिन्तो — धर्म — अनुयायी था। इसका नाम फुर्जी वारा पड़ गया। इसके तात्कालिक साम्राज्ञी के भ्राता राजकुमार कारू तथा उसके पुत्र राजकुमार नाका को अपनी ओर कर लिया। कामातोरी ने अपनी कूटनीति से सोगा — नो — ईरुका का वध राजकुमार नाका के द्वारा करवा दिया और सम्राज्ञी से राजत्याग करवा दिया तथा ६४५ में राजकुमार कारू को सिहासनारूढ़ करवा दिया। अब राजकुमार कारू को नाम कोतोकू पड़ गया। महाराजा कारू नाममात्र का शासक था परन्तु कामातोरी की राजनीतिज्ञता के कारण जापान के राज्य में एकता आने लगी और चीन के सम्राट ने जापान राज्य को मान्यता प्रदान कर दी। जापान सरकार को चीनी शासन के ढाँचे पर चलाया गया।

जब महाराज कोतोकू (कारू) का स्वर्गवास हो गया और राजकुमार नाका ने राजिसहासन पर बैठने से मना कर दिया तब उसी सम्राज्ञी कोज्यूको को जिससे राजत्याग करवाया गया था और जो राजकुमार नाका की माँ थी, पुनः राजिसहासन पर विठा दिया गया तथा उसका नाम साइमी रख दिया गया। ६६१ में इस सम्राज्ञी का स्वर्गवास हो गया और तब नाका को तेंची के नाम से राजिसहान पर बैठना पड़ा। नाका की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र को एक ओर करके उसके भाई को महाराज तेम्मू के नाम से गद्दी पर विठा दिया गया जिसने ६८६ ई० तक राज्य किया। तेम्मू के मरणोपरांत महाराजा बनाने की समस्या इस कारण खड़ी हो गई कि तेम्मू के पुत्र अग्होत्सू का वध कर दिया गया था। इस कारण तेम्मू की पत्नी को सम्प्राज्ञी बना दिया गया जिसने ६९७ में राजत्याग कर दिया। तत्पश्चात् तेम्मू के पीत्र मोम्मू को चौदह वर्ष की आयु में महाराजा बना दिया गया। इसका बीस वर्ष की अवस्था में स्वगंवास हो गया। तदनन्तर उसकी मां जेम्म्यो सम्राज्ञी बनी। अभी तक यह परम्परा चली आती थी कि महाराजा के स्वगंवास होने पर नई राजधानी का निर्माण होता था। निर्माणकर्ताओं को बड़ा कष्ट होता था। इस कारण सम्राज्ञी जेम्म्यो ने ७१० में नारा की नवीन – निर्मित राजधानो को स्थिर कर दिया। अब प्रत्येक क्षेत्र मे चीन का अनुसरण किया जाने लगा।

७२० में सम्राज्ञी के मरणोपरांत शोमू को सम्राट्बना दिया गया। ७४९ में उसने राजत्याग कर दिया और अपनी पुत्री कोकेन को सम्राज्ञी बनवाया। ७५२ में उसने भी राजत्याग दिया और बौद्ध – भिक्षणी बन गई। तदनन्तर कई राजा गई। पर बिठाये गये और उतारे गये। अंत में ७=२ में एक महाराजा सिंहासन

पर विठाया गया जिसका नाम क्वाम्मू था। नारा से ७५४ में राजधानी हटा कर नागाओका वनाई गई और ७९४ में क्योतो वनाई गई। सम्राट् क्वाम्मू का देहांत ५०५ से हो गया।

इसके उपरांत एक नये कुटुम्ब फुजीवारा ने केन्द्रीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। इस फुजीवारा वंश के शासन - कत्तीओं ने भी सम्राटों को कठपुतली ही बनाकर रखा। जब चाहा जिसको चाहा गही पर विठाया और उतारा । राजगद्दो से हटाये गये सम्राट् बौद्ध – भिक्षु बन जाया करते थे और राजनीति की गतिविधियों में छिप कर भाग लिया करते थे । इन सम्राटों का नाम 'वानप्रस्थी सम्राट्' पड़ गया और बौद्ध – मठ राजनीति के अड्डे वनने लगे।

इसी समय एक नया वर्ग दृष्टिगोचर होने लगा। इस वर्ग के लोग एक वड़ भू - भाग के स्वामी थे तथा वीर सैनिक भी थे। फुजीवारा – कुटुम्ब के शासकों ने इन लोगों को कर – वसूल – करने – वाला बना दिया । इस कारण शन्नै: शन्नै: इनकी शक्ति बढ़ने लगी । इनका नाम 'दाइमो' पड़ गया । यह लोग अपनी एक सेना भी रखने लगे। इतना ही नहीं, केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन भी करने लगे तथा परस्पर युद्ध करने लगे। इनमें से दो मुख्य कुटुम्बों, ताएरा और मीनामोतो, ने तात्कालिक सम्राट्की फ़्जीवारा शासकों को हटाने में वड़ी मदद की परन्तु फ़ुजीवारा की सत्ता को लेने के लिए परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार फ़ुजीवारों का ११५६ में अंत हो गया और ताएरा कुटुम्व ने मीनामोतो को परास्त कर दिया। उसके कुटुम्ब के अन्य सम्वन्धियों को भी समाप्त कर दिया ताकि भविष्य में किसी प्रकार का भय न रहे परन्तु चार बच्चे वच गये जिसमें से एक वाहर वर्षीय बालक योरीतोमो भी था। अब ताएरा कुटुम्व निश्चित होकर शासन करने लगा जिसका मुखिया कियोमोरी था।

जब योरीतोमो बडा हुआ तब उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। ११८५ में तायरा कुटुम्ब के शासकों को परास्त कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। सम्राट को कुछ शान्ति मिली और उसने प्रसन्न होकर योरीतोमो को एक उच्च पदवी 'सेइ - ई - ताइ - शोगुन' से १९९२ में सुशोभित किया। इस पदवी को बंशानुगत बना दिया । उसने कामाकूरा में एक सैनिक मुख्यालय 'बक्फू' का निर्माण करवाया । वह न तो सम्राटों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था और न अपनी शक्ति का कोई अनुचित लाभ उाठना चाहता था। वह अपने भू - सामन्तों के निकट रहना चाहता था। सम्राट्ने प्रसन्न होकर उसको आरक्षक - विभाग तथा माल विभाग का भी प्रवन्धकर्ता बना दिया । शोगुन का प्रथम शासन काल १३३३ ई० तक, अर्थात् १५० वर्ष, बड़ा शान्तिमय रहा । मंगोलों के दो आक्रमण १२७४ तथा १२८१ में हुये परन्तु दोनों में वे पराजित कर दिये गये ।

इसी काल में जापानियों ने चीन से चीनी बर्तन बनाना सीखा। ११९१ में एक बौद्ध - भिक्ष चीन से

चाय का पौधा लाया।

१३१८ में एक नये सम्राट दाइगो दितीय ने राजसिंहासन सुशोभित किया। इसी ने होजो तोकीमासा के मरणोपरांत अशिकागा तकाउजी को शोगुन की पदवी दी। इसने १३३८ से शासन का भार सँभाला।

१५७३ तक राज्य शान्तिपूर्वक चलता रहा । तत्पश्चात् फिर पारस्परिक झगड़े होने लगे जो लगभग १०० वर्ष तक चलते रहे। इसी बीच कोरिया पर भी आक्रमण किये गये परन्तु कोरिया ने सामुद्रिक युद्ध में जापान को परास्त कर दिया।

उन्हीं दिनों जापान के इतिहास में तीन प्रसिद्ध व्यक्ति आये। नोबुनागा, हिदेयोशी तथा तोकूगावा इयेयासू इन तीनों व्यक्तियों के सहयोग से जापान में एकता का भाव दृष्टिगोचर होने लगा। परन्तु पारस्परिक झगड़ों से सबसे अधिक लाभ तोकुगावा इयेयांसू ने उठाया और बहुत से भूभाग का स्वामी हो गया। उसने एदो



फलक संख्या - २५२

नाम का एक नगर निर्माण कराया जो आज टोकियू के नाम से प्रसिद्ध है और संसार का सबसे बड़ा नगर है। ईये यासू १६०३ में शोगुन हो गया जिसके वंशजों ने २५० वर्ष शासन किया।

१४४२ में (गृहयुद्ध काल ) में पुर्तगाली सबसे पहले जापान आये। यही लोग सर्वप्रथम जापान में तोपें और बन्दूकों लाये। १४९२ में स्पेन से तदनन्तर हालैण्ड एवं इंगलैण्ड से व्यापारी आने लगे। १४४९ में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। बौद्ध धर्म के मठ राजनीति के अड्डे समझे जाते थे इसी कारण ईसाई — धर्म — को प्रोत्साहन दिया जाने लगा तािक बौद्ध धर्म की शक्ति कम हो। १४८७ में ईसाई — धर्म — प्रचारकों को बीस दिन के अन्दर जापान छोड़ने का आदेश दे दिया गया। इयेयासू की मृत्यु के पश्चात् उन सब को ईसाई — धर्म छोड़ना पड़ा जिन्होंने इसको पहले ग्रहण कर लिया था। १६३६ तक सारे विदेशियों को जापान के बाहर निकाल दिया गया केवल कुछ हालैण्ड निवासी वच गये जिनको नागासाकी में बन्दी के रूप में रहने दिया गया। अब न कोई जापान से बाहर जा सकता था और न जापान में आ सकता था।

१८५३ में अमरीका से एक जलपोत जापान आया। अमरीका के राष्ट्रपति ने जापान से अपने बन्दरगाह खोलने का निवेदन किया था। जापान ने प्रथम बार स्टीमर देखा था। शोगुन शासक इस बात पर सहमत हो गये और दो बन्दरगाह विदेशी व्यापारियों के लिये खोल दिये गये। यह समाचार सुनते ही अंग्रेज, रूसी एवं इच्छ इत्यादि आना आरम्भ हो गये। विदेशों से सिन्धयाँ हुईं और शोगुनो ने अपने को सम्राट मानकर सिन्ध पत्रों पर हस्ताक्षर किये। इसके कारण विदेशियों ने आन्दोलन किया। कुछ विदेशी मारे गये तब उन लोगों ने नौ सेना का आक्रमण किया। स्थिति और बिगड़ गई और जापान के शोगुन शासकों को अपने कार्य से त्यागपत्र देना पड़ा। तोकूगावा कुटुम्ब का ईये यासू १६०३ में शोगुन हुआ था और उसके कुटुम्ब का शासन १८६७ में समाप्त हो गया। लगभग एक सहस्र वर्ष के पञ्चात् महाराजा ने, जो अभी तक शासनकर्ताओं के हाथ में कठपुतली की भाँति एक नाममात्र के महाराजा थे, अब स्वतन्त्रता की साँस ली। इस समय एक चौदह वर्षीय वालक सम्राट मुत्सी हितो के नाम से राजसिंहासनारूढ़ हुआ जिसने १९१२ तक शासन किया। इस शासन काल को जापानी भाषा में 'मेईजी' (प्रकाशित राज्य या ज्ञानवर्धक) कहते हैं। वास्तव में जापान ने विदेशी नौसेना की विजय तथा अपनी पराजय से अपने को बड़ा होन समझा और निश्चय किया कि वह उपर उठेगा उन्नति करेगा। इसी निश्चय के कारण जापानी योरोप और अमरीका गये और वहाँ जाकर जो कुछ सीखा उन्नति देश को उद्योग तथा विज्ञान के पथ पर अग्रसर किया।

सामन्तवाद का अंत कर दिया गया। राजधानी को क्योतो से एदो लाया गया और उसका नाम परिवर्तित करके टोकियो रखा गया। एक विधान बनाया गया। दो सभाओं का निर्माण हुआ। अब जो भी परिवर्तन होते सब सम्राट् के नाम पर होते थे। अब सम्राट् की मान्यता इतनी बढ़ा दी गई कि उसकी पूजा की जाने लगी। एक दिन था कि जापान ने सब कुछ चीन से सीखा था परन्तु अब वह प्रत्येक बात में चीन से आगे था। चीन विदेशों द्वारा दवाया जा रहा था इधर जापान अपनी शक्ति बढ़ा रहा था।

जापान के कुछ मिछ्यारों को चीन ने पकड़ िंट्या तथा वध कर दिया। इस बात पर जापान ने चीन से क्षितिपूर्ति की माँग की । जब चीन ने इसको देने से मना किया तो जापान ने आक्रमण की धमकी दी। चीन दिक्षण में फ्रांस की सेना से उसझा था। १८७४ में उसने जापान को क्षितिपूर्ति का धन दे दिया। अब जापान दिक्षण में फ्रांस की सेना से उसझा था। १८७४ में उसने जापान को अनुमित देने पर विवश किया। कोरिया के ने कोरिया से कुछ झगड़ा मोल लिया और उसको व्यापार करने की अनुमित देने पर विवश किया। कोरिया के न मानने पर जापान ने आक्रमण कर दिया। इस समय कोरिया चीन के अन्तर्गत था। इस कारण उसने चीन न मानने पर जापान ने आक्रमण कर दिया। इस समय कोरिया चीन के अन्तर्गत था। इस कारण उसने चीन से सहायता की याचना की परन्तु चीन ने अपनी असमर्थता प्रगट की और हथियार डाल देने की सलाह दी।

१८६२ में कोरिया ने अपनी पराजय मान ली। अब कोरिया दो देशों के अन्तर्गत हो गया। १८९४ में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। इसके फलस्वरूप कोरिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुई परन्तु जापान के प्रभाव में जापान को फारमूसा द्वीप आदि चीन से प्राप्त हो गये। १९०४ – १ में रूस से युद्ध हुआ और जापान की विजय हुई। संसार की आँखें खुलीं और जापान की इतनी शीघ्र उन्नति पर आश्चर्य प्रगट होने लगा। १९९१ में चीन में साम्राज्यवाद का अंत हो गया और लोकतंत्रवाद आ गया। तत्पश्चात् प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो गया, जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध अपनी घोषणा की। जर्मनी के पास चीन का शान्तुंग प्रांत था इस कारण जापान ने चीन के उस भूभाग को ले लिया तथा चीन को अपनी २९ 'मांगों' को मानने पर विवश किया। अन्य देशों ने आपित्त की, कुछ संशोधन हुये फिर १९९१ में जापान ने अपनी मांगें किसी प्रकार पूरी कीं। चीन में जापान के लिए घृणा के भाव जागृत होने लगे।

१९९७ में इस में क्रान्ति हो गई। १९२२ में एक सभा वाशिगटन बुलाई गई जिसमें चार बड़ी शक्तियाँ सिम्मिलित हुई — अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा जापान और सिन्ध हुई कि कोई देश किसी देश के उपनिवेश को लेने का प्रयास नहीं करेगा। फिर भी जापान ने १९३१ में चीन पर आक्रमण कर दिया। १९४१ में दूसरे महायुद्ध में जर्मनी से मिल गया और अमेरिका पर आक्रमण कर दिया। दक्षिण — पूर्वी — एशिया के देशों को अपने अधीन करता हुआ भारत पर भी एक दो आक्रमण किये। १९४५ के दो अणुवमों ने जापान को परास्त होने पर विवश किया। जापान को अमेरिका ने बहुत दवा कर रखा। १९४७ में एक नया विधान लागू किया गया।

यह वही जापान है जिसने दूसरे देशों से ही सब कुछ सीखा, वही जापान जो दो अणुवमों द्वारा नष्ट किया गया, हर प्रकार के बन्धनों से जकड़ा गया परन्तु आज वही जापान प्रगतिशील देशों को बहुत सी वातें सिखा रहा है। यह सब उसके देग-प्रेम तथा बिल्दान की भावना का फल है।

#### लेखन कला

जापान के सम्बन्ध चीन से ईसा पूर्व काल से लगभग दूसरी शताब्दी से आरम्भ हुये। ईसा की प्रथम शताब्दी में सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुए।

देवी लिपि: एक जापानी विद्वान् हिराता ने अपनी पुस्तक शुइजी हिबूमीदेन (१८१९) में इसको प्राचीनतम् लिपि माना है। कीतासाते ने इसको अहिक लिपि के नाम से सम्बोधित किया। १४४० में इस लिपि के अने क अभिलेख मन्दिरों से प्राप्त हुये। १७७० में एक बौद्ध भिक्षु ने इसको प्रकाशित किया और इसको चीनी लिपि के जापान आने के पूर्व का माना है।

४०४ ई० में महाराजा ओजिन (२७० - ३१२ ई०) ने अपने पुत्र उत्तराधिकारी को शिक्षा देने के लिये चीनी भाषा व साहित्य के दो महान् विद्वानों - अचोकी और वानी को, जो कोरिया के निवासी थे, नियुक्त किया। तभी से उच्च वर्ग के जापानियों में शिक्षा का प्रसार होने लगा और चीनी भाषा व लिपि को लोग सीखना आरम्भ कर दिये। छठी शताब्दी में जब चीन से कोरिया के द्वारा जापान में बौद्ध - धर्म तथा उसका साहित्य जापान पहुँचा और चीन में बौद्ध - धर्म - साहित्य का अनुवाद चीनी भाषा में होने लगा तो जापानी भाषा के साथ चीनी भाषा को सीखना अनिवार्य कर दिया गया और इस प्रकार शनैः शनैः चीनी

<sup>1.</sup> Kochachiro Miyaza'ki: 'Jindal nomoji' (Script Signs from the time of Gods)
Tokyo - 1942.

## जापान की प्राचीनतम देवी लिपि

| 71- | 7 of     | 711<br>1 mil | 不实 | 个年 | 八世    |
|-----|----------|--------------|----|----|-------|
| 人人  | AT<br>AA | TT           | A  | 卫之 | JT To |

#### फलक संख्या - २५३

भाषा विद्वानों की तथा उच्चवर्ग की भाषा वन गई। तभी से चीनी लेखन - कला की पद्धति भी जापान में आई - तूलिका (फूदे), स्याही (सूमी) तथा स्याही का पत्थर (सुजूरीं) प्रयोगात्मक बने ।

कताकाना लिपि: अब एक कठिनाई होने लगी भाषा की। उदाहरणार्थ जो चीनी चित्र नारी के लिए बनाया जाता है उसको चीनी भाषा में 'नू' कहते हैं परन्तु जापानी भाषा में 'मे' कहते हैं इसी प्रकार मनुष्य के चित्र को चीन में 'रेन या जेन' कहते हैं परन्तु जापान में 'हितो' कहते हैं और 'बाल' के चित्र को चीन में 'माओ', जापान में 'मो'। कठिनतायें सदैव आविष्कारों की जननी कहलाई है। इन कठिनाइयों ने जापानियों को एक अक्षरात्मक (Syllabic) लिपि के विकास करने का अवसर प्रदान किया और इस प्रकार एक वर्ण -माला तैयार कर ली गई जिसको 'काना' के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा जिसके अर्थ हैं 'चीनी चित्रों (चिह्नों ) का ध्वन्यात्मक रूप में प्रयोग'।

इसका निर्माण ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार मिस्र की चित्रात्मक लिपि से फिनीशिया के निवासियों ने एक घ्वन्यात्मक लिपि का निर्माण किया था। चीन के चित्रों से एक भाग लेकर उसको वही घ्वनि प्रदान की जो उस चित्र की थी। इस प्रकार से चीनी लिपि का सरलीकरण किया गया। इसका आविष्कार एक विद्वान् मंत्री कीबी – नो मकीबी ने आठवों श० के मध्य में किथा। इस वर्णमाला की ध्वनियों एवं वर्णी का निर्माण चीन की काइ - शू लिपि द्वारा किया गया था और इसका नाम 'कताकाना' रखा गया। इसकी वर्णमाला 'फ॰ सं॰ - २५३, २५४' पर दी गई है। आधुनिक काल में कुछ घ्वनि - परिवर्तन किये गये परन्तु अक्षरों को उसी प्रकार रखा गया। उदाहरण के लिए देखिये — सवर्ग में 'सी' की ध्वित को 'शो' का उच्चारण कर दिया, इसी प्रकार तवर्ग में 'ती' व 'तू' का 'ची' व 'त्सू' (चू ) और हवर्ग में 'हू' का 'फू' कर दिया। इस लिपि का प्रयोग १९४७ से लगभश समाप्त सा हो गया है। अब उसका स्थान 'हीरागाना' लिपि ने ले लिया है। वर्तमांन काल में कताकाना का प्रयोग केवल विदेशी नामों के लिखने के लिए किया जाता है, जैसे, भारत, फ्रांस, अमरीका आदि।

'काना' शब्द 'कन्ना' से तथा 'कारी न' से, जिसके अर्थ है छिपे नाम'

2. Lange: Einführung in die Japanishe Schrift (Berlin - 1896), p. - 13.

<sup>3. &#</sup>x27;गाना' तथा 'काना' समान शब्द हैं। काना शब्द कन्ना (Kanna) से और 'कन्ना' 'कारी न' से जिसके अर्थ हैं पेछि नाम ।

## कताकाना लिपि के अक्षर

| अर्थ             | काइ शू | chalo | अक्षर | अर्थ                      | काइ शू | कताः  | अ॰   |
|------------------|--------|-------|-------|---------------------------|--------|-------|------|
| आदर बोपन         | 阿      | 3     | अ     | आव १ पन                   | 須      | ス     | सू   |
| सर्वनाम          | 伊      | 1     | र्पर् | काल<br>(पीढ़ियों के लिये) | 世      | t     | सं   |
| आश्रय            | 宇      | ウ     | 3     | पहले से                   | 曾      | A. A. | सो   |
| नदी              | 江      | I     | Ŕ     | अत्याधिक                  | 3      | 对     | ਨ    |
| 书.               | 於      | 才     | 泉     | विरोध करना                | T.     | 产     | ची   |
| अधिक             | 圳      | 力     | र्का  | थूकना                     | /推     | 39    | त्स् |
| उत्तम            | AFM    | *     | की    | आकाश                      | 天      | 宁     | ते   |
| बहुत दिनपूर्व    | -      | ろ     | क्    | प्रथी                     |        | 1     | तो   |
| अनुरक्षण<br>करना | 信      | 7     | 古     | परन्तु ; चेसे             | 奈      | ナ     | न    |
| स्वयं            | Z      | コ     | को    | दास                       | 仁      |       | नी   |
| पास              | 草      | サ     | ਸ     | भद्रस्त्री                | 女又     | ヌ     | न्   |
| पहुंचना          | 之      | y     | शी    | वंदचा                     | 3.     | ネ     | 2    |

फलक संख्या - २५४

## कताकाना लिपि के अक्षर

| अर्घ         | काउग्र | কানাত | अन् | अर्थ                     | काइ शू | ट्यता॰ | 'अ॰ |
|--------------|--------|-------|-----|--------------------------|--------|--------|-----|
| भिक्ष        | 乃      | J     | नो  | वीर                      | 勇      | I      | यु  |
| प्रकाश       | 7      | 18    | ह   | साच में                  | 則      | 1      | यो  |
| तुलना व्यस्त | te     | Ł     | ही  |                          | 良      | -      | 7   |
| नहीं         | 不      | 7     | দূ  | लाम                      | 利      | ソ      | री  |
| ब्रतन        | III    | 1     | रेट | बहां ले जाना             | 流      | 12     | रू  |
|              | 了另     | 亦     | हो  | सद्यवहार                 | 礼      | V      | रे  |
| अन्त         | 末      | 7     | म   | संगीत व्या<br>र-वर ज्ञान | 岩      | 口      | रो  |
| नदी          | 三美     | 111   | मी  | दिन;सूर्घ                | 目      | 17     | व   |
| कृषि-फल      | 军      | ム     | मू  | चतुर                     | 慧      |        | वी  |
| सबसे ऊंचा    | 攵      | メ     | मे  | नामों मे<br>प्रपोगात्मक  | 伊      | 中      | वे  |
| बाल; पर      | 毛      | E     | मो  | साधारण                   | 平      | F      | वा  |
| मिर          | 也      | ヤ     | प   |                          |        | y      | अं  |

होरागाना लिपि: का विकास<sup>1</sup> नवीं श॰ के आरम्भ में हुआ। इसका निर्माण - कर्ता एक विद्वान् बौद्ध-भिक्षु कोवो - देशी ( Kobo - daishi ) था। इसका विकास चीन की एक शीघ्र लिखने वाली लिपि त्साउ - शू ( T'sao - Shu ) से किया गया जिसको जापानी भाषा में 'सो - शो' कहते हैं। चीनी भाषा में 'त्साउ' को 'घास' कहते हैं। इस लिपि की वर्णमाला 'फ० सं० - २५५, २५६' पर दी गई है।

कताकाना और हीरागाना लिपियों में ४७ अक्षर थे। आधुनिक काल में एक 'अं' की ध्विन जोड़ने से दोनों में ४८, ४८ अक्षर हो गये। इन में 'ई' की ध्विन से 'यी' का 'ए' की ध्विन से 'ये' तथा 'उ' की ध्विनी से 'वू' का काम निकाल लिया जांता है। इन लिपियों में मूलत: नौ व्यंजन थे जिनमें पांच स्वरों— 'अ, ई, उ, ए, ओ' की ध्वनियाँ जोड़ कर वर्णमाला बनाई गई थी। परन्तु वाद में पाँच व्यंजन और जोड दिये गये जिससे कुल मिलाकर चौदह व्यंजन हो गये। तत्पश्चात संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग भी प्रचलित होने लगा। पाँच व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन 'फ० स० - २५७' पर दे दिये गये हैं।

१८७२ तक चीनी लिपि, जो जापान में प्रयोग की जाती थी, अपरिवर्तित रही। १९०० में चीनी चित्रों को घटा कर २००० कर दिया गया और १९५० में केवल १८५० रह गये जो आज भी पाठशालाओं में सिखाये जाते हैं। परन्तु समाचार - पत्रों द्वारा तथा जापानियों द्वारा अब भी तीन सहस्त्र से कम प्रयोग नहीं होते।

चीनी चित्र व जापानी ध्वनियों के मिश्रण से एक बात नई उत्पन्न हुई। एक उच्चारण के अनेकों अर्थ बनने लगे जैसे 'शू' के लगभग ५२ अर्थ हैं इसी प्रकार 'को' के ५५ अर्थ हैं। इस कठिनता को दूर करने के लिए चीनी लिपि बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। जापानी लिपि में 'यो' उच्चारण के चार चित्र हैं जो चीनी लिपि से िलये नये । यदि चीनी लिपि हटा दी जाए तो जापानी भाषा अधूरी रह जाये । वैसे तो एक शब्द के कई अर्थ अन्य भाषाओं में भी पाये जाते हैं परन्तु इतनी बड़ी संख्या में मिलना कठिन है।

१८८४ में एक 'रोमाजी काइ ( रोमन स्क्रिप्ट सोसायटी' 3 ) स्थापित हुई। इस सोसायटी ने जापानी नाषा का रोमन - करण करना आरम्भ किया। इस कार्य में एक अमरीका के धर्म - प्रचारक जे० सी० हेपवर्न (B - 1815, D - 1811) ने वड़ा परिश्रम किया। हेपवर्न ने १८८६ में एक जापानी - अंग्रेज़ी क्रव्द कोष ( Japanese English Dictionary ) भी प्रकाशित किया । १९३७ में इसको राजकीय मान्यता प्रदान कर दी गई भीर इस लिप का नाम 'कोक्तेई - रोमाजी - पद्धति' ( Official Roma Script ) रखाँ बया।

### जापान की लेखन पद्धति

जापानी लिपि बाएँ से दाएँ की ओर लिखी जाती है। यह भी चीनी लिपि की भाँति पहले तूलिका से लिखी जाती थी परन्तु अब लेखनी (पेन) से भी लिखी जाती है। इसमें स्ट्रोकों का प्रयोग होता था परन्तु अब घसीट रूप में परिवर्तित हो चुकी है। यद्यपि चीन की के - ऐ - शू से निर्मित कताकाना वर्णमाला अधिक सरल थी परन्तु फिर भी कताकाना का प्रयोग समाप्त करके त्साङ - शूया सो - शो चीनी लिपि से निर्मित हीरागाना का प्रयोग ही किया जाता है जो लिखने में कताकाना से अधिक कठिन पतीत होती है।

<sup>1.</sup> Hoffmann: A Japanese Grammar (Leyden - 1876), P. - 59.

<sup>2.</sup> कताकाना श्रीर हीरागाना लिपियों के अक्षर 'जापानी वार्तालाप' ( Text for April - September 1971 -Radio Japan ) पुस्तिका से तथा अन्य चीनी चित्र 'जापानी अन्दकीष' से लिये गये हैं।

<sup>3.</sup> Romaji Kai Roman Script Society.

# हीरागाना लिपि के अक्षर

| विवर्ण         | साउश् | हीरा॰ | अ॰   | विवरण                    | साउ शू | हीरा॰ | अ॰ |
|----------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|-------|----|
| आरर को धक      | 46    | あ     | अ    | आवश्यक                   | 4      | す     | सू |
| सर्वनाम        | B     | b     | क्रि | काल<br>(पीढ़ियां केलिये) | せ      | B     | सं |
| आस्रय          | they  | 3     | 3    | परले से                  | কি     | そ     | सी |
| नदी            | 弘     | Ž     | व    | अत्याधिक                 | 5      | 7     | दा |
| में            | 龙     | 和     | ओ    | विरोधकरना                | 3,0    | 5     | ची |
| अधिक           | 为四    | 办     | क    | ayan-11                  | M      | つ     | स् |
| उत्तम          | 缆     | *     | की   | स्वर्ग ;<br>आळाश         | 多      | て     | ते |
| बहुत दिन पूर्व | 为     | 4     | कू   | प्रवी                    | 4      | 5     | तो |
|                | 對     | y     | कें  | परतु; कैसे               | 象      | な     | न  |
| स्वपं          | Š     | 2     | को   | दास                      | 7=     | N     | नी |
| वास            | J     | 3     | ਸ    | मर् स्त्री               | XZ     | ね     | नू |
| पहुंचना        | 2     | l     | शी   | बच्चा                    | 绿      | ね     | ने |

फलक संख्या - २५५

# हीरागाना लिपि के अक्षर

| .विवर्ण    | साउ शू | हीरा• | अ॰    | विवरण                     | साउ श् | हीरा० | अ० |
|------------|--------|-------|-------|---------------------------|--------|-------|----|
| जैसे भी    | 乃      | の     | नो    | वीर                       | 岁      | 19    | यू |
| प्रवाश     | ing.   | は     | ह     | साय मे                    | 5      | I     | यो |
| तुलना बरना | Wi     | V     | ही    |                           | 臣      | ら     | ₹  |
| न हीं      | 系      | 出     | 坂     | लाभ                       | 哥      | り     | री |
| व्यत्न ं   | 叮      | ~     | र्केट | बहा तेजाना                | 3      | る     | 灰  |
|            | 缘      | ほ     | हो    | सद्यवशर                   | 孔      | n     | रे |
| अन्त       | 冻      | ま     | ਸ     | रांगीतका<br>स्वर्गान      | 32     | 3     | री |
| नदी        | 3      | み     | मी    | दिन ; स्प                 | 乖      | b     | a  |
| कृषि-फल    | 述      | 彭     | म्    | चतुर                      | *3     | 70    | वी |
| सबसे ज्या  | 女      | 8     | मे    | नामां प्रे<br>प्रयोगात्मद | 趣      | 多     | वे |
| बाल,पर     | せ      | B     | मो    | साधारण                    | 结      | 20    | वो |
| 7-19       | *      | 100   | य     |                           |        | h     | अं |

# हीरागाना व कताकाना के आधुनिक वर्ण

| ह्यः | हीरा॰ | कता | 1    | हीरा॰ | कता॰       | ह्य- | हीरा॰ | कता॰ | ह्य. | हीरा॰ | कता॰ |
|------|-------|-----|------|-------|------------|------|-------|------|------|-------|------|
| गी   | 芝     | 书   | बी   | び     | F.,        | स्पो | LI    | ツョ   | र्य् | りゆ    | リユ   |
| गू   | ζ"    | 7"  | बू   | 5     | ブ          | च    | 50    | チャ   | र्यो | りよ    | リョ   |
| गे   | 计     | ゲ   | वं   | べ     | ~          | चू   | ちゅ    | チュ   | ग्य  | ぎゃ    | ギャ   |
| गो   | "ح    | 7   | बो   | ぼ     | 扩          | वो   | ちょ    | チョ   | ग्यू | ぎゅ    | ギュ   |
| ग    | ゕ゙゙   | ガ   | प    | ば     | パ          | न्य  | 亿中    | ニャ   | ग्यो | ぎょ    | ギョ   |
| ज़   | Z     | ザ   | पी   | ぴ     | الح        | -यू  | 行神    | ニュ   | ज्य  | じゃ    | ツャ   |
| ज़ी  | ľ     | ジ   | पू   | J.º   | プ゜         | न्या | 125   | 二ョ   | ज्यु | じゅ    | ヅユ   |
| जू   | ず     | ズ   | पे   | ~     | ~°         | ह्य  | 24    | ヒナ   | ज्यो | じよ    | ヅョ   |
| ज़े  | ぜ     | ゼ   | पो   | ぼ     | 术          | ध्य  | S/A   | ヒュ   | ब्य  | 200   | ヒヤ   |
| ज़ा  | ど     | 7   | क्य  | 300   | キャ         | ह्या | ひよ    | ヒョ   | भ्   | びゅ    | 본고   |
| द    | だ     | ダ   | क्यू | きゅ    | 七二         | म्य  | みや    | 3+   | ब्यो | びよ    | ヒョ   |
| दे   | 7     | デ   | क्यो | きょ    | 卡马         | म्यू | みゅ    | ें   | प्य  | ぴゃ    |      |
| दो   | نغ    | 1.  | स्य  | 10    | <b>%</b> ヤ | म्पो | みよ    | E;   | प्यू | ひか    | じコ   |
| ब    | ば     | バ   | स्यू | 口净    | ツュ         | र्य  | りや    | リヤ   | प्रो | ぴよ    | EJ   |

इसमें एक स्ट्रोक से २३ स्ट्रोक तक के शब्द प्रयोग किये जाते थे जिसमें से १ से १० स्ट्रोक तक के शब्द तथा एक शब्द २३ स्ट्रोकों का भी 'फ० सं० - २५८ दिये गये हैं।

चीनी काइशू लिपि से जापानी वर्णों का विकास: इस विकास के विषय में पिछले पृष्ठों पर कुछ प्रकाश डाला गया है। जब चीनी लिपि का सरलीकरण किया गया तब चीनी काइशू लिपि के चित्रात्मक व भावात्मक शब्दों के एक भाग को ले लिया गया और जो उस शब्द की ध्वनि थी — अर्थात् उच्चारण — वही ध्वनि उस भाग को दे दी गई और इस प्रकार अक्षरों का आविष्कार किया गया। तत्पश्चात् उन अक्षरों को और भी सरल किया गया। यह वर्णन कताकाना लिपि के विषय में है जिसका प्रयोग १९४७ से कम कर दिया गया है। 'फ० सं० — २५९' पर (ऊपर की ओर) विकास पद्धति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से दिये गये हैं: —

- पहले कॉलम में काइश् लिपि के चित्र हैं।
- दूसरे कॉलम में उसके हिन्दी में अर्थ 1 दिये गये हैं।
- तीसरे कॉलम में प्राचीन काल के अक्षर हैं।
- चौथे कॉलम में आधुनिक काल के अक्षर हैं।
- पाँचवें कॉलम में अक्षर, जो निर्माण किये गये, दिये हैं।

पाँचवें कॉलम के अक्षर उन चित्रों के उच्चारण हैं जो पहले कॉलम में दिये गये हैं।

चीनो शब्द व अर्थः चीन की काइशू लिपि के तीन चित्र 'फ० सं - २५९' की वाइ ओर दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं:—

- पहले कॉलम में चित्र या शब्द हैं।
- दूसरे कॉलम में ऊपर उनके चीनी भाषा में उच्चारण दिये हैं। उसी के नीचे उन शब्दों के अर्थ भी दिये गये हैं।
- तीसरे कॉलम में जापान की 'कनोन भाषा' में उच्चारण दिये गये हैं जिसके अर्थ वही हैं जो हिन्दी
  में लिखे हैं जैसे पहले शब्द का अर्थ 'बृक्ष' है।
- चौथे कॉलम में जापान की 'कुन भाषा' में उच्चारण दिये गये हैं।

जापानी अक्षर - विन्यास (Spelling): 'फ॰ सं॰ - २५९' के दाई ओर अक्षर - विन्यास दिये हैं। इसमें — कताकाना व हीरागाना — दोनों लिपियों के अप्रचलित तथा प्रचलित शब्द — ''ईमासू'' (अर्थ 'वहाँ है') तथा ''ईहोन'' (अर्थ 'चित्रों की पुस्तक') — दिये गये हैं।

जापानी लिपि के कुछ उदाहरण: 'फ० सं० – २६०' पर दिये गये हैं। उनको पढ़ने से पता लगता है कि जापानी भाषा की व्याकरण हिन्दी भाषा की व्याकरण से कुछ मिलती है। परन्तु लिपि के कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनको वाक्यों में प्रयोग ता किया जाता है परन्तु उनके कुछ अर्थ नहीं निकलते, जैसे 'नो' 'वा' 'का' इत्यादि। जापान ही ऐसा देश है जिसमें एक वाक्य लिखने के लिए कभी कभी तीन प्रकार की 'चीनी, कताकाना, हीरागाना) लिपियों का प्रयोग किया जाता है। इस फलक पर उदाहरणार्थ वाक्य दिये गये हैं। जापानी इस प्रकार नहीं लिखते। जापान के एक प्रोफ़ेसर ने लेखक को यह प्रतिदर्श लिख कर दिये।

<sup>1.</sup> चानी भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इस कारण अर्थ में अन्तर हो सकता है।

## जापानी भाषा के कुछ शब्द व स्ट्रोक

| शब्द | अर्थ          | हिन्दी में | शब्द | अर्थ      | हिन्दी में |
|------|---------------|------------|------|-----------|------------|
|      | ્યુ           | स्क        | 車    | कुरुमा    | पहिया      |
| 人    | Ì             | व्यक्ति    | 的    | ट<br>मोन  | फाटक       |
| T    | ३<br>शता      | नीचे       | 美    | €         | सुन्दरता   |
| 天    | ४<br>तेन      | स्वर्ग     | 是    | १०<br>3मा | द्याड़ा    |
| 文    | ज़ेन          | काला       | 金三名  | १३        | आश्चयं     |
| 舟    | ٤<br><u>ب</u> | नाव        | X    |           | जनक        |

फलक संख्या - २५८

## चीनी काइशू लिपि से जापानी अक्षरों का विकास

| चित्र | अर्घ        | प्रा॰ | आ॰  | <u>अ</u> • | चित्र        | अर्घ                         | দ্রাত প্রত      |
|-------|-------------|-------|-----|------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| 阿     | मान स्वक    | ß     | 3   | 31         | 於            | में -अन्दर                   | 方才逾             |
| 伊     | यह          | 7     | 1   | पेद्रभ     | 2            | स्वयं                        | 二二前             |
| 字     | छ्त         | بع    | ウ   | 3          | H            | दिन                          | D 7 a           |
| 江     | नदी         | 汇     | 土   | रे         | जाप          | ानी अक्ष                     | रविन्यास        |
| ची-   | नी शब्द     | व     | अ   | र्ध        | अप्रच<br>शब  | लित निता                     |                 |
| शब्द  | चीनी हिन्दी |       | पान | नीं<br>कुन | इ.सा         |                              |                 |
| 木     | मू          | बोव   |     | की         | इहीन         | 了了木                          | 为海儿             |
|       | वृक्ष       |       |     |            | प्रचो        | लेत शब्द                     |                 |
| 术     | बेई चावल    | वेड   | 2 6 | नोम        | इमार         |                              |                 |
| •     | चिन         |       |     |            | इहोन         |                              | 10070           |
| 金     | धानु        | कि    | H   | कान        | इमार<br>इहो- | पू = वहां व<br>। = चित्रों व | हे<br>भी पुस्तक |

#### जापानी लिपि के मिश्रित प्रतिदर्श

कांजी (चीनी लिपि) व हीरागाना मित्रित वाक्य में पी री नी यू बिंक पी क् वा रोको देस् का ?)
निकटतम (क्रांजी) डाक पर (क्रांजी) कहां है ? (विराम) कांजी, कताकाना व हीरागाना मित्रित वाक्य 小七月まをクリアするにはどっ की गीते ओ क्री प्रास्त कता। वा दो ने चेका (clear) पास (कता) हीने की कितना 位時間が掛かりますか कराई जीकन गा का कारी मास्का समप लगेगा ? लगेगा ? कांजी व वाक्य: हम बम्बई से दिल्ली आए। हीराजाना र्य कि प्र में रूप में चून्ये स्वारा देहती कीमाशीता काजी व काज

#### पठनोय सामग्री

Brinkley, F.: A History of Japanese People (1915).

Chamberlain, B. H.: A Practical Introduction to the Study of Japanese Writing

(1905)

Daniels, O. : Dictionary of Japanese (Sosho = Ts'ao - shu ) Writing Forms

(1944)

Innes, A. R. : Japanese Reading for Beainners - 5, Vols. (1934).

Isemonger, N. E.: The Elements of Japanese Writing (1943),
Kennedy, G. A.: Introduction to Kana Orthography (1942)
Sansom, G. B.: Japan. A short Cultural History (1928).
Yamagiva, J. K.: Introduction to Japanese Writing (1948).

 अध्याय : ५

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशीं की लेखन कला का इतिहास



#### दक्षिण - पूर्वी एशियाई देश

ब्रह्मा<sup>1</sup>

इतिहास: ईसा की पाँचवीं से सातवीं शताब्दी के प्राचीन अभिलेखों से, जो प्रोम से प्राप्त हुए और जो पियू भाषा तथा कदम्ब लिपि में उत्कीणें थे, पता लगता है कि ब्रह्मा में पियू जाति का राज्य था। करेन और मोन जातियों ने उनको आठवीं श० में परास्त कर दिया और वे नानचाउ के शान राज्य की ओर स्थानांतर कर गये। ५३२ में नानचाउ ने करेन की राजधानी को नष्ट कर दिया और नागरिकों को भगा दिया गया। करेन लोग दूसरी जातियों में घुल मिल गये।

उसी काल में मोन और तैलंग आये और उन्होंने श्याम देश का वहुतसा भूभाग अपने अधिकार में

कर लिया । उनका मुख्य केन्द्र पागन था ।

पागन वंश : ब्रह्मा निवासी तिब्बत के पूर्वी पर्वतों से आये और उन्होंने पागन वंश की नींव डाली। इस वंश का राज्य १०४४ से १२८७ तक रहा। अराकान राज्य की स्थापना की। उनके राजा अनिरुद्ध ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और थातोन का राज्य अपने अधीन कर लिया। यह मोन संस्कृति का मुख्य केन्द्र था। चीन के मंगोल सम्राट कुबलई खान ने अपने राजदूतों को पागन की राजनिष्ठा प्राप्त करने के लिए पागन दरवार में भेजा परन्तु जूते पहने राजदरबार में आने के अपराध में उनका वध कर दिया गया। इस बात पर मंगोल सैनिकों ने पागन को १२८७ से १३०१ तक घेरे रखा तत्पश्चात् वे वापस चले गये।

शान वंश: इसका राज्य १२८७ से १५३१ तक रहा। इस काल में राज्य विभाजित हो गया। यह लोग श्याम देश के निवासी थे परन्तु भाषा ब्रह्मा की थी। ये बौद्ध – धर्म के अनुयायी थे।

तुंगूं वंश: इसका शासन १५३१ से १७५२ तक रहा। इस वंश ने ब्रह्मा निवासियों को पुनः शक्तिशाली बना दिया। इसके एक नरेश वेइनंग ने १५५० से ८१ तक शासन किया और शान एवं तैलंग का दमन किया। राजा थालून (१६२९ – ४८) ने अपनी राजधानी पीगू को छोड़ कर आवा बनाई।

अलंग पाया वंश: इसने १७५२ से १८८५ तक राज्य किया। अलंग पाया एक श्राम का मुखिया या जिसने इस वंश की स्थापना की। इसने पीगू पर अपना अधिकार कर लिया। तैलंगों का ऐसा दमन किया कि पुनः शक्तिशाली न बन सके। इसने मणिपुर पर भी आक्रमण किया परःतु १७६० में उसका स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात् इस वंश के शासकों ने अनेकों युद्ध किये और अपनी सत्ता स्थिर रखी।

<sup>1.</sup> इस देश का भारतीय नाम 'स्वर्ण भूमि' था। दूसरी राताब्दी से यहाँ हिन्दू राज्य था जो यहाँ की उत्तरी जातियों द्वारा नष्ट कर दिया गया।

<sup>2.</sup> तैलंग भारत के दक्षिणी भाग तिलंगाना के निवासी थे!

#### ब्रह्मा



फलक संख्या - २६१

इसी काल में पश्चिम से विदेशियों ने सीरियम और वेसीन में अपनी कीठियाँ बनाईं। परन्तु जब तैलग से १७५६ में युद्ध हुए तो फांस वालों ने तैलंग की सहायता की इसी कारण अलग पाया ने उनके जलपोत तथा तोपें छीन लीं।

ब्रह्मा निवासियों ने १७८५ में अराकान परास्त किया और आसाम व मणिपुर में १८९९ में अहोम राज्य स्थापित किया । १८२४ – २६ के ब्रह्मा युद्ध के समाप्त होने पर अंग्रेजों के साथ एक सन्धि हुई परन्तु ब्रह्मा ने उसको मान्यता नहीं दी । १८५२ में एक और युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने पी<mark>गू को अपने अधीन कर</mark> लिया । राजा मिण्डान ( १८५२ – ७८ ) ने इन अंग्रेजों का स्वागत किया तथा देश को आधुनिकता प्रदान की । १८७८ में थीवा अपने दर्जनों सौतेले भाई वहनों का वघ करने के पश्चात् राजसिंहासन पर वैठा । इसने अंग्रेजों से कुछ धन की मांग की। धन न मिलने पर फ्रांस से मांग की। इस बात को ब्रिटिश सरकार सहन न कर सकी । थीबा ने इस पर अंग्रजों के लकड़ी काटने वाले मज़दूरों तथा ठेकेदारों को बन्दी बना लिया । जब नहीं छोड़ा तो अंग्रेजों ने तीसरा युद्ध १८८५ में आरम्भ कर दिया। ब्रह्मा की पराजय हुई और ब्रिटिश शासन आरम्भ हो गया जो १९४५ तक रहा।

१९३७ तक ब्रह्मा भारत सरकार का एक प्रांत रहा । १९४२ में जापान ने आक्रमण कर दिया और १९४५ में स्वतंत्र हो गया और १९४८ में गणतंत्र राज्य स्थापित हो गया।

#### लेखन कला

ब्रह्मा में लेखन कला का विकास भारत की लिपियों द्वारा हुआ । बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध धर्म की भाषा 'पाली' भी बारहवीं श० के अंत में यहाँ पहुँची । प्राचीनतम पाली अभिलेख एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण किया हुआ प्राप्त हुआ, जिसका नाम 'मियाजेदी स्तम्भ' है। इस पर तीन प्रकार की लिपियाँ दी हुई हैं। इसका काल १०५४ निर्धारित किया गया है।

निम्नलिखित पाँच लिपियाँ अगले फलकों पर दी गई हैं जो इस प्रकार हैं :--

- चतुष्कोण पाली: जो शिलाओं पर उत्कीर्ण की जाती थी। इसको ब्रह्मा की भाषा में क्योकत्स कहते 9. हैं (फ॰ सं॰ – २६२ )।
- मुलेख पाली : जो पुस्तकों पर मुलेख में लिखी जाती थी (फ॰ स॰ २६३)।
- आधुनिक गोलाकार लिपि: जिसको ब्रह्मी भाषा में त्स लोह (tsa louh) कहते हैं। इसको आज भी प्रयोग करते हैं ( फ॰ सं० - २६४ )। इसके संयुक्त वर्ण 'फ॰ सं॰ - २७३' पर दिये गये हैं तथा एक पाठ 'फ॰ सं॰ - २७४' पर दिया गया है। पेगुअन लिपि: इसका विकास ब्रह्मा की प्राचीन लिपि से ही किया गया है परन्तु 'मोन' जाति की
- भाषा की व्वितियों के अनुसार इसको संशोधित करके पीगू लिप बनी। पीगू को तैलंगों की, छठी श॰ में राजधानी बनाया गया ( फ॰ सं॰ - २६५ )।
- चकमा लिपि : खामी चकमा जाति ( Tribe ) ने, जो दक्षिण पूर्वी बंगाल ( आ o बंगला देश ) में निवास करती थी, इसका आविष्कार लगभग सोलहवीं - सत्रहवीं शताब्दी में किया। इसके वर्ण ٧. दीवान कृष्टो चन्द्र द्वारा, जो स्वयं चकमा जाति के थे, प्राप्त किये गये तथा प्रकाशित हुए। उन्होंने इस लिपि के वर्ण तथा पाठ सुरक्षित रखे। इसके वर्ण तथा एक लघु - पाठ 'फ॰ सं॰ - २६६' पर दिये गये हैं।

Grierson's L. S. I. Vol. V. Part. 1. p. - 339.

चतुष्कोण पाली लिपि

| 31<br>31      | क्ष ६० | N W | e<br>B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आ<br>311       | क<br>M        | ख             | ग             |
|---------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <del>घ</del>  | सुं 📗  | च   | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3<br><b>EB</b> | 뚜<br>기        | अ             | z<br>5        |
| C U &         | rs N   | ट 2 | <u>ه</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ਜ<br><b>6</b>  | थ<br><u> </u> | प 3           | ध             |
| する            | 口门     | H 9 | <u>в</u> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>म</b>       | <b>н</b> ]]   | य<br><b>ग</b> | ₹<br><b>6</b> |
| ল<br><b>্</b> | a U    | श   | Image: Control of the | स              | <b>夏</b>      | इस            | ३८ वर्ण       |

फलक संख्या - २६२

## सुलेख पाली लिपि

| `3₹           | 311    | ड<br>2          | S             | ह<br>(P       | あ<br><b>小</b> | ख             | ग<br>()        |
|---------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| च<br><b>प</b> | ₹.     | च<br>)          | <b>8</b>      | 7 G           | 과<br>(        | я<br>Д        | E              |
| ਰ<br>(1       | ड<br>2 | उ 📙             | দ 🗘           | त<br><b>5</b> | थ<br><b>ळ</b> | द<br><b>†</b> | <sup>τ</sup> ι |
| न<br><b>१</b> | Ч<br>U | ۳<br>ا <u>ف</u> | ਕ<br><b>2</b> | ਸ<br>)        | я D           | य<br><b>प</b> | 2              |
| इट लिपि       | ī<br>ī | E X             | a<br>O        | ਲ<br> <br>    | 夏 5           | ३६<br>वर्ण    | JE.            |

फलक संख्या - २६३

## आधुनिक गोल लिपि एवं अंक

| अ<br>3 <b>२</b> | आ<br>3))    | ₹<br><b>%</b> | CZ sop       | 5 CD     | 15 Q29         | ਹ<br>()      | हे<br>33             | ओ<br>©          |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| औ<br>©          | 雨<br>の      | ৰ<br><b>০</b> | ग<br>()      | ਬ<br>ಬ   | <i>स</i><br>() | च 😡          | <b>蔵</b>             | ज<br><b>२</b>   |
| म               | 의<br>2)     | 70 07         | ю <b>о</b> ђ | <u>ま</u> | क अ            | ഡ<br>പ       | ਜ<br>ਨ               | थ<br><b>०</b> ० |
| द<br>3          | ध           | 7 \$          | ч<br>()      | 4 9      | ਕ<br>ਹ         | ਮ<br>න       | ਸ<br><b>3</b>        | य<br>अ          |
| र<br>१          | ਲ<br>ਹ      | ਕ<br>0        | ਸ<br>သ       | ह<br>ග   | ळ<br><b>९</b>  | 11           | नंक<br>से <b>१</b> ( | ) तक            |
| ₹-₹<br>C        | 2-हिन्<br>U | २ तहु         | ४-लेह        |          |                | - रवें। ट- : | शे १-वे              |                 |

## प्राचीन पेगुअन लिपि

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | CANAL TYPE |    | PARTIE DE LA |     |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|----|--------------|-----|---------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अ  | आ          | नुः        | 3  | क            | क   | ख       | ग   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09 | 9          | 2          | ٤  | 0            | 5   | 2       | న   |
| THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | व  | 5.         | च          | छ  | ज            | 哥   | ञ       | ਟ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | للا        | 29         | S  | W            | λJ  | c£      | ಬ   |
| A PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ਰ  | ड          | 5          | ण  | त            | द   | घ       | न   |
| SECTION OF THE SECTION OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8  | 1          |            | 10 | 1            | ري  | É       | سمح |
| STATE OF THE PARTY | u  | <b>4</b> 5 | ब          | म  | ਸ            | ਧ   | र       | ल   |
| STATE OF STREET, STATE OF STATE OF STATE OF STREET, STATE OF S | 29 | 69         | }          | 29 | 1            | ಆ   | 6       | 6   |
| The Paris of the Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a  | श          | ष          | स  | 5            | 1 0 | लिपि    | थ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ಆ  | 3          | ಡ          | 63 | 25.          | 32  | वर्ण है | と   |

फलक संख्या - २६५

## चकमा लिपि

| अ      | 5                           | ओ         | 63  | 昕 | <b>ਹ</b> | দ্ৰ    | 7    | T    | ഗ്ഗ                | की     | B      |
|--------|-----------------------------|-----------|-----|---|----------|--------|------|------|--------------------|--------|--------|
| आ      | ဘ                           | 西         | 3   | अ | 8        | ઘ      | Q    | ल    | V                  | कु     | M      |
| इ      | 0                           | ख         | 8   | 5 | 2        | न      | K    | a    | 0                  | क्रू   | B      |
| क्रभ   | 0                           | ग         | 0   | В | <b>%</b> | प      | C    | श    | ا                  | को     | 6111   |
|        |                             |           |     |   |          |        |      |      |                    |        | 6073   |
| 3      | ŋ                           | ड़.       | 8   | ठ | 29       | ब      | 8    | का   | ले                 | कै     | 6m     |
| ष्ट    | 6                           | च         | න   | ण | છ        | H      | B    | কি   | ന്                 | के     | ले     |
| ष्ट्रे | 7                           | ब्र       | ल   | ਰ | 8        | Ħ      | (4)  | 7 70 | dh                 | मा     | का     |
| 3      | 60                          | ज         | ၉၈  | थ | 00       | य      | W    | T    | त्री               | 7      | र्भ    |
| 6      | $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ | ر<br>ک، 3 | 3/8 | 3 | 18       | -<br>X | n 2  | Μ'   | වැව                | ر<br>ا | 24     |
|        | एक                          |           | जन  | T | न त      | न      | ्रिक |      | ण्<br>पूः<br>पुत्र | 5      | M<br>N |
|        | ज थ                         | •         | (क  | Ā | न नुह    | घ      | के   | दो   | पुत्र              | 5      | ो।     |

#### थाईलैण्ड

इतिहास: ५७५ ई० में श्याम 1 (वर्तमान - थाईलैण्ड ) में लाओस की सर्वप्रथम राजधानी मुआंग -लंफन ( लेबांग या हरी बून चाई ) के नाम से स्थापित की गई। इसी काल में यहाँ कई जातियों का सिमश्रण आरम्भ हो गया। जब कुबलई खान ने लाओ - ताई को दक्षिण - पश्चिमी चीन से निष्कासित कर दिया तव श्याम में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गये।

१२८४ के एक सुखोताई अभिलेख से ज्ञात हुआ कि एक नरेश राम कम्हेंग ने अपने राज्य का विस्तार किया और लिगमोर को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। सानो के छोटे राज्य पर भी आक्रमण करके श्याम देश का राज्य पूर्णरूप से स्थापित हो गया । १३५० में सानो के द्वंसावशेषों पर अयोथ्या **( अयोध्या** का अपभ्रंश ) राजधानी का निर्माण हुआ।

श्याम ने कम्पूचिया पर आक्रमण कर दिया और अंकोर को अपने अधिकार में कर लिया और लगभग ९००० नागरिकों को बन्दी बना कर स्थानान्तर करवा दिया। श्याम और कम्पूचिया के युद्ध लगभग ४०० वर्षों तक चलते रहे और अंत में कम्यूचिया श्याम का एक अंग वन गया। १८२८ तक लुआंग प्रवंग और वीन चांग के मुख्य नगरों पर भी श्याम का पूर्ण अधिकार हो गया।

पन्द्रहवीं एवं सोलहवीं श० में ब्रह्मा और पीगू निवासियों ने श्याम पर कई आक्रमण किये । १५५५ में श्याम ब्रह्मा देश का एक अंग वन गया। कुछ वर्षों पश्चात् श्याम देश के एक वीर नेता फा - नरेत ने कम्पूचिया तथा लाओस<sup>2</sup> को अपने अधीन करने के पश्चात् पीगू पर भी आक्रमण कर दिया। १७६७ में ब्रह्मा ने अयोध्या को भी नष्ट कर दिया। अयोध्या के नष्ट होने के पश्चात् सेना के एक जनरल फाया - तख - सिन नेवैंकॉक को अपनी राजधानी बनाया परन्तु पागल होने के कारण उसका वध कर दिया गया । तदनन्तर फ़ाया - चक्करी ने एक नये राजवंश को स्थापित किया । उसने तेन्नासरिन पर आक्रमण भी किया ।

१५११ में पह पुर्तगाली क्षाये । सतरहवीं श० में डच्छों ने उनको निकाल कर स्वयं व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लिये । श्याम ने अपने अधीन एक छोटे राज्य केदा के एक द्वीप पुलो पिनांग को १७८६ में एक कोठी बनाने के लिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिया। १८२४ में डच्छ और ब्रिटिश को सन्धियों के अनुसार व्यापारिक अधिकार दे दिये गये । फ्रांस और ब्रिटेन में भूमि प्राप्त करने के कारण अनेकों झगड़े हुए । १९१७ में श्याम ने प्रथम महायुद्ध में जर्मनी के विरुद्ध भाग लिया।

श्याम नरेश राम चतुर्थ के मरणोपरांत उसका भाई प्रजाधिपाक १९२५ में राजसिहासनारूढ़ हुआ । २४ जून १९३२ को एक क्रान्ति हुई तथा एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। प्रजाधिपाक ते राजत्याग कर दिया । तत्पश्चात् उसका दस वर्षीय भतीजा आनन्द महीडोल नरेश बना दिया गया । दिसम्बर १९४१ में जापानी सेना ने श्याम पर अधिकार कर लिया और २५ जनवरी १९४२ को ब्रिटेन से युद्ध करने की घोषणा कर दी गई । युद्ध के पश्चात् अनेकों देशों के साथ सन्धियां हुईं ।

## १९४९ में इसका नाम थाईलैण्ड रख दिया गया।

2. लाओस को फ़ेंच भाषा में 'लाओं' कहते हैं। श्रन्तिम 'स' फ़ेंच में मूक होता है।

<sup>1.</sup> यह देश पहले कम्बोज डिन्टू राज्य के अधीन था परन्तु दक्षिणी चीन से थाई जाति के आने पर (ग्यारह शांव में आई) हिन्दू राज्य समाप्त हो गया।

श्याम व हिन्द-चीन के देश ( कम्पूचिआ, लाओस, वियेतनाम

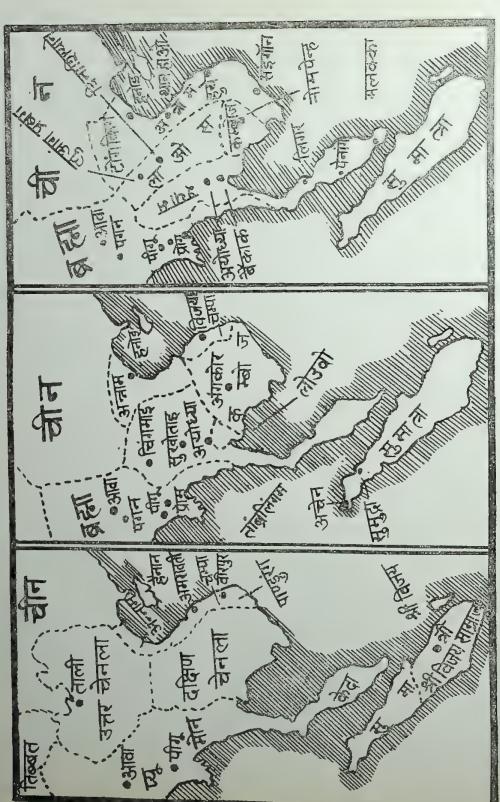

फलक संख्या - २६७



फलक संख्या - २६८

लेखन कला: श्याम की प्राचीन लिपि भी भारत से ब्रह्मा के द्वारा विकसित हुई। पाली चतुष्कोण लिपि में कुछ परिवर्तन करके प्रयोगात्मक बनाई गई। वे भी कई प्रकार की थीं, जो निम्नलिखित हैं:—

- ৭. बोरोमात लिपि : यह प्राचीन लिपि पाली से विकसित हुई ( फ॰ स॰ २६९ )।
- २. पातीमोखा लिपि: यह हस्तलिखित पुस्तकों कं लिये पाली से ही विकसित हुई (फ॰ सं॰ २७०)।
- प्राचीन थाई लिपि: राजा रूआंग द्वारा दसवीं श० में आविष्कार हुआ (फ० सं० २७१)।
- ४٠ आधुनिक लिपि: यह शीघ्र लिखित लिपि बोरोमात से सुखोताई नरेश राम खोमहेंग द्वारा तेरहवीं श० में विकसित हुई। इसी नरेश के शासनकाल के एक अभिलेख से ज्ञात हुआ। इसमें स्वर पृथक नहीं हैं उनकी मात्रायें व्यंजनों में लगा दी जाती हैं (फ० सं० २७२, २७३)।

'फ॰ सं॰ - २७२' पर अंक भी दिये गये हैं। आधुनिक लिपि में एक ध्वनि के कई अक्षर हैं। इसी फलक के नीचे ब्रह्मा देश की आधुनिक गोल लिपि के कुछ संयुक्त वर्ण भी दिये गये हैं।

श्याम की भाषा में भी चीन की भाषा जैसी ध्वनिवल ( Tone ) की पद्धित वर्तमान है। इन ध्वनि — बल के चिह्नों का प्रयोग न करने के कारण किसी विदेशी विद्यार्थी को, जो श्याम की भाषा एवं लिपि सीख रहा हो शुद्ध लिखना या पढ़ना असम्भव प्रतीत होता है।

#### लाओस

इतिहास: लगभग ७१३ में लाओशियनों (Laotians) ने नानचाउ के राज्य को स्थापित किया। द७७ में नानचाउ के एक नरेश ने चीन के सम्राट् की एक पुत्री से विवाह किया। खेमर एवं थाई लोगों ने लाओस पर ग्यारहवीं से तेरहवीं श० तक राज्य किया। अब इसकी राजधानी लुआंग — प्रवंग बन गई। १३५६ से १००६ तक साम — से न — ताई ने राज्य किया और लाओशियनों को उनका राज्य वापस कर दिया तथा निष्कंटक राज्य किया। लाओशियनों ने कई शताब्दियों तक थाई और ब्रह्मा से युद्ध किया। अठारहवीं श० के अंत से लाओस के एक बड़े भाग पर श्याम का शासन रहा। अन्नाम ने इस देश के दिशा — पूर्वी भाग पर अपना शासन स्थिर रखा। १८३० के पश्चात् लाओस सरकार ने भी अन्नाम को कर देना आरम्भ कर दिया।

१८९३ में फ्रांस ने देश के कई नगरों पर अपना अधिकार कर लिया। ए॰ जे॰ एम पैवी (A. J. M. Pavie) ने, जो श्याम के दरबार में एक मंत्री था श्याम को ४८ घण्टे की अंतिम चेतावनी दी कि वह लाओशियन के शासन क्षेत्र को खाली कर दे और उसकी धन देकर सहायता करे। तभी से लाओस फ्रांस के संरक्षण में आ गया। जुलाई १९४९ में यह देश पूर्ण स्वतंत्र हो गया।

लेखन कला: लाओस की लिपि का विकास प्राचीन थाई लिपि से हुआ। इसकी ध्विन पद्धित पर श्याम की ध्विन पद्धित का प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव से भाषा में सरलता के स्थान पर अधिक जटिलता आ गई है।

## बोरोमात

| 3 <del>1</del><br>H | <b>आ</b>         |          | A &             | क<br>55 | ख<br><b>8</b> |
|---------------------|------------------|----------|-----------------|---------|---------------|
| ग                   | च<br><b>२</b> ६५ |          | च<br><b>2</b> % |         | ञ<br>En       |
| ₹<br>₩              | 5                | <b>₹</b> |                 |         | थ             |
| द<br><b>र</b> ्     | 21<br>VS         |          | प<br><b>{}</b>  | ब       | 34<br>5%      |
| म<br><b>१</b> ५     | य                | र<br>5   | ल<br>535        | स<br>र् | <b>き</b>      |

फलक संख्या - २६९

#### पतीमोखा लिपि

| अ       | Hop X         |      | 23     | आ        | ch<br>T       | ख             |
|---------|---------------|------|--------|----------|---------------|---------------|
| ग       | य<br>W        |      | च      | <b>E</b> | 57 82         | Hi<br>Se      |
|         |               | D LS |        | J.       | त<br><b>ि</b> |               |
| द €∕    | ध             |      |        | 45       |               |               |
| ਸ<br>ਮੁ | ਪ<br><b>ਪ</b> |      | ल<br>2 | a<br>5   | ਸ<br><b>ਮ</b> | ह<br><b>ि</b> |

फलक संख्या - २७०

## प्राचीन थाई लिपि

| ō  | F<br>D   | ख<br>3   | ग<br>(S)     | च<br>( )           | ₹.<br>~  | च<br>5   |
|----|----------|----------|--------------|--------------------|----------|----------|
| H, | <b>国</b> | ¥7.<br>W | <sup>5</sup> | 5                  | ₹<br>~\n | <u>ढ</u> |
|    | ण        | ন        | थ            | <sup>द</sup><br>၈୬ | ध        | 7        |
|    | प        | 4        | ब र          | H                  | H<br>W   | ध        |
|    | <u>د</u> | ल ८      | व            | श                  | ष ह      | ₹<br>Y   |

फलक संख्या - २७१

आधुनिक थाई लिपि

| কা       | 1      | <b>光</b> | J        | খা      | 9       | न           | 91     | म्म      | 2        | स   | র         |
|----------|--------|----------|----------|---------|---------|-------------|--------|----------|----------|-----|-----------|
| ख        | 2      | ਸ਼ੑ      | M        | ಶ       | es l    | a           | 2      | 5.       | 9        | ह   | n         |
| <i>ল</i> | 9      | হা       | D        | ना      | 1       | प           | 9      | 5        | 9        | 2   | W         |
| खो       | 2      | ज        | Ŋ        | ड       | 9       | 45          | Q      | ल        | ล        | ऑ   | 1         |
| गों      | 9      | द        | IJ       | त       | B       | 乐           | C      | a        | 7        | हा  | 9         |
| वं       | 9      | ਨ        | n<br>oxa | ट       | N       | <b>.</b> #1 | W      | स        | (9       | थ   | n         |
| <u> </u> | 12     | थ        | 5        | بح      | 1       | <u> </u>    | W      | स        | 24       | 4   | n         |
| उं       | नंगे १ | n z      | i        | ाम<br>१ | सी<br>8 | हों ५       | हो स्व | चेद<br>७ | पैद<br>ट | काः | सिप<br>१० |
| Ľ        | 6      | 1        | න (      | 3       | 6       | و ا         | 5      | 67)      | Go       | द   | 90        |

फलक संख्या - २७२

आधुनिक थाई लिपि के संयुक्त अक्षर

| भा        | নি     | 200 pp  | नइ       | नई १       |
|-----------|--------|---------|----------|------------|
| नु        | न्     | ने      | नय       | 并          |
| ام        | لهم    | 66      | 668      | 729        |
| नॉ        | नी     | नी      | नों      | पुनः चिन्ह |
| 92        | MO     | 1647    | 1620     | 3          |
| ब्रह्मा व | भी गोल | लिपि वे | त संयुक् | त अक्षर    |
| ग।        | गा।    | गि ।    | ति   गु  | ग्र        |
| 0         | က      | 8 6     | 3 0      | <u>R</u>   |
| रि        | भ      | गी र्र  |          | गः         |
| 60        | Ò      | 600 60  | 2000     | O ( )      |

## कुछ लिपियों के पाठ

जावा की दूसरी लिपि का पाठ MING: UN 1000 ही-क्दीहरमःन् प्रम सास्त्र जावा म्न्य जा वा (यह जावा की व्याकरण हैं) अर्थ

आध्रनिक

คาก กษย์มหคนจน तआ अन मे न खनगन पिता अन एक गरीब(मन्ष) था

आधुनिक । े कि:ने २००० रे ली । ७२० ब्रह्मा की 6moE:20E6U: Ul 3a2 

स इन या तज दो गो पी इलया कउंग गउंग तहन पे ब अ त एत मवए हम्ड कउंग गउंग य बाजे अ क आक अत त ईन अ लोक पंतआबा

अर्थ = लोगों का अन्त पालन पोषण हो, उनका अचा रहन सहन हो, उनको सहन व्यस्त रहो.

# ्लाओस की लिप

| 3H<br>In | क 9          | 3 9                               | ₽<br>6.9 | क<br><b>श</b> | ख<br><b>१</b>             |
|----------|--------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------------------|
| ड.<br>9  | <sup>=</sup> | ₹<br>7                            | €<br>()  | 7             | र्प                       |
| J.S.     | व 25         | ·<br>お                            | ETI      | ₹<br>@        | ल 🕥                       |
| a<br>2   | श            | घ ×<br>इस वर्ण<br>का<br>प्रयोगर्ग |          | 22            | इस में।<br>२२<br>वर्ण हैं |

फलक संख्या - २७४

#### कम्पूचिया

इतिहास: लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में फ़ौनान राज्य स्थापित था। उसी काल में भारत की संस्कृति का भी पदापंग हुआ। चार्नाकंग तथा चम्पा के राज्य इस देश के विरोधो थे। ईसा की तीसरी शताब्दी से भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये। चौथी तथा पाँचवी श॰ में भारतीयों की एक वड़ी संख्या यहाँ आकर बस गई। फ़ौनान राज्य का अंतिम नरेश कौन्दिया था जिसकी मृत्यु ५१४ में हो गई। रुद्रवर्मन के राजसिंहासनारूढ होने में कुछ नियमों को तोड़ा गया जिसके कारण फ़ौनान राज्य विभाजित हो गया।

चेत-ला राज्य मीकांग नदी पर स्थित हौनान राज्य का एक उपराज्य या जो इस विभाजन के कारण स्वतन्त्र हो गया। इस राज्य के नरेश अपने को एक पौराणिक देवी — देवता, मीरा और कम्बू क वंशज मानते थे जिससे कम्बोज एवं कम्बोडिया तथा अब कम्पूचिया के नाम उत्पन्न हुए। यहाँ के निवासी खेमिर जाति के थे। चेन — ला राज्य की एक राजकुमारी ने रुद्रवर्मन के पौत्र भाववर्मन प्रथम से विवाह किया। नवीं श० में खेमिर राज्य शक्तिशाली हो गया।

जयवर्मन द्वितीय ने प्रचर्न संकोर - वंश की नींव डाली और प्रश्य कराज्य किया। यकोवर्मन प्रथम ने प्रप्र से ९०० तक राज्य किया। इसकी माँ फ़ौनान राज्य की थी। इसने यशोधर पुर की स्थापना की। इसके बाद सूर्यवर्मन ने १०१० से १०५० तक शासन किया।

१०८० में महीधरपुर के एक वंश ने राज्य किया जिसका तीसरा शासक सूर्यवर्मन द्वितीय था जिसने १९१३ से १९४६ तक राज्य किया। इसने अन्नाम देश से १९२८ से १९३८ तक युद्ध किया। ११३२ में चीन के साथ भी युद्ध किया तथा १९४५ में चम्पा राज्य को दो वर्ष के लिये अपने अधीन कर लिया। इसी ने अंकोर का निर्माण करवाया। इसके मरणोपरांत इसका चचेरा भाई सिंहासन पर वैठा। अभी तक राजा शैव तथा वैष्णव धर्मानुयायी थे परन्तु जब धरनीन्द्र वर्मन राजा बना तव वह वौद्ध — धर्म का अनुयायी हो गया।

११७७ में चम्पा ने अंकोर पर आक्रमण किया परन्तु जयवर्मन सप्तम ने अपनी नौसेना द्वारा उसको परास्त किया। तेरहवीं म॰ में चीन में मंगोल वंश का शासन आरम्भ हो गया। चीन के दक्षिणी भाग युनान के वहुत से लोग भाग कर कम्पूचिया आ गये। १२८३ में मंगोल सेना ने आक्रमण किया जिसको परास्त होना पड़ा। दो वर्ष वाद जयवर्मन अष्टम् (१२४३ – ९५) ने कुबलई खान को कर देना आरम्भ कर दिया। १२९६ में थाई जाति के लोग इस देश में आकर वसन लगे। १३५१ में लम्पोंग राजा हुआ जिसको अंकोर से १३५७ में निकाल दिया गया। कुछ दिनों के लिए अंकोर थाई लोगों के अधिकार में रहा। सूर्यवर्मन तृतीय (१४०५ – १४५० तक) ने अपनी एक राजधानी का तौलेसप में निर्माण करवाया।

इसी प्रकार भारतीय राजाओं ने चम्पा में भी एक उपनिवेश लगभग दूसरी शताब्दी में स्थापित किया। यहाँ के तीन मुख्य नगर ३८० ई० में यहां के प्रभावशाली राजा अद्रवर्मा के अधीन थे जिनके नाम श्रमरावती, विजय तथा पांडुरंग थे। बारहवीं श० में कम्बोज से तथा तेरहवीं में चीन के मंगोल वंश से घोर युद्ध हुए और यह राज्य चीन के तत्पश्चाद अन्नाम के अन्तर्गत हो गया।

<sup>1.</sup> चीनी लोग कम्बोज के हिन्दू राज्य को फ़ौनान के नाम से सम्बोधित करते थे। दक्षिण भारत के कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण ने यहां हिन्दू राज्य की स्थापना लगभग दूसरी शताब्दी में को थी। शनैः शनैः यह राज्य अति शक्तिशाली हो गया। यशोवर्मन प्रथम तथा सूर्यवर्मन द्वितीय यहां के अत्यन्त प्रभावशाली तथा वीर राजा थे: पन्द्रहवीं श्र० में अन्नामियों तथा थाई लोगों के आक्रमणों ने इस राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया, परन्तु इसका पूर्णतया विनाश नहीं हुआ।

पन्द्रहवीं श • में अन्नामियों ने चम्पा पर आक्रमण कर दिया। सतरहवीं श • में अन्नामियों ने खेमिर को अपने अधीन कर लिया। अठारहत्रीं ग० में कम्पूचिया अन्नाम का एक अंग वन गया। सोलहवीं ग० में पूर्तगाली जलपोत यहाँ आये । तत्पश्चात् फ्रांस ने नोरदम प्रथम (१८५९ - १९०४) को अपने संरक्षण में आने के लिए विवश किया और कम्पूचिया फ्रांस के अन्तर्गत हो गया। ८० वर्ष तक यह हिन्द - चीन का एक अंग बन कर फ्रांस के संरक्षण में रहा। इन्हीं दिनों इसकी राजधानी नोम पेन ( Pnom Penh ) में बनाई गई। १९०४ से १९४१ तक फ्रांस और क्याम का युद्ध च लता रहा। दूसरे महायुद्ध में जापान का अधिकार हो गया। जो १९४५ में जापान के आत्मसमर्पण पर समाप्त हो गया। द नवम्बर १९४९ को देश पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गया ।

लेखन कला : कम्पूचिया की लिपि भारत की लिपि से श्याम देश की लिपि के द्वारा विकसित हुई।

यहाँ दो प्रकार की लिपियों ने जन्म लिया, जो निम्नलिखित हैं :--

मूल अक्षर<sup>1</sup>: उसको खेमिर ( Khmer ) लिपि के नाम से भी सम्वोधित किया जाता है। इसका 9. विकास आठवीं क्ष० में हुआ ( फ० सं० – २७६ )।

- संशोधित लिपि : उपर्युक्त लिपि में संशोधन करके इस लिपि का अठारहवीं श० में विकास हुआ। ₹. शीन्नता से लिखने के कारण इसका आविष्कार किया गया (फ॰ सं० - २७७)।
- अ।ध्वनिक लिपि: यह लिपि आजकल प्रचलित है। विचे अंक भी दिये गये हैं (फ॰ सं॰ २७८)। ₹. आधुनिक लिपि की ध्वनियाँ कुछ अनोखी लगती हैं। चीनी एवं भारतीय ध्वनियों का सम्मिश्रण प्रतीत होता है । उसमें स्वर अलग नहीं दिये हैं केवल एक अक्षर 'अ' है उसी में स्वरों की मात्रायें अन्य व्यंजनों की तरह लगा कर उच्चारण कर छिया जाता है।

#### फिलिपाइन्स

इतिहास : तीसरी से पन्द्रहवीं श० तक मलाया से आये हिन्दू राजाओं का यहाँ राज्य था । तत्पश्चात् चोन के अधीन रहा।

इस द्वीपसमूह का नाम स्पेन के शासक फ़िलिप द्वितीय के नाम पर रखा गया। इसमें लगभग ७०९० द्वीप हैं ।

१९ मार्च १९२१ को यहाँ सबसे पहला योरोप निवासी फरदीनन्द मैगेलन (Ferdinand Magellan ) पहुँचा । ईसा की दूसरी शताब्दी में सबसे पहले यहाँ हिन्दू संस्कृत मलाया प्रायद्वीप एवं जावा स आई। एक स्पेन निवासी लेगाज्पी ( Legazpi ) यहाँ अप्रैल १५६४ में पहुँचा पवन्तु उसको पुर्तगालियों से झगड़ा करना पड़ा। १५७१ में लेगाज्पी ने मनीला को प्रशासकीय केन्द्र बनाया। १६०० तक और कई द्वीप स्पेन के अधिकार में आ गये। इन द्वीपों का प्रशासक लेगाजपी का पौत्र जुआन डी सलकैडो ( Juan de Salcedo ) हो गया ।

१५७४ में चीन ने आक्रमण कर दिया । परन्तु उसको विफल कर दिया गया । १५७१ में मुसलमान मुख्य विरोधी के रूप में यहाँ आये परन्तु कुछ झगड़ों के पश्चात् उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।

<sup>1.</sup> इसकी वर्णमाला फ़ौलमान ( Faulmann ) ने अपनी पुस्तक 'Das Buch der. Schrift ( 1880 ), p. -152 - 3' में दी है

<sup>2.</sup> इसकी वर्णमाला स्ववं लेखक ने दिल्ली में कम्पचिया के दू तावास जाकर तैयार की।

मूल अक्षर लिपि

| ' अ | आ   | इ   | 3        | ਟ | क   | रव  | ग      |
|-----|-----|-----|----------|---|-----|-----|--------|
| K   | 4   | 8   | J        | 9 | 而   | 2)  | 6      |
| च   | ड़, | च   | ₹        | ज | भ   | ञ   | 2      |
| 20  | 83  | ふ   | 20       | E | للم | 3   | C      |
| ਠ   | ৳   | ਼ਿਮ | <u> </u> | त | थ   | द   | ध      |
| 0   | 2   | 9   | 25       | 5 | 6   | Z   | ۵      |
| न   | Ч   | 4   | ब        | ਮ | ᆈ   | य   | 2      |
| h   | ಬ   | 63  | 0        | 9 | 8   | IJ  | Q      |
| ल   | a   | श   | অ        |   | ह   | इस् | लिपि   |
| ල   | ۵   | ラ   | ಬ        | M | W1  | 350 | मण हैं |

फलक संख्या - १७६

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की लेखन कला ]
(र्लम्प)
कि प्राचियन किनाला
संशोधित शोघ लिपि

| अ<br><b>%</b> |         | ₩ <b>٢</b> |     | र<br>2  | क<br><b>か</b>     | ख<br>2        | りて      |
|---------------|---------|------------|-----|---------|-------------------|---------------|---------|
| घ             | EJ      | च<br>()    | S   | 2       | 1                 |               |         |
| 5<br>V        | 2       | な<br>g     | S   | 5       | کے                | E             |         |
| F<br>L        |         | # X        |     | H<br>J  |                   | ਧ<br><b>W</b> | 5       |
| इस<br>लिपि    | SS<br>F | व          | গ্ৰ | ष<br>(१ | <sup>स</sup><br>& |               | उट वर्ष |

फलक संख्या - २७७

(रवमर) किखन कला का इतिहास अधुनिक लिपि

| क   | ñ                                | भ  |                             | থ            | كي الم | भुष   | <u> </u> | अ     | ~        | टे | والما |
|-----|----------------------------------|----|-----------------------------|--------------|--------|-------|----------|-------|----------|----|-------|
| ख   | To the second                    | अ  | $\mathcal{O}_{\mathcal{I}}$ | तुस          | G      | जि स् |          | आ     | $\gamma$ | अई | 20-6  |
| ग   | 67                               | ड  | W                           | थऊ           | W      | 43    | 5        | 多北    | المهار   | आउ | 97    |
| रवऊ | 20                               | খ  | W                           | न्ड          | D      | ल     | QJ       | SAME, | My J     | अञ | 57    |
| न   | 27                               | ठ  | 3                           | ब            | 19     | а     | 3        | ओं    | 9        | अम | 9     |
| च   | 29                               | थऊ | 675                         | <del>দ</del> | 292    | स     | 29       | औ     | 21       | E  | 05    |
| ক্স | 29                               | 15 | M                           | प            | 67     | ह     | 557      | 3     | 2)       | आह | كالمت |
| ज   | W                                | त  | 5                           | 五子           | e T    | æ     | es s     | ह     | 5        | 3, | अंक   |
| _   | 22 102 m3 218 Ex 36 676 42 WE 20 |    |                             |              |        |       |          |       |          |    |       |

#### फ्रिलिपाइन द्वीप-संमूह

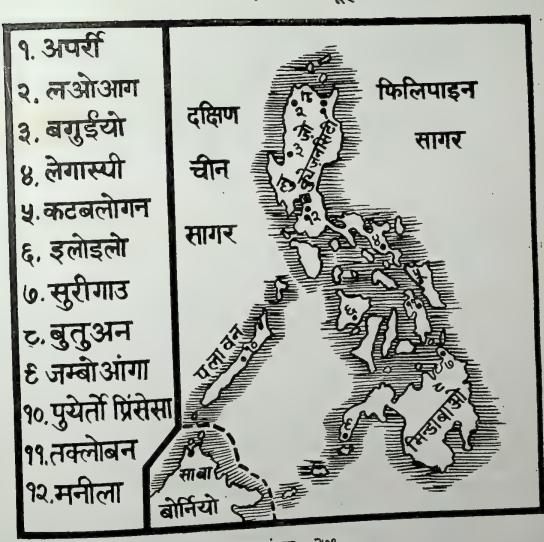

फलक संख्या - २७९

स्पेन में मुसलमानों को मूर कहते थे परन्तु यहाँ उनको मोरो सम्बोधित किया गया। १५७९ में फ्रांसिस्को डी साण्डे (Fransisco de Sande) को जो यहाँ का गवर्नर (१५७५ से १४८० तक) था फिर एक युद्ध इन मोरों से करना पड़ा और उनकी पुनः पराजय हुई। तत्पश्चात् मोरो लोग जलपोतों को लूटने का कार्य करने लगे। १८५० में मोरों के मुख्य गढ़ को, जो उन्होंने टोन्किल द्वीप पर बनाया था, नष्ट कर दिया गया और जोलो के नगर पर अधिकार कर लिया गया।

१५९६ में डच्छ आये। १७६२ में अग्रेज आये और उन्होंने मनीला पर खिधकार कर लिया परन्तु १७६३ में पेरिस की सिन्ध द्वारा पुनः स्पेन को वापस कर दिया। १८९८ में क्यूबा में कुछ झगड़े होने के कारण तथा क्यूबा की राजधानी तथा बन्दरगाह में खड़े अमरीका की नौ सेना के युद्धपोत को आग लगा देने के कारण स्पेन — अमरीका का युद्ध आरम्भ हो गया। स्पेन परास्त हुआ तथा पेरिस में एक सिन्ध — पत्र पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् १८९९ में स्पन ने क्यूबा तथा फिलिपाइन द्वीप समूह अमरीका के अधिकार में दे दिया।

१६४१ में यह जापान के अधिकार में आ गया। १९४५ में जापान की पराजय तथा समर्पण के कारण यह द्वीपसमूह पुनः अमरीका के अधीन हो गया।

४ जुलाई १९४६ को इसको पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई।

लिपि: यहाँ की जातियों में से एक जाति का नाम तगोला था। ये जातियाँ हिन्दू राजाओं के साथ मलाया से आई थीं और यहाँ आकर बस गईं। यहाँ की प्राचीन लिपि तगाला थी। इसके विषय में अधिक जात नहीं हो सका। इसका स्थान रोमन लिपि ने ले लिया। (फ० सं० – २८०)।

#### हिन्देशिया

इतिहास: ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में यहाँ हिन्दू संस्कृति विद्यमान् थी। भारत से पुरोहित तथा व्यापारी वर्गों ने अपनी विचारधारा का यहाँ प्रचार किया।

पन्द्रहवीं श॰ में यहाँ मुसलमान आये और सोलहवीं श॰ में योरोप निवासी आये परन्तु नीदरलैण्ड के उच्छ लोगों ने सबको बाहर निकाल कर अपना प्रभुत्व जमा लिया।

१९२२ में यहाँ के लगभग ३००० छोटे बड़े द्वीप नीदरलैण्ड की छत्रछाया में आगये और ईस्ट इण्डीज के नाम से जात हो गये। १९४२ तक यह नीदरलैण्ड सरकार के उपिनविश के रूप में रहा। १९४२ – ४५ के बीच सरकार के विरुद्ध एक क्रान्ति हुई जिसमें देश के नेताओं ने बड़े त्याग किये और देश को १७ अगस्त १९४५ में गणतन्त्र राज्य घोषित कर दिया। उच्छ ने इसको नहीं माना और चार वर्ष तक युद्ध चलता रहा तत्पश्चात् यह देश २७ दिसम्बर १९४९ को पूर्ण स्वतन्त्र हो गया।

लेखन कलाः इसका इतिहास इस देश के कुछ मुख्य द्वीपों में आरम्भ हुआ जिसके विषय में आगे विस्तार से दिया गया है।

#### जावा

इतिहास: योरोप निवासियों के आने के पूर्व यहाँ सर्वप्रथम भारत के हिन्दू ईसा की प्रथम शताब्दी में पहुँचे। पहले वे व्यापारी होकर आये तत्पश्चात् धर्म - प्रचारक बन कर आये। भारतीयों ने यहाँ के मूळ -

## तगाला लिपि

| and month of death of a standard in | exception for excess there are a | April Column Column |          |          |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 3T<br>*/                            | इ                                | ₹ 3                 |          | 37<br>37 |
| डु.                                 | त                                | द                   | न        | प        |
| ور                                  | 5                                | _                   | (F)      | 2        |
| ब                                   | म                                | य                   | ल        | ਕ        |
| Ω                                   | 5                                | 25                  | 2        | D        |
| इस<br>लिपि<br>में                   | स √3                             | केवल                | <b>₹</b> | २ वर्ष   |

फलक संख्या - २८०

## हिन्देशिया द्वीप समूह

(लगभग ३००० द्वीप)



हिन्देशिया का जावा द्वीप



फलक संख्या - २८१

निवासियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये और अपनी संस्कृति का प्रसार किया परन्तु उन्होंने राज्य नहीं किया। उन्होंने अपना एक सांस्कृतिक तथा राजनैतिक केन्द्र ९२५ में मध्य जावा के मातारम नगर में स्यापित किया।

अनेकों राज्य स्थापित हुए और समाप्त हुए परन्तु उनमें सबसे अच्छा तथा प्रसिद्ध राज्य मजापाहित राज्य था जो १२९३ से १५२० तक चलता रहा। अन्य जातियाँ सामुद्रिक लूटमार करती थीं। वैसे जावा अन्य द्वीपों की तुलना में सबसे अधिक सम्प था। मजापाहित राज्य समाप्त होने के पश्चात् जावा पुनः कई राज्यों मे विभाजित हो गया । तदनन्तर इस्लाम आया और यहाँ के निवासी मुसलमान हो गये।

१५११ में पूर्तगण्ली आये। १५९६ में डच्छ व्यापारी आये १६०२ में इच्छ ईस्ट इण्डिया कम्पनी का निर्माण हुआ। १६१० में डच्छ का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ जिसको जजाकार्ता के निकट शासकीय मूह्यालय निर्माण करने की अनुमति मिल गई। १६१९ में जजाकार्ता नगर को भी ले लिया गया जो आज जकार्ता के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

१७४५ में पूर्ण जावा पर डच्छ का अधिकार मान लिया गया। मातारम का राज्य १७५५ में तथा बन्ताम का राज्य १८०८ में डच्छ के अघीन हो गया। १८७० में जनता को व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया और १८७२ में दण्ड - संहिता ( Penal Code ) का प्रयोग आरम्भ हो गया। १९२२ में सब द्वीपों को मिला कर एक देश का रूप दे दिया गया जो १९४२ तक नीदरलैण्ड (हार्लण्ड) राज्य का एक अंग या उपनिवेश बना रहा । १९४२ से १९४३ तक दूसरे महायुद्ध में जापानियों के अधिकार में रहा ।

१७ अगस्त १९४५ को यहाँ गणतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया गया परन्तु नीदरलैंड की सरकार से चार वर्ष युद्ध चलता रहा । अन्त में २७ दिसम्बर १९४९ को यह पूर्ण स्वतन्त्र हो गया ।

लिपि: यहाँ की प्राचीन लिपि का जन्म ईसा की दूसरी शताब्दी में हिन्दुओं के द्वारा हुआ। इसका नाम 'कवि' लिपि था। इसका सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य जावा केंद्र प्रांत के चंगल नगर से प्राप्त हुआ है जिसमें ७३२ ई० का वर्ष दिया गया है। इस लिपि में संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिक था। सम्भवतः महाकाब्यों के कारण इसका नाम 'कवि' पड़ गया।

इसी से दूसरी लिपि का, जो यहाँ लगभग ३० वर्ष पहले तक प्रयोग होती रही, उद्भव हुआ जिसको आधुनिक लिपि कह सकते हैं परन्तु अब यहाँ रोमन अक्षरों का प्रयोग होता है।

यह दोनों लिपियां 'फ॰ सं॰ - २८२ व २८३' पर दी गई हैं।

दूसरी लिपि का एक वाक्य का प्रतिदर्श ''यह जावा की व्याकरण है'' 'फ॰ सं॰ - २७४' पर दिया गया है।

#### सुमाता

इतिहास: इसका प्राचीन नाम अदलस था। पेडांग के प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात हुआ कि इसका नाम 'प्रथम जावा' था। मार्कोपोलो ने इसको जावा माइनर के नाम से सम्बोधित किया था। इस द्वीप के विषय में योरोप निवासियों को एक इटली के यात्री लुदोविको दी वरथेमा ( Ludovico di Varthema ) के द्वारा

<sup>1.</sup> यहाँ श्री विजय का साम्राज्य लगभग दूसरी से पन्द्रहवीं शताब्दी तक रहा जी मुसलमानों के आगमन दारा समाप्त हो गया ।

कवि लिपि की वर्णमाला

| अ            | Ьsr | 3  | क  | ख   | গ | घ  | <b>ड</b> . |
|--------------|-----|----|----|-----|---|----|------------|
| 3            | ξ   | رع | 3  | P   | ~ | w  | 2          |
| च            | क   | ज  | 퓨  | স   | 5 | δ  | ड          |
| Ъ            | ム   | Ш  | 2  | (5) | 2 | 0  | G          |
| ि भ          | व   | ਰ  | য  | द   | ध | न  | Ч          |
| ड<br>ड<br>एक | 3   | 厄  | 9  | 5   | ひ | 7  | U          |
| फ            | व   | म  | म  | य   | र | ल  | a          |
| 5            | 9   | T  | قا | W   | 5 | V  | ಕ          |
| इस           | में | श  | ষ  | स   | ह | 3& | वर्ण हैं   |
| लिपि         |     | A  | U  | 11  | S |    | 3:         |

फलक संख्या - २८२

जावा की दूसरी लिपि

| 34<br>13      | <b>₹</b>      | मु ह   | 2             | 3)     |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| ₩<br>T        | <b>W</b>      | ± € 1  | 可<br>の カ      | 28     |
| J<br>M<br>N~M | ट<br><b>1</b> | €<br>W | त<br>M        | a<br>M |
| A<br>M        | ч<br>M        | a<br>M | Ħ<br><b>と</b> | म<br>M |
| N             | m<br>M        | a<br>M | ਸ<br>M        | M      |

५०० फलक संख्या - २८३

बटक लिपि

| <b>अ</b>         | 1 va          | 3 -           | D 5 | ओ<br>~~×           |
|------------------|---------------|---------------|-----|--------------------|
| क<br><b>र</b>    | 7             | ड<br><b>८</b> | 可儿  | ज<br><b>←</b>      |
| अ (ऽ             | त<br>प्र      | प 🖊           | म १ | ч )                |
| ा <sub>व</sub>   | म<br><b>X</b> | 4             | ₹   | 9 3                |
| इस<br>लिप<br>में | a C           | ਸ (           | ₹ ✓ | २३<br>वर्ण<br>क्षे |

फलक संख्या - २८४

## रेदजांग एवं लेम्पोंग लिपियां

| घ्वनि | रेदज़ाँग। | लेम्पोंग । | स्वीन | रेदज़ांग । | लम्पांग  |
|-------|-----------|------------|-------|------------|----------|
| अ     | NU        | N          | प     | /          |          |
| क     | 1         | 1          | ब     | 1          | 57       |
| ग     | /         | 1          | म     | X          | 7        |
| इ.    | N         | 7          | य     | W          | 5        |
| च     | 5         | 5          | र     | 14         | 5        |
| ज     | N         | ~          | ਲ     | N          | ~        |
| ञ     | M         | 1          | व     | 1          | m        |
| त     | R         | X          | ਸ     | 1          |          |
| द     | 9         | 0          | ह्    | <b>/</b>   | <b>V</b> |
| 7     | M         | N          |       | १२ वर्ण    | १६ वर्ण  |

फलक संख्या - २८५

# बुगिनी-मकासार लिपि

| अ        | क   | ग | ड.          | ਚ                          |
|----------|-----|---|-------------|----------------------------|
| <b>3</b> | 11. | N | <b>&gt;</b> | ~                          |
| ज        | স   | त | द           | न                          |
|          | 35  |   | · •         |                            |
| प        | व   | म | य           | र                          |
| ~        | 4   | > | 111         | 2                          |
| ल        | व   | स | ह           | इस में                     |
| 12       | ~   | ♦ | *           | १ <del>६</del><br>वर्ण हैं |

फलक संख्या - २८६

१५०५ में ज्ञात हुआ जिसने इसका नाम सुमात्रा रखा। १५०९ में पुर्तगालियों ने एक कोठी निर्माण करवायी परन्तु उसी शताब्दी के अन्त में डच्छ द्वारा निष्कासित कर दिये गये। तीन शताब्दियों तक डच्छ अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए लड़ते रहे परन्तु आचिन (अजतेह Ajteh) पर अधिकार न कर सके।

१६०२ में अंग्रेज आचिन आये और उनके नेता सर जॉन लैंन्कास्टर (Sir John Lancaster) का भन्य स्वागत किया गया। १६६४ में इन्द्रपुर पर तथा १६६६ में पेडांग पर उच्छ ने अपना अधिकार जमा लिया। बिटिश ने वेंकुलेन पर १६८५ में अधिकार जमा लिया। इच्छ और ब्रिटिश में निरन्तर झगड़े होते रहे और अपनी श्रेष्ठता जमाते रहे। कुछ दिनों पश्चात् दोनों देशों में सन्धि हो गई। ब्रिटिश ने सुमात्रा की भूमि छोड़ दी और मलेक्का को उच्छ ने छोड़ दिया। इस प्रकार लूट के माल के विभाजन की तरह दूसरे देशों की भूमि विभाजित हो जाती थी।

लेखन कला : यहाँ तीन प्रकार की लिपियाँ प्रचिलत थीं। दक्षिण पूर्व सुमात्रा में दो — एक रेदजांग तथा दूसरी लम्पोंग-लिपियाँ थीं तथा मध्य सुमात्रा में बटक लिपि का प्रयोग किया जाता था। बटक सुमात्रा के मूल निवासी थे। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। इन्हों के नाम पर लिपिका नाम पड़ा। यह तीनों लिपियाँ 'फ० सं० २८४, २८५' पर क्रमानुसार दी गई हैं।

#### सिलंबीस

इतिहास : इसका स्थानीय नाम सुलाबेसी था। इस द्वीप में छः विभिन्न जातियाँ निवास करती थीं जिनके नाम थे तोआला, तोराजा, बुगीनेसी, मकासार, मिन्हायसी और गोरन्तलीस।

१५१२ में पुर्तगालियों ने इसको ढूँढ निकाला। मकासार जाति का सुल्तान, जो दक्षिण सिलेबीस में गोवा राज्य का शासक था, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से प्रसन्न था। इससे डच्छ कोधित हुए और सुल्तान को सतरहवीं श॰ में (पुर्तगालियों की सहायता मिलने पर भी) परास्त कर दिया और १६६७ में गोवा राज्य को समाप्त करके १९११ में डच्छ के उपनिवेशों में सम्मिलित कर लिया गया। अब यहाँ के निवासी मुसलमान हैं और यह हिन्देशिया का एक प्रांत बन गया।

लेखन कला : यहाँ की लिपि का नाम बुगिनी मकासार है। इसका विकास, एव॰ कर्न (H. Kern-१८८२) के अनुसार, जावा द्वीप की किव लिपि से हुआ जो 'फ॰ सं॰ २८६' पर दी गई हैं।

#### पठनोय सामग्रो

Boudet, P. and

: Bibiliographic de l' Indo - Chine Francaise (1933).

Bourgeois, R.

Bowring, Sir John

The Kingdom and People of Siam - 2 Vols. (1857.)

Bradley, C. B. The

The Proximate Source of the Siamese Alphabet ( Journal of

Siam Society - 1913).

Chhabra, B. C.

Expansion of Indo - Aryan Gulture During Pallava Rule As Evidenced by Inscriptions (Journal of the Rule Asiatic

Society, Bengal - 1935 ).

William, A. M.

Modern Burma (1942). Christia, j, L. Inscriptions du cambodge (1937). Coedes, G. Crosby, J. Siam (1945). The Alphabet - A Key to the History of Mankind. Diringer, David Mon Inscriptions ( Epigraphica Birmanica 3. Vols - 1928 ), Duroiselle, Ch. Das Buch der Schrift ( 1880 ). Faulmann The Phillipine Islands ( 1929 ). Forbes, W. C. Elements of Siamese Grammar (1900). Frankfurter, O. Phillipine Indic Studies (1943). Gardner, F. Linguistic Survey of India - Vol. II ( 1904 ). Grierson, G. A. History of Burma upto 1824 (1925). Harvey, G. E. Origin and Progress of the Art of Writing. Humphrey, H. N. The People of the Phillipines (1925). Laubach, F, C, Lendoyro, C. Tagalog Language (1909). Sumatra - Its History and People (1935), Leob, E. M. Marsden, W. History of Sumatra (1911). Martin, W. J. : Origin of Writing. Mc Farland, G. B. Thai - English Dictionary (1941). Nyein, Tun Inscriptions Pagan, Pinya and Ava. (1899) Raffles, Sir S. History of Java (1930). Sahni, Swarn, : Book of Nations. Strange, E. F. Alphabets (1928). Thailand - The New Siam (1941). Thompson, V. L. Tin, Pe Maung Inscriptions of Burma (1939). and Luce, J. Wallace, A. R. The Malay Archipelago (1890).

A History of Writing (1924)

## अध्याय : ६

# अफ्रीका महाद्वीप के देशों की लेखन कला का इतिहास



### मिस्र

### इतिहास

मिस्र का प्राचीन इतिहास जानने के लिए तीन साधन उपलब्ध हुए हैं। पहले साधन में स्मारक चिह्न ( Monuments ), मन्दिर, समाधियाँ जिनमें विशाल पिरेमिड भी सम्मिलित हैं तथा संस्मरणात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। दूसरे साधन में उत्खिनत पुरातात्त्विक सामग्री जो पुरातत्त्ववेत्ताओं के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त हुई है। तीसरे साधन में प्राचीन इतिहासकारों के विवरण मिले। उन तीन इतिहासकारों के नाम उल्लेखनीय हैं, जो निम्निलिखित हैं:—

9. हेरोडोटस (Herodotus), जिसका जन्म हेलीकारनेसस नगर (एशिया माइनर के पश्चिमी किनारे पर स्थित था) में हुआ था, ४५० ई० पू० में मिल्ल आया था। उसने विचरण करके मिल्ल का वर्णन लिखा है।

२. डायडोरस सोकुलस ( Diodorus Soculus ) जिसने मिस्र का वर्णन किया है।

३. मनेथो ( Manetho ) की वंशावली, जिसमें उसने मिस्र के शासकों को ३१ वंशों में विभाजित किया है। मनेथो की वंश परम्परा को आज सभी प्राचीन इतिहासकारों ने मान्यता प्रदान की है तथा मिस्र के इतिहास में सदैव उसीको आधार मानकर वृत्तांत लिपिबद्ध किये गये। ई० पू● की तीसरी शताब्दी में मनेथो मिस्र धर्म का एक पुजारी था और उसने, टॉलेमी द्वितीय फ़िलेडीफ़स ( Ptolemy II Philadephus ), जो २८३ से २४६ ई० पू० तक मिस्र का शासक था, की आज्ञानुसार ग्रीक भाषा में मिस्र का इतिहास लिखा।

ई॰ पू॰ की लगभग नवीं सहस्राब्दी में जब कि नील नदी के किनारों पर कीचड़ व दलदल रहा करती थी, पश्चिमी एशिया तथा अफीका के निवासी इसके दोनों किनारों पर आकर बसने छगे। वह लोग किस जाति से सम्बन्धित थे तथा उनके रहन — सहन के क्या ढंग थे, निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अफीका तथा पश्चिमी एशिया के रक्त मिलन से मिस्र देश की एक नई जाति का जन्म हुआ। शनैः यह लोग उन्नति की ओर अग्रसर होने लगे। खेती तथा व्यापार करने लगे। छोटे छोटे नगरों का जन्म होने लगा जो नगर राज्यों की ओर अग्रसर होने लगे। इस ७५० मील लम्बे देश को यातायात के साधनों की अनुपस्थित में एक सूत्र में बाँधना में परिवर्तित होने लगे। इस ७५० मील लम्बे देश को यातायात के साधनों की अनुपस्थित में एक सूत्र में बाँधना असंभव था। इस कारण उत्तरी मिस्र के निवासियों ने अपना राजनैतिक केन्द्र बेहदेत (Behdet), आधुनिक लक्सर दमनहुर (Damanhur) को बनाया तथा दक्षिणी मिस्र निवासियों ने अपना मुख्य नगर आधुनिक लक्सर दमनहुर (Damanhur) को बनाया तथा दक्षिणी मिस्र निवासियों ने अपना मुख्य नगर आधुनिक लक्सर (Luxor) के समीप नगादा (Nagada) को बनाया। इन दो राज्यों को एक उत्तरी मिस्र के शासक ने ई० पू० ४९४० में एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया परन्तु कुछ दिनों पञ्चात् यह देश फिर विभाजित हो गया।

इस बार उत्तरी मिस्न की राजधानी बूटो (Buto), नील नदी के डेल्टा में स्थापित हुई तथा पे (Pe) में राजमहल का निर्माण हुआ। दक्षिणी मिस्न की राजधानी नेखेब (Nekheb) आधुनिक एल काव (El Kab) में स्थापित हुई तथा नील के पश्चिमी किनारे पर नेखेन (Nekhen) में राजमहल का निर्माण हुआ। उत्तरी भाग के शासक लाल मुकुट धारण करते थे तथा उनका राज — चिह्न 'मधुमक्खी' था और दक्षिणी शासक खेत मुकुट धारण करते थे तथा उनका राज — चिह्न 'लिली पौधे की शाख' था।

प्रथम वंश (३११० से २८८४ ई० पू० तक ) : मनेथो के अनुसार दोनों राज्यों का एकीकरण करने वाला मेने (Mene), मेनेज़ (Menes) या नारमर (Narmer) था। इसके तीन नाम थे। यह एक शिक्तशाली छोटा राजा था और दक्षिणी मिस्र में नील के पश्चिमी किनारे पर स्थित अबाइडोस (Abydos) के निकट थीविज नगर का निवासी था। मेने प्रथम वंश का संस्थापक था। ३११० ई० पू० में यह प्रथम वंश का प्रथम शासक बना। इसने दोनों राज्यों के एकीकरण के साथ साथ एक समन्वयातमक 'इवेत भवन' (White House) निर्माण करवाया जिसके चारों ओर एक नगर बस गया। मिस्री भाषा में इस नगर का नाम मेन न नेफ़र था जो बाद में ग्रीक भाषा में मेम्फ़िस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही नगर दोनों राज्यों की राजधानी बनी। श्वेत भवन के दो फाटक बनाये गये जो दो राज्यों के एकीकरण के प्रतीक थे। मेने ने दोनों मुकुटों को एक बनावर धारण किया और दोनों राजिचहों को भी मिलाकर प्रयोग किया। इस वंश में आठ शासक हुए। अन्तिक शासक का नाम 'केबेह' (Kebeh) अथवा 'का' (Ka) था।

द्वितीय वंश (२८८३ से २६६५ ई० पू० तक): इस वंश का संस्थापक नेटरवाउ (Neter bau) या जिसने २८८३ से २८१९ ई० पू० तक शासन किया। इस वंश में १० शासक हुए। इस वंश का अन्तिम शासक नेवका (Nebka) था जिसने २६८३ से २६६५ ई० पू० तक राज्य किया।

तृतीय वंश ( २६६४ से २६१५ ई० पू० तक ) : इस वंश के शासन काल से 'प्राचीन राज्य' माना जाता है। इस वंश का संस्थापक जोसेर ( Zoser अथवा Djoser ) था, जिसने २६६४ से २६४६ ई० पू० तक राज्य किया। इसका प्रधानमन्त्री एक महान् वास्तुशिल्पी था। इसीकी सम्मति से जोसेर ने सक्कारा (Sakkara) में एक सीढ़ीदार पिरेमिड<sup>2</sup> ( Terraced Pyramid ) बनवाया जिसकी कैंचाई २०० फुट

1. प्रथम वश के स्थापन काल में विद्वान एकमत नहीं है । अने क मत है :--

३११० — रुडोल्फ वन्थास , Rudolf Anthes ) का जो पेनसेल्वियन विश्वविद्यालय में प्राच्य - मिर - ह्यास्त्र का प्राध्यापक था। (अमेरिकाना विश्वकीष से लिया है)।

३१८८ - यह काल ग्लेनिवल्ले ने अपनी पुस्तक ( Legacy of Egypt ) में दिया है।

३००० - यह काल क'र्ल रिचर्ड लेप्सियस द्वारा निर्धारित किया गया है।

३४०० - कुछ विद्वानों ने माना है तथा २८५० ई० पू० कुछ अन्य ने।

इसके अतिरिक्त शासकों के नामों के वर्णविन्यास में भो स्वरवर्णी की अनुपिस्थित के कारण बहुत अन्तर अग्या अनेक निवासियों ने आकर मिसू के नगर व शासकों के नोमों में आर अन्तर उत्पन्न कर दिया। उदाहरणार्थ:—

मिस्री भाषा — ख्रूक्या क्र्क्, ओनू, पर रेमेनीस, मेनकौरे आदि । श्रीक भाषा — क्योप्स, देलियोगीलिस, टैनिस, माइसेरीनस आदि ।

2. पिरेमिट बनने से पूर्व मिस् के छोटे बढ़े राज्यों के शासक अपने मक्बरे बनवाते थे जो मस्तवा (Mastaba) के नाम से प्रसिद्ध थे। जब राजा अधिक सम्पन्न तथा शक्तिशाली हो गये तो यह मक्बरे भी भव्य होने लगे। धार्मिक विश्वास के अनुसार मरणोपरान्त भी मनुष्य एक दूसरे प्रकार के जीवन में रहता है इसी कारण उसके दैनिक जीवन की सारो आवश्यक बस्तुओं तथा सोना-चाँदी के भूषणों आदि के साथ दफ्न किया करते थे। यह ऊपर से नोकदार दलवाँ होकर चारों श्रीर चार त्रिकोण बनाकर भूभि पर लगकर बहुत चौड़ा हो जाता था।

## मिस्



फलक संख्या - २८७

## मिस् के राज्यों के मुकुट व चिन्ह-- उनका एकीकरण

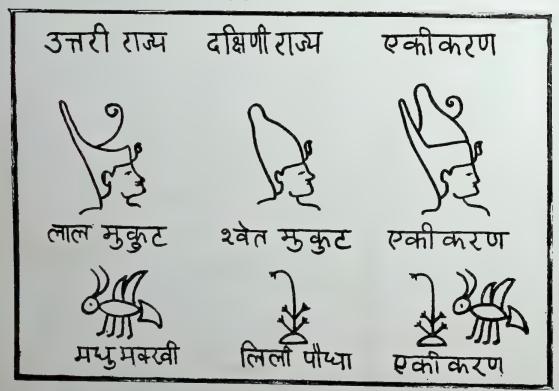

फलक संख्या - २८८

थी। यह मिस्र के इतिहास में सर्वप्रथम एक महान् निर्माण – कार्य था। इसी युग से मिस्र के निवासियों में एक राष्ट्रीय घारणा जागृत होने लगी | इस वंश में चार शासक हुए। इस वंश के अन्तिम शासक हूनी ( Huny ने २६३८ से २६१५ ई० पू० तक शासन किया।

चतुर्थं वंश (२६१४ से २५०२ ई० पू० तक): हूनी का जामाता स्नेफ़ू (Snefru) इस वंश का संस्थापक या जिसने २५९१ ई० पू० तक राज्य किया। इसने दो पिरेमिड बनवाये। एक दाशुर के निकट तथा एक मेइदुम (Meidum) में। इसका उत्तराधिकारी ख़ूफ़ू (Khuíu) था। इसने अपने शासनकाल (२५९० – २५६० ई० पू० तक) में एक विशालतम पिरेमिड गीजा में निर्माण करवाया। यह ४८१ फ़ुट ऊँचा तथा तलों पर ७५५ फ़ुट चौड़ा था। इसने ३१ एकड़ भूमि घेर रखी थी। इसमें २० छाख चौकोर पत्थर लगाये गये थे। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग ढाई टन (१०० मन) होता था। इन पत्थरों को इस सुन्दरता से जोड़ा गया है कि कहीं कहीं पर तो जोड़ भी नहीं दिखायी देता है। इस वंश का शासनयुग 'पिरेमिड युग' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस ख़ूफ़ का उत्तराधिकारी ख़ेफ़े (Khefre) था जिसने एक सबसे छोटा पिरेमिड तथा एक विशाल स्फिक्स (Sphinx) बनवाया। स्फिक्स एक विशाल बैठा घेर था पर उसका मुँह मनुष्य का था। इसका अन्तिम शासक शेपसेस काफ़ (Shepses Kaf) था। इस वंश में कुल ८ शासक हुए।

पाँचवाँ वंश (२५०१ से २३४२ ई० पू० तक): इस वंश का संस्थापक सूर्य देवता रा ( Ra) या रे (Re) के मन्दिर का, जो हेलियोपोलिस ( Heliopolis) में स्थित था, मुख्य पुरोहित था। इसका नाम युसेरकाफ़ ( Userkaf) था। हेलियोपोलिस को मिस्री भाषा में ओनू ( Onu ) कहते थे। युसेरकाफ़ ने २५०१ से २४९१ ई० पू० तक राज्य किया। इस शासक ने तथा इसके पुत्र सहुरे ( Sahure ) ने मिस्र की नौ सेना में वृद्धि की। मिस्र की जनता पर करों का बहुत बोझ पड़ने लगा। इस वंश में कुल ९ शासक हुए। अन्तिम शासक का नाम युनिस ( Unis ) था जिसने २३७१ से २३४२ तक राज्य किया। इस वंश के शासन काल में पुरोहितों, सामंतों तथा सेनापितियों की महस्वाकांक्षायें बढ़ने लगीं और केन्द्रीय शासक की शक्तियाँ शर्नः शर्नः कम होने लगीं। इस वंश का तीसरा शासक 'रा' ( सूर्यदेवता ) का पुत्र माना गया। दो छोड़कर ७ शासकों ने पिरेमिड की बजाय 'रा' के मन्दिर बनवाये।

छठवा वंश ( २३४१ से २१८१ ई॰ पू॰ तक ) : इस वश के शासक निम्नलिखित थे :--

- 9. तेती प्रथम ( Teti I ) संस्थापक २३४१ से २३२ तक।
- २. पेवो ण्यम ( Pepi I ) २३२७ से २२७८ तक।
- ३. मेरेन्रे प्रथम ( Merenre I ) २२७८ से २२७३ तक।
- ४. पेपी द्वितीय नेफ़ रकारे ( Pepi II Neferkare ) २२७२ से २१६२ तक।

इस शासक ने मिस्र के इतिहास में (सम्भवतः विश्व के इतिहास में) सबसे अधिक वर्षों तक अर्थात् ९० वर्ष तक राज्य किया। (कुछ विद्वान् ९४ वर्ष मानते हैं)। यह बाल्यकाल में ही सिहासनारूढ़ हुआ।

यह पिरेमिड संसार के सात चमत्कारों में से एक हैं। कितना आक्चर्य लगता है कि इतने भारी पत्थरों को ५०० फुट कैंचे उठाकर किस प्रकार जमाया होगा जब कि उठाने के लिए वर्तमान – युग के साधन – क्रेन या ट्राली – नहीं थे। फिर यह पत्थर सैकड़ों मील की दूरी से लाये जाते थे। वर्तमान – युग के बैशानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह पत्थर गोल लकड़ियों पर सरकाये जाते होंगे। लाखों मजदूर काम करते थे। मिस्न के निवासी दास नहीं थे इस कारण युद्ध से बन्दी या कारागार से कैदी इस मजदूरी को किया करते थे।

५. मेरेन्रे द्वितीय (Merenre II) २९ ५२ से २९ ५९ तक। यह इस वंश का अन्तिम शासक था जिसने केदल एक वर्ष ही राज्य किया।

सातवाँ वंश (२९८० से २९७५ ई० पू० तक): इस वंश के शासकों ने किसी प्रकार का कोई ऐसा स्मारक निर्माण नहीं करवाया अथवा कोई अभिलेख उत्कीर्ण नहीं करवाया जो उनके शासन काल को या उनके नामों को प्रमाणित करता। इस वश के शासनकाल में केन्द्रीय शासन का अन्त दृष्टिगोचर होने लगा। इसी कारण यह भी ज्ञात नहीं कि कितने शासक हुए।

आठवाँ वंश (२१७४ से २१५५ ई० पू॰ तक) : इस वंश में आठ शासक हुए जो नाममात्र के शासक थे। इस वंश के पश्चात् ही मिस्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और केन्द्र शिथिल हो गया।

नवाँ वंश (२१४४ से २९०० ई० पू० तक): इस वंश के संस्थापक के विषय में कुछ ज्ञात नहीं। इसकी राजधानी हिरेबिलयोपोलिस (Hercelcopolis) थी। इस वंश में १३ शासक हुए जो सत्ताहीन थे।

दसवाँ वंश (२९०० से २०५२ ई० पू० तक) : इस वंश का संस्थापक खेत्ती द्वितीय (Khetty II) था। इसके पश्चात् चार अन्य शासकों ने नाममात्र के लिए शासन किया। उत्तर में गृह - युद्ध आरम्भ हो गया तथा अराजकता फैलने लगी। हिरेनिलयोपोलिस की राजधानी नष्ट भ्रष्ट हो गयी।

ग्यारहवाँ वंश ( २१३४ से १९९२ ई० पू० तक मध्य राज्य ): इधर दक्षिण में सेहरतवी इन्तेफ़ प्रथम ( Schertawi Intef I ) ने, जो हिरेक्लियोपोलिस के अन्तर्गत एक नोमार्क ( नोम = प्रांत; नोमार्क = प्रांत - पित ) था स्वतन्त्र हो गया और २१३४ में इस वंश की स्थापना की और पूरे दक्षिणी मिस्न का शासक वन बैठा तथा थीबीज़ ( Thebes ) को अपनी राजधानी बनाया। इन्तेफ़ ने २१३२ तक ही शासन किया। तदनन्तर इस वंश में तीन अन्य शासक हुए जिन्होंने २०६२ ई० पू० तक राज्य किया। पाँचवें शासक मेन्तुहोतेप प्रथम ( Mentuhotep I ) ने २०६२ से २०६१ तक शासन किया। मेन्तुहोतेप द्वितीय ने गृहयुद्ध का अन्त करके मिस्र का फिर एकीकरण किया। इसने २०११ ई० पू० तक राज्य किया। उसके पुत्र मेन्तुहोतेप वृतीय ने २०१० से १९९९ तक शासन किया। तदुपरांत मेन्तुहोतेप चतुर्थ व पंचम ने १९९२ तक राज्य किया जो उल्लेखनीय नहीं है।

बारहवाँ वंश (१९९१ से १७८६ ई॰ पू॰ तक): इस वंश का संस्थापक मेन्तुहोतेप पंचम का प्रधानमन्त्री था। इसका नाम अमेनेमहत प्रथम (Amenembat I) था। इस वंश के निम्नलिखित शासकों ने राज्य किया:—

| ٩.         | अमेनेमहत प्रथम                   | _           | १९९१ से <b>१</b> ९६२ ई० पू० तक। |
|------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| ₹.         | सेसात्रीज प्रथम ( Sesostris I )1 |             | १९६१ से १८२८ तक।                |
| ₹,         | अमेनेमहत द्वितीय                 | _           | 9९२ से १९९५ तक।                 |
| ٧.         | सेसात्रोज् द्वितीय               | -           | १८९४ से १८७९ तक।                |
| χ.         | सेसात्रीज् तृतीय                 | _           | १८७८ से १८४३ तक।                |
| ₹, ∵       | अमेनेमहत तृतीय                   |             | १८४२ से १७९७ तक।                |
| <b>9</b> . | अमेनेमहत चतुर्य                  | _           | १७९६ से १७९० तक।                |
| <b>5.</b>  | सेबेकनेफ़्रे (Sebeknefiure)      | <del></del> | १७६९ से १७६६ तक।                |

<sup>1.</sup> Sesostris is also mentioned as Serwosre by Jacoba in his book - THE STORY OF EGYPT (1964) and Senusret as Well.

अमेनेमहत प्रथम ने एक नवीन राजधानी का निर्माण उत्तर में नील के पश्चिमी किनारे पर इथ Ith at Tawi) आधुनिक लिएत में करवाया। १९६२ ई० पू॰ में राजमहल में ही इसका वध कर दिया गया।

सेसात्रीज प्रथम ने नूबिया (Nubia) की सोने की खानों को अपने अधीन कर लिया। सेसात्रीज दितीय ने अपना पिरेमिड इलाहून (Illahun) में बनवाया।

सेसात्रीज तृतीय ने मिस्र के ख्ज़ानों को सोने चाँदी से भर दिया। उसने नील को लाल सागर से एक नहर द्वारा मिलाया जिससे दक्षिण एशिया से व्यापार में बहुत प्रगति हुई। इसने ३००० कमरों का विशाल भवन बनवाया।

उसके पुत्र अमेनेमहत तृतीय ने महान् निर्माण कार्य सम्पन्न किये। इसने म्योरिस झील के चारों ओर एक दीवाल खड़ी करवाई तथा एक नहर से उसकी नील नदी से मिला दिया जिसके द्वारा २७००० एकड़ जमीन सींची जाने लगी। सिनाइ की ताँबे की खानों में भी राज्य को अच्छा धन प्राप्त होता था।

अमेनेमहत की मृत्यु के पश्चात् फिर गृहयुद्ध आरम्भ होने लगा। सेबेक्नेफ़्र्रे इस वंश की अन्तिम नाममात्र शासिका थी। इतिहासकारों में मतभेद है कि शासिका ने शासन किया भी या नहीं)। इसने दो पिरेमिड भी वनवाये, एक दाशुर में और दूसरा हवारा (Hawara) में। मिस्र फिर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने लगा। केन्द्रीय शासन नाममात्र का रह गया। इस वंश ने २१५ वर्ष राज्य किया।

तेरहवाँ वंश ( १७८५ से १६७७ ई० पू० तक ) : इस वंश के शासकों के नाम ज्ञात नहीं । इन्होंने थीवीज को राजधानी बनाया । इनका राज्य दक्षिण में रहा । इनका शासन नाममात्र रहा । थीबीज इनकी राजधानी थी ।

चौदहवाँ वंश (१७५५ से १६०३ ई॰ पू॰ तक) : इस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी साइस (Sais) में वनाई। शासकों के नाम ज्ञात नहीं।

पन्द्रहवाँ अंश ( १६७ : से १५७० ई॰ पू॰ तक ) : इस वंश के संस्थापक हिक्साँस ( Hyksos ) थे। हिक्साँस को मिस्र की भाषा में हिकाउ खासुत ( Hikau Khasut ) अर्थात् 'विदेशो शासक' कहते थे। संस्थापक का नाम ज्ञात नहीं। दो अन्य शासक इसी जाति के हुए जिनके नाम ज्ञात नहीं। इन तीन शासकों ने १६७८ से १६४७ ई० पू॰ तक राज्य किया। मनेथों के कथनानुसार इन आक्रमणकारियों को कहीं भी लड़ना नहीं पड़ा। इन लोगों को 'गहरियों का राजा के नाम से भी इतिहासकारों ने सम्बोधित किया है। इन लोगों ने अपनी राजधानी अवारिस ( Avaris ) को बनाया।

इस वंश का चौथा राजा खियान ( Khian ) था जिसने १६४७ से १६०७ ई० पू० तक राज्य किया। पाँचवें शासक ने, जिसका नाम ज्ञात नहीं १६०७ से १६०३ ई० पू० तक राज्य किया। इस वंश का छठा तथा अन्तिम शासक औसेरें अपोपी ( Ausere Apopi ) था जिसने १६०३ से १५७० ई० पू० तक राज्य किया।

सोलहवाँ वंश ( १६७७ से १६४७ ई० पू० तक ) : इस वंश में नाममात्र के लिए अनेक शासक हुए जिनके नाम ज्ञात नहीं । इनकी राजधानी भी थीबीज थी ।

सत्रहवाँ वंश (१६४६ से १५७० ई॰ पू॰ तक) : इस वंश का संस्थापक सेनेखेन्त्रे ( Senekhentre )

<sup>1.</sup> इन खानों में कनआन के निवासी काम करते थे जिन्होंने मिस् की चित्र लिपि के चिहां को इन नामों से सम्बोधित किया।

था। इसके पुत्र सेकेन्सुरे (Sekensure) ने हिक्साँस के राज्य पर आक्रमण किया परन्तु परास्त हुआ। तत्पश्चात् इसके पुत्र कामोस (Kamos) ने हिक्साँस के जनरल तेती से हर्मोपोलिस के उत्तर में स्थित नेफ़्रेक्सी (Neferasi) में युद्ध किया और हिक्साँस परास्त हो गये। इसी समय से हिक्साँस की शक्ति का अन्त होने लगा।

हिनसाँस के शासन काल में, जो लगभग सौ वर्ष रहा, मिस्र निवासियों ने रथों को बनाना सीखा तथा घोड़ों का पालन — पोषण सीखा। यह कार्य मिस्र के लिए अनोखा था क्योंकि इसके पूर्व मिस्र में रथ तथा घोड़े नहीं थे। उनके राज्य से एक प्रकार की जागृति उत्पन्न हुई। हिक्साँस ही अपने साथ मिस्र में घोड़े लाये ये क्योंकि यह लोग पर्वत निवासी थे।

अठारहवाँ वंश ( १५७० से १३०४ ई० पू० तक ) : इस वंश में निम्नलिखित चौदह शासक हुए :---

| ۹.        | एहमोस ( Ahmose )                | -         | १५७० से १५४५ तक। |
|-----------|---------------------------------|-----------|------------------|
| ₹.        | अमेनहोतेप प्रथम ( Amenhotep I ) | -         | १४४४ से १४२४ तक। |
| ₹.        | दुटमोस प्रथम ( Thutmose I )     | learning. | १४२४ से १४०८ तक। |
| ٧.        | टुटमोस द्वितीय                  | -         | १५०८ से १४९० तक। |
| ٧.        | हतशेपसुत ( Hatshepsut )         | _         | १४८४ से १४६९ तक। |
| €.        | टुटमोस तृतीय                    |           | १४९० से १४३६ तक। |
| <b>6.</b> | अमेनहोतेप द्वितीय               | _         | १४३६ से १४११ तक। |
| ಽ.        | टुटमोस चतुर्घ                   |           | १४११ से १३९७ तक। |
| ٩.        | अमेनहोतेप तृतीय                 | _         | १३९७ से १३७० तक। |
| 90.       | अमेनहोतेप चतुर्थं               | _         | १३७० से १३४४ तक। |
| 99.       | सेमेनखरे (Semenkhare)           | -         | १३४४ से १३४२ तक। |
| 97.       | टुट-अंख-आमेन ( Tutankhamen )    | _         | 9३४२ से १३४३ तक। |
| 93.       | अयो ( Ay )                      | _         | १३४३ से १३३९ तक। |
| 98.       | होरेमहेब ( Horemhab )           | _         | १३३९ से १३०४ तक। |

इस वंश का संस्थापक अहमोस था। यह कामोस का पुत्र था। इस शासक ने मिस्र को फिर एक सूत्र में बांघ दिया। इसने हिक्साँस की राजधानी अवारिस को तीन वर्ष तक घेरे रखा। तदनन्तर उसको नष्ट — भ्रष्ट कर दिया। लगभग दो लाख वालीस हजार हिक्साँस मिस्र छोड़ कर चले गये। अहमोस ने एक सैनिक — राज्य स्थापित किया। दो सेनायों, उनके दो जनरल तथा दो प्रधानमन्त्री — उत्तर व दक्षिण के लिए पृथक् पृथक् नियुक्त किये। इसने छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर उनकी भूमि को राजकीय खाते में लिखवा दिया। छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर उनको भिन्न भिन्न विभागों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसी वंश के शासन काल से शासकों का नाम फ़राओं। (Pharaoh) पढ़ने लगा। इसके शासन से मिस्न का

<sup>1.</sup> फ़ेराओ, पर - ओ (per - o) या पर - आ (Per - aa) के शब्द से बाइबिल में फ़ेराओ (Pharaoh) लिखा जाने लगा। मिस्र की भाषा में पर - ओ के अर्थ हैं 'विशालघर' (Great House) अर्थात् विशालघर का निवासी। प्रत्येक फ़ेराओं किसी न किसी मुख्य देवता का पुत्र माना जाता था। उत्तर में सूर्य देवता को 'रा' कहते थे और दक्षिण में 'अमोन'। जब दोनों राज्यों का पक्षीकरण हुआ तो देवताओं का भी एक्षीकरण हो गया और सूर्यदेवता 'अमोन रा' के नाम से पूजा जाने लगा।

साम्राज्य स्थापित हो गया। उत्तर में सीरिया तक तथा दक्षिण में नूबिया तक अहमोस का राज्य रहा। इसकी महारानी का नाम अहमीज नेफरतारी (Ahmes Nefertari) था। सिम्न के इतिहास में यह पहली महारानी थी जो राजकाज में अहमोस का हाथ बँटाती थी और अहमोस की अनुपस्थित में पूर्णतया राज्य करती थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो अमेनहोतेप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अहमोस ने लगभग २५ वर्ष तक राज्य किया।

इसके मरणोपरांत अमेनहोतेप प्रथम सिंहासनारूढ़ हुआ। इसने २० वर्ष राज्य किया। इसके कोई पुत्र नथा। फ़ोराओ की एक मुख्य पत्नी तथा अनेक उप पित्नयाँ होती थीं। मुख्य पत्नी अहोतेप द्वारा एक पुत्री राजकुमारी अहमोस उत्पन्न हुई तथा उप पत्नी से टुटमोस जिसको टुटमोसिस (Tutmosis) अथवा टुटमिस (Tutmis) भी लिखते हैं — उत्पन्न हुआ। टुटमोस का विवाह सौतेली बहन अहमोस से हो जाने पर उसे राजवंश में सम्मिल्ति कर लिया गया।

टुटमोस अमेनहोतेप के मरणोपरांत फ़ेराओ बना और टुटमोस प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने कारकेमिश तक अपने राज्य का विस्तार किया और अधीन राजाओं से कर भी वसूल किया। इसके भी कोई पुत्र न था परन्तु एक पुत्री हतशेपसुत थी जो पुत्र के समान रहती थी। इसके भी एक उप पत्नी से पुत्र था जिसका नाम ट्टमोस द्वितीय था। हतशेपसुत का विवाह टुटमोस द्वितीय से कर दिया गया। इनके दो पुत्रियाँ हुई परन्तु उप पत्नी से एक पुत्र हुआ। टुटमोस द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् टुटमोस तृतीय शिशु था। शिशु राजसिहासनारूद तो हुआ परन्तु राजकाज हतशेपसुत ही देखा करती थी। इसने १५ वर्ष शासन किया। उसने अनेक भवन तथा मन्दिरों का निर्माण करवाया और अपना नाम अनर करने के लिए प्रत्येक भवन पर अपना नाम उत्कीणं करवाया। हतशेपसुत की मृत्यु के पश्चात् टुटमोस तृतीय शासक बना। वह अपनी सौतेली माँ से घृणा करता था इस कारण उसने हतशेपसुत का नाम प्रत्येक भवन से साफ करवा दिया। सारा मिस्र छेनी व हथोड़े की ध्विन से गूँज उठा। इस प्रकार उसका नाम मिस्र के इतिहास से मिटाने की चेष्टा की गयी।

टुटमोस तृतीय को इतिहासकारों ने 'मिस्र के नेपोलियन' की उपाधि दी है। इसने पश्चिमी एशिया पर कई आक्रमण किये। इसके आक्रमण में २५००० सैनिक थे। इसने पराजित देशों की जनता एशिया पर कई आक्रमण किये। इसके आक्रमण में २५००० सैनिक थे। इसने पराजित देशों की जनता के साथ मानवता का व्यवहार किया। पराजित राजाओं के पुत्रों को अपने देश में लाकर उनको अपने अधीन राज्य करने की प्रणाली से अवगत कराया। वह अपने साथ बहुत सा सोना, चांदी, बैल व घोड़े अधीन राज्य करने की प्रणाली से अवगत कराया। वह अपने साथ बहुत सा सोना, चांदी, बैल व घोड़े अधीन राज्य करने की प्रणाली से अवगत कराया। लौटने पर इसका भव्य स्वागत किया गया। मिस्र के कोषागार लाया। सहस्रों लोगों को बन्दी बनाकर लाया। लौटने पर इसका भव्य स्वागत किया। नगर राज्यों को परास्त धन से भर गये। इसने फिनीशिया पर अपनी नौसेना द्वारा आक्रमण किया। नगर राज्यों को परास्त धन से भर गये। इसने फिनीशिया पर अपनी नौसेना द्वारा आक्रमण किया। नगर राज्यों को परास्त कर फिर धन एकत्रित किया। उसका मृतक शरीर क़ाहिरा (Cairo) के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसने ५४ वर्ष राज्य किया।

इसके पुत्र अमेनहोतेप द्वितीय ने भी वई आक्रमण करके मिस्रकी समृद्धि बढ़ायी। अनेक आन्दोलन-कर्ताओं को मौत के घाट उतारा। इसने २५ दर्ष राज्य किया।

अमेनहोतेप का पुत्र टुटमोस चतुर्थ फ़ीराओ हुआ। उसने मितन्नी राज्य की राजकुमारी से विवाह अमेनहोतेप का पुत्र टुटमोस चतुर्थ फ़ीराओ हुआ। उसने मितन्नी राज्य की राजकुमारी से विवाह किया और केवल चौदह वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लग्भग २७ वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लग्भग २७ वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लग्भग २७ वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लगभग २७ वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लगभग २७ वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लगभग २७ वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लगभग २० वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लगभग २० वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लगभग २० वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लगभग २० वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों इसने लगभग राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे। अनेक राजदूतों स्वाह सम्बन्ध राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध राज्य किया। इसीके साम काल स्वाह सम्बन्ध राज्य किया। इसीके साम काल स्वाह सम्बन्ध राज्य किया। इसीके साम सम्बन्ध राज्य किया। इसीके साम सम्बन्ध राज्य किया सम्बन्ध राज्य किया सम्बन्ध राज्य सम्बन्ध राज्य

शान्ति थी। व्यापारियों के काफ़िन्ने बिना किसी भय के इधर उधर आ जाकर व्यापार किया करते ये। मन्दिरों और भवनों के निर्माण हो रहे थे। पदाधिकारी ईमानदारी से कार्य कर रहे थे। इसी काल को अमरना (Amarna Age) काल भी कहा गया है क्योंकि इसी आधुनिक उपनगर तेल — एल — अमरना (Tell — El — Amarna) में कीलाक्षरों की पाटियाँ उत्खनन द्वारा प्राप्त हुईं। पश्चिम एशिया के देश अपने पत्रों को कागज़ पर नहीं चाक मिट्टी (Clay) की पाटियों पर उत्कीर्ण करवाते थे जब कि मिल्ल में कागज़ का प्रयोग होता था। इस शासक के अन्तिम काल में पतन के बादल दृष्टिगोचर होने लगे। मिल्ल के उपनिवेशों पर हित्तियों के आक्रमण होने लगे और जब वहाँ के शासकों (मिल्ल के अधीन) ने सहायता की साचना की तो मिल्ल शान्त रहा।

अमेनहोतेप तृतीय के स्वर्गवास होने पर अमेनहोतेप चतुर्थ सिहासनारू इ हुआ । इसने १५ वर्ष राज्य किया। यह बड़ा विचारक तथा क्रान्तिकारी था। यही संसार का सर्वप्रथम शासक एकेश्वरवादी या। इसने अन्य देवताओं की पूजा को बन्द करा दिया। इसने हेलियोगोलिस के मन्दिर के 'रा' (सूर्य देवता) के पुजारी तथा थीबीज के मन्दिरों के 'अमोन' के पुजारियों को निकालकर मन्दिर बन्द करा दिये। इसने एक ईश्वर निर्घारित किया जिसका नाम 'अतेन' रखा। वह अतेन भगवान् की व्याख्या इस प्रकार करता था "वह सुर्य के प्रकाश की भाँति एक प्रकाश है और उसकी किरणें भगवान के हाथ हैं जो सारे संसार में प्रति प्राणी पर कृता रखते हैं।" उसने अपना नाम अमेनहोतेप (अमेन = करुणा का सागर ) से अखेनातेन अर्थात् असेन + अतेन ( 'अतेन' भगवान् को प्रसन्न करनेवाला ) रख लिया और अपने इस नये नाम के भगवान् का एक विशाल मन्दिर करनाक (Karnak) व लुक्सर (Luxor) के मध्य बनवाया। साथ ही साथ अपने लिए एक विशाल भवन व उसके तीन ओर एक राजधानी का निर्माण करवाया। इसका नाम असेत अतेन अर्थात् 'अतेन की क्षितिज' रखा। यह राजधानी मध्य मिस्र में नील के पूर्वी किनारे पर थीबीज से ३०० मील उत्तर में स्थित थी। इसीका आधुनिक नाम तेल – एल – अमरना पड़ा जहाँ से लगभग ३०० पत्र चाक मिट्टी की पाटियों पर अंकित प्राप्त हुए। जिस प्रकार हतशेपसुत ने अन्य शासकों के नाम मिटवा कर अपना नाम उत्कीर्ण करवाया, टुटमोस तृतीय ने हतशेपसुत का नाम मिटवाकर अपना नाम अंकित करवाया उसी प्रकार अरवेनातेन ने मन्दिरों व भवनों से अन्य देवताओं के नामों को मिटवाना आरम्भ कर दिया। एक बार फिर सारा मिस्र छेनी व हथौड़े की ध्वनियों से गूँज उठा। पुजारियों को पदच्युत कर दिया गया और वह स्वयं 'अतेन' का मुख्य पूजारी बना।

इस युग में उसके इस कृत्य को महान् कहा जा सकता है परन्तु ऐसे युग में, जब सारा मिस्र देश वहुदेवनादी था, इस कार्य को सराहा नहीं जा सकता था। उसका यह कृत्य बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। लोग भय के कारण दिखाने के लिए एकेश्वरवादी बने परन्तु मन से बहुदेववादी रहे। अपने देवताओं की छिप छिपकर पूजा करते रहे। निष्कासित पुजारी वर्ग अपने अनुयायियों को भड़काते रहे। इसने कोई युद्ध नहीं किया। वह धर्म परिवर्तन भें रत रहा। साम्राज्य का अन्त होने लगा। पराजित नरेश स्वतन्त्र होने लगे।

<sup>1.</sup> इसके पूर्व भी एक उर नगर (मेसोपोटामिया) का निवासी इनाहीम (Abraham) एकेश्वरवादी हुआ था श्रीर उसको अपना घर व देश त्याग देना पड़ा। परन्तु वह शासक नहीं था।

<sup>ं 2.</sup> सम्भवतः 'श्रमेन' से 'श्रामेन' 'आमीन' दन गया।

अखेनातेन को कोई पुत्र न था। उन्हें दो पुत्रियाँ थीं। एक का नाम मेरी अतेन था। अखेनातेन ने अपनी इसी पुत्री का विवाह एक समृद्धशाली व्यक्ति सेमेनख़रे से कर दिया और अपना सह — शासक बना कर उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अखेनातेन के स्वर्गवास होने पर सेमेनख़रे शासक बना जो केवल तीन वर्ष शासन करने के पश्चात् मृत्यु का ग्रास हो गया।

इसके मरणोपरांत असेनातेन का दूसरा जामाता टुट — अंखातेन सिंहासनास्ट् हुआ। कुछ दिनों तक इसने नयी राधधानी असेतातेन से राज्य किया परन्तु बाद में इसने राजधानी छोड़ दी और पहले की राजधानी थीबीज़ से शासन आरम्भ कर दिया। शनैः शनैः असेनातेन का एकेश्वरवाद समाप्त हो गया। प्राचीन मन्दिरों में फिर बहु देवताओं की पूजा आरम्भ हो गयी। टुट — अंखातेन ने अपना नाम परिवर्तित करके टुट अंखामुन कर लिया। सारे प्राचीन मन्दिरों से अतेन का नाम मिटाया जाने लगा। असेनातेन की नई राजधानी असेतातेन वीरान हो गई। अमुन देवता तथा 'रा' देवता की पूजा फिर से होने लगी।

टूट - अंखामेन ने ९ वर्ष राज्य किया। यह अपने काल का कोई प्रसिद्ध फ़ेराओ नहीं था परन्तु इस युग में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की क्यों कि इसकी क्रम्न किसी लुटेरे के हाथ नहीं छगी। इसके मकबरे का पता २६ नवम्बर १९२२ में हावर्ड कार्टर ( Howard Carter ) को लगा। इसके मकबरे के उत्खनन से लगभग साठ सहस्र वस्तुए प्राप्त हुई जो आज भी क़ाहिरा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं।

टूट की मृत्यु के पश्चात् अयी, जो एक पुजारी तथा टुट का परामर्शदाता था, फ़ेराओ बनाया गया जिसने केवल बार वर्ष शासन किया तत्पश्चात् होरेमहेब, जो अखेनातेन के शासनकाल में मुख्य — सैनिक — अधिकारी था शासक बना । इसने अखेनातेन की बनवाई हुई अनेक 'अतेन' की मूर्तियों को नष्ट करनाया तथा थीबीज़ में 'अतेन' का मन्दिर तुड़वाया और 'अतेन' व अखेनातेन के नाम को नष्ट करने का कार्य पूरा कर दिया । होरेमहेब एक अच्छा शासक सिद्ध हुआ । इसने घूसखोरी को नष्ट करने के लिए बड़े कड़े कानूब बनाये । अधिक कर वसूछ करने वालों की नाक काटने की आज्ञा जारी की और न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाया ताकि घूस न लें।

उन्नीसवाँ वंश ( १३०४ से ११८१ ई० पू० तक ) : इस वंश में सात निम्नलिखित शासक हुए :---

रेमेसीज प्रथम ( Ramesses or Rameses I ) १३०४ से १३०३ तक १३०३ से १२९० तक सेती प्रथम (Seti I) ₹. १२९० से १२२३ तक रेमेसीन दितीय १२२३ से १२११ तक मेरेनटा ( Merenptah ) १२११ से १२०६ तक अमेवेसीज (Amenesses) ሂ. १२०६ से ११९४ तक ( नाम ज्ञात नहीं ) ξ. ११९४ से ११८१ तक रेमेसीज सीटा ( Rameses Siptah )

इस वंश का संस्थापक हिक्सांस की राजधानी अवारिस का एक प्रसिद्ध सैनिक था जिसने हिक्सांस को निकालने में अहमोस की बड़ी सहायता की थी। इसका नाम रेमेसीज प्रथम था। होरेमहेब के स्वगंवास को निकालने में अहमोस की बड़ी सहायता की थी। इसका नाम रेमेसीज प्रथम था। होरेमहेब के स्वगंवास को निकालने में अहमोस की बड़ी सहायता की थी। इसका नाम रेमेसीज प्रथम था। होरेमहेब के स्वगंवास होने पर यह फ़ेराओ बनाया गया। इसने अपना सह - शासक आपने पुत्र सेती को बनाया। इसने केवल एक

<sup>1.</sup> कार्टर एक पुरातत्त्व वेत्ता था जो उत्खनन कार्य में वर्षों से संक्ष्म्न था। एक सम्पन्न व्यक्ति लार्ड कर्नावन (Lord Cornavon), जो इंगलैण्ड का निवासी था, इसकी आर्थिक सद्दायता देता रहता था।

वर्ष शासन किया और परलोक सिधार गया। तदनन्तर सेती प्रथम सिहासन पर वैठा। इसने पश्चिम एशिया पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सड़कों को फिर से ठीक कराया गया, कूओं को खुदवाया गया तथा सेना के जाने के रास्तों पर छोटे-छोटे किलों को ठीक कराया गया। तदनन्तर इसने सेना को आगे बढ़ाया। इसकी विजय हुई और बहुत-सा धन लेकर लौटा। इसने नील नदी को लाल सागर से मिलाने वाली नहर को फिर ठीक करवाया। इस कार्य को एशियाई युद्ध — बन्दियों ने पूरा किया। सेती ने १३ वर्ष राज्य किया।

सेती के पश्चात् इसका पुत्र रेमेसीज द्वितीय फ़ेराओ बना। इसने १२ - ई० पू० में पैलेस्टाइन पर आक्रमण किया। रेमेसीज़ ने हिताइत नरेश खत्तु सिली (हत्तु सिली), जो मुवात्तलीस का श्राता था, से सन्धि कर ली क्योंकि इन दोनों शासकों को असीरिया की बढ़ती हुई शक्ति का भय था। इस सन्धि को स्थिर करने के लिए रेमेसीज ने खत्तु सिली की पुत्री से विवाह कर लिया। यह भवनों व मूर्तियों का महान् निर्माणकर्ता था। इसने नूबिया में (अबू सिम्बल – Abu Simbel, आधुनिक नाम है) चार विशाल मूर्तियाँ बनवाई जिनकी ऊँचाई ६५ फुट थी। जब अरब वहाँ पहुँचे तो मूर्तियों की गर्दनों तक रेत व मिट्टी चढ़ चुकी थी जिसको महीनों में साफ किया गया।

सम्भवतः इसी काल में हज़रत मूसा ( Moses ) ने अपनी जाति हेब्रू को मिस्र से स्वतन्त्रता दिलवाई सीर वे लोग कनआन में जाकर बस गये तथा अपना राज्य स्थापित कर लिया।

रेमसीज की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र मेरेनटा शासक बना। इसने सीरिया व लेबेनान को फिर परास्त किया। इस युद्ध में योरोपीय देशों के निवासी भी सैनिक के रूप में उपस्थित थे। इधर लीबिया ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। मेरेनटा ने इसको समाप्त किया। इसमें लगभग ९००० आदमी मारे गये। इसने लगभग ९२ वर्ष राज्य किया परन्तु इसके मरणोपरान्त अराजकता फैलने लगी। उधर अकाल पड़ा इधर छोटे छोटे शासकों ने अपने अपने इलाकों से केन्द्रीय शासन का अन्त कर दिया। प्रत्येक शक्तिशाली अपने पड़ोसी के रक्त का प्यासा होने लगे।

तदोपरान्त तीन फ़ेराओ शासक बने परन्तु नाममात्र को । आठवाँ तथा अन्तिम शासक रेमेसीज सीटा या । इन चारों फ़ेराओं ने केवल अपनी राजधानी में ही राज्य किया । सारे मिस्र में अराजकता फैली हुई थी ।

बोसवाँ वंश ( ११८१ से १०७४ ई० पू० तक ) : इस वंश में दस निम्नलिखित शासक हए :--

| ۹.        | सेत बढत ( Setnakht ) | _ | ११८१ से ११७९ ई० पू० तक         |
|-----------|----------------------|---|--------------------------------|
| ₹.        | रेमेसोज तृतीय        | _ | ११७९ से ११४७ ,, ,, तक          |
| ₹.        | ,, चतुर्थ            | _ | ११४७ से ११४१ ", " तक           |
| ٧,        | ,, पंचम              | _ | १ <b>१</b> ४१ से ११३७ ,, ,, तक |
| <b>X.</b> | ,, वष्ठम्            | _ | 9 १ १ १ १ १ १ १ , , , तक       |
| ₹.        | ,, सप्तम             |   | ११३२ से ११२४ ,, ,, तक          |
| ७.        | ,, अन्टम             | - | १९२५ से १९२४ ,, ,, तक          |
| ٤.        | ,, नवम               |   | ११२४ से ११०५ ,, ,, तक          |
| ٩.        | ,, दशम               | _ | १९०५ से १९०२ ,, ,, तक          |
| 90.       | ,, एकादश             | _ | ११०२ से १०७५ ,, ,, तक          |

उन्नीसर्वां वंश समाप्त होते ही एक शक्तिशाली शासक ने राज्य की बागडोर सँभाली और बीसर्वे वंश का संस्थापक हुआ। इसके पुत्र रेमेसेज तृतीय ने अराजकता का अन्त कर दिया। इसने एक विशाल तथा सुन्दर मन्दिर का मदीनत — अबू में निर्माण करवाया। रेमेसीज चतुर्थ ने लगभग २९ गज़ लम्बे पत्रा पर अपने पिता के कृत्यों को लिखवाया। इसके अन्तिम शासक के काल में डाकू और लुटेरे शासकों के प्राचीन मकबरों को नष्ट करके गड़े हुए धन को लूटना आरम्भ कर दिये।

इसकी सवाँ वंशा (१०७५ से ९४० ई० पू० तक): इस वंश में पाँच शासक हुए और राज्य फिर दो भागों में विभाजित हो गया। थीबीज़ में तो मुख्य पुजारी हेरीहोर (Herihor) शासक हुआ और इक्की प्रवें वंश की नींव डाली। इसने १०७५ से १०४४ ई० पू० तक शासन किया। तदनन्तर इसका पुत्र पियांखी (Piankhy) शासक बना और उसके पश्चात् उसका पुत्र पिनोजदेम (Pinojdem) शासक बना। उत्तर में रेमेसीज़ एकादश का प्रांतपित स्मेन्दीज़ (Smendes), जिसकी मिस्री भाषा में नेसूबेनेबदेद (Nesubenebded) कहते हैं, टैनिस की उपराजधानी से राजकीय कार्य किया करता था स्वतन्त्र हो गया और स्वयं फ़ेराओ बन गया। इसका पुत्र सुसेमीज़ (Pusemes) स्मेन्दीज़ का उत्तराधिकारी बना। थीबीज़ के शासक पिनोजदेम ने सुसेमीज़ की पुत्री से विवाह करके मिस्र का फिर एकीकरण कर दिया। इस प्रकार इस बंश में पाँच शासक हुए और अन्त में एक हो गये।

बाइसवाँ वंश (९४० से ७३० ई० पू० तक): इस वंश में नो शासक हुए। कई शासकों के नाम जात नहीं और न उनका शासन काल जात है। २१वें वंश के शासन काल में लीबिया (Libya) के निवासी उत्तरी भाग में बस गये। यह लोग अच्छे सैनिक थे इसी कारण डेल्टा के गढ़ों के कमाण्डर नियुक्त किये गये थे। इन्हों में से एक कमाण्डर हिरेक्जियोपोलिस में आकर वस गया था। इसका पुत्र शिशांक (Sheshonk) या शिशांक (Shishak) बड़ा शक्तिशाली था। वह बुबास्तिस (Bubastis) या बास्त (Bast) के गढ़ का कमाण्डर था। अवसर को देख कर अपने को स्वतन्त्र घोषित करके डेल्टा का नरेश बन गया। अपने पुत्र ओस्कोर्न (Oskorn) को मुख्य पुजारी नियुक्त किया और बुबास्तिस को ही अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अन्तिम शासक शेशांक चतुर्थ था।

तेईसवाँ वंश ( ८१७ से ७३० ई० पू० तक ) : इस वंश का संस्थापक पेदूपास्त ( Pedupast ) या जिसने थीबीज को परास्त कर इस वंश की नींव डाली। इस वंश में छः शासक हुए ओस्कोर्न चतुर्थ था। इस वंश के शासनकाल में एक बीर छोटा राज्य मेम्फिस से असीयुत ( Assiut ) तक स्थापित हो गया था।

चौबीसवाँ वंश (७३० से ७१५ ई० पू० तक): इस वंश का संस्थापक तेफ़नस्त था। यह साइस (Sais) नगर का एक प्रभावशाला व्यक्ति था। जब गृहयुद्ध चल रहा था तब इसने शेशांक चतुर्थ (२२वें विश का अन्तिम शासक) को परास्त कर सिंहासनारूढ़ हा गया और बाद में मेम्फ़िस व हिरेक्त्योपोलिस को अपने अधीन कर उत्तरी मिस्र का शासक बन गया। परन्तु पच्चीसवें वश के संस्थापक पियांखी ने इसको परास्त कर दिया और डेल्टा को अपने अधीन कर लिया। जब वह दक्षिण की ओर चला गया तो डेल्टा में परास्त कर दिया और डेल्टा को अपने अधीन कर लिया। जब वह दक्षिण की ओर चला गया तो डेल्टा में फिर अराजकता फैलने लगी। इसी अवसर को तेफ़नस्त ने हाथ से न जाने दिया और वह फिर शासक बन फिर अराजकता फैलने लगी। इसी अवसर को तेफ़नस्त ने हाथ से मरणोपरान्त इसका पुत्र बोक्कहोरिस गया। उसने उत्तरी मिस्र पर अपना अधिकार कर लिया। इसके मरणोपरान्त इसका पुत्र बोक्कहोरिस (Bocchoris) शासक बना। यही इस वंश का अन्तिम शासक था। इस वंश में केवल दो ही शासक हुए।

<sup>1.</sup> हिक्सांस को नष्ट - अष्ट राजधानी अवारिस के अवशेषों पर टैनिस ( Tanis ) का नगर सम्भवतः रेमेसेज दितीय ने वसाया था जो डेल्टा की उपराजधानी हो गया था।

पच्चीसवाँ वंश (७५१ से ६६३ ई० पू० तक): इस वंश का संस्थापण एक नूबिया निवासी प्रभावशाली व्यक्ति पियांखी था। यहाँ के नीग्रो निवासियों ने मिस्र का धर्म अपना लिया था। इसकी राजधानी नपाता (Napata) थी। इसी ने तेफ़नस्त की बढ़ती सेना को परास्त किया। पियांखी के उत्तराधिकारी ने बोक्कहोरिस को परास्त किया जो डेल्टा का शासक था। इसका नाम शबाका (Shabaka) था। इसी समय असीरिया के शासक सेनाख्रिब ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया। मिस्र को उसके आक्रमण से बचाने के कारण शबाका ने असीरिया की सेना पर आक्रमण कर दिया परन्तु असीरिया की सेना में एक महामारी फैलने के कारण सेनाख्रिब को असीरिया वापस लौटना पड़ा।

शवाका की मृत्यु पर उसका पुत्र शवातका (Shabataka) शासक बना, तदनन्तर पियांखी का दूसरा पुत्र तहारका (Taharka) शासक बना । इसने टैनिस को अपनी राजधानी बनाया ।

अबकी बार असीरिया के नरेश अशुरहेदन ने मिस्र के राज्य को, जो सदैव सीरिया का सहायक बना रहता था, पूर्णतया नष्ट करने की ठान ली और ६७१ ई० पू० में आक्रमण कर दिया। वह नगरों को परास्त करता हुआ मेम्फिस पहुँच गया। तहारका का कुटुम्ब बन्दी बना लिया गया परन्तु तहारका नूबिया की ओर भाग गया। सारे मिस्र ने अपनी पराजय मान ली। साइस व थीबीज के शासकों ने भी खांचीनता स्वीकार कर ली।

अशुरहेदन की मृत्यु पर तहारका ने फिर मिस्न को जीत लिया परन्तु असीरिया के वये शासक अशुर — बनीपाल ने फिर आक्रमण कर दिया और तहारका को फिर दक्षिण की ओर भागना पड़ा। बनकहोरिस के पुत्र नीको ने अशुरबनीपाल की बड़ी सहायता की जिससे प्रसन्न होकर उसने नीको (Necho) को बहुत से उपहार भेंट किये और उसको साइस का शासक बना दिया। अशुरबनीपाल ने थीबीज को ऐसा नष्ट किया कि वह अपनी प्राचीन ख्याति को फिर प्राप्त न कर सका। असीरिया ने फिर कभी मिस्न पर आक्रमण नहीं किया क्यों कि वह स्वयं बेबीलोनिया के शासक नेबूपलासर द्वारा नष्ट कर दिया गया।

इस वंश का अंतिम नरेश तानूतामोन ( Tanutamone ) या जिसने केवल एक वर्ष राज्य किया। इस वंश के निम्नलिखित शासक थे:—

| ٩.        | <b>पिपांखी</b>                                   | _                        | ७३० से ७१६ तक              |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ₹.        | शबाका                                            | _                        | ७१६ से ७०१ तक              |
| ₹.        | श्यातका                                          |                          | ७०१ से ६८९ तक              |
| ٧.        | तहारका                                           | _                        | ६८९ से ६६३ तक              |
| <b>¥.</b> | तानूतामोन                                        |                          | ६६३ से ६६२ तक              |
|           | <mark>छञ्जीसवाँ वंश</mark> ( ६६२ से ५२५ ई० पू० त | क): इस वंश के निम्नलिखित | शासक थे:—                  |
| ٩.        | नीको <sup>2</sup> या नेकाउ                       |                          | ६६२ से ६०९ तक              |
| ₹.        | सामतिक प्रथम ( Psamtik )                         |                          | ६०९ से ५९४ तक              |
| ₹.        | सामतिक द्वितीय                                   | _                        | ४९४ से ४८८ तक              |
| ٧.        | एप्रीज (Apries)                                  |                          | <b>प्रवास से प्रदान तक</b> |
| <b>ų.</b> | अमासिस द्वितीय ( Amasis II )                     |                          | . ४६८ से ४२६ तक            |
| ξ.        | सामितक तृतीय                                     | ,                        | ५२६ से ५२५ तक              |

<sup>1.</sup> इसी नृविया को आज इथी श्रीपिया ( Ethiopia ) कहते हैं।

<sup>2.</sup> कुछ विद्रानों का मत है कि सामतिक प्रथम इस वंश का संस्थापक था।

इस वंश का संस्थापक नीको था। उसके मरणोपरांत उसके पुत्र सामितक प्रथम ने सैनिकों को जमा किया और असीरिया के निवासी सैनिकों को मिस्न से बाहर निकाल दिया। इसी काल में ग्रीस के निवासी बड़ी संख्या में यहाँ आकर बसने लगे। उन्होंने अपना एक नगर भी स्थापित कर लिया जिसका नाम नौक्रेटिस (Naucratis) था। अब कला का तया व्यापार का केन्द्र नील नहीं से हटकर डेल्टा में आ गया था। यहीं केन्द्र अब मिस्न की सभ्यता का भी प्रतिनिधित्व करने लगा था। इसकी राजधानी साइस थी। अब यहाँ सुन्दर भवनों व मन्दिरों का भी निर्माण होने लगा था। सामितक तृतीय के शासनकाल में पिशया की एक विशाल सेना ने, जिसका नेतृत्व कैम्बेसिज कर रहा था, ५२५ ई० पू० में आक्रमण कर दिया।और सारे देश को अपने अधीन कर लिया।

सत्ताइसवाँ वंश: ( ५२५ से ४०४ ई० पू० तक ) — इस वंश के शासक पशिया के शासक थे जो निम्निलिखित हैं: —

| 9. | कम्बेसिज्           | _        | ५२५ से | प्रव ई० पू० त | तक |
|----|---------------------|----------|--------|---------------|----|
| ₹. | डैरियस प्रयम        |          | ५२२ से | ४५६ ,, ,, र   | तक |
| ₹. | ज्रक्सीज् प्रथम     | _        | ४८६ रे | t ४६५ ,, ;, i | तक |
| ٧. | आर्तज्रक्सीज् प्रथम |          | ४६५ से | 828 " "       | तक |
| ¥. | उँरियस द्वितीव      | ******** | ४२४ से | 808 ,, ,, 3   | तक |

कैम्बेसिज और डैरियस प्रथम ने तो बड़ी उदारता से मिस्र पर शासन किया परन्तु अन्य पशिया के शासकों ने बड़े अत्याचारात्मक ढंग से राज्य किया। आन्दोलन व क्रान्तियाँ आरम्भ हो गयीं। इनमें ग्रीस निवासियों ने मिस्र वालों का साथ दिया क्योंकि वह तो पहने से ही पशिया से द्वेष रखते थे। एक नौसेना का वेड़ा भी मिस्र की सहायता के लिये पहुँच गया जिसके कारण पशिया के शासकों का शासन ४०४ ई० पू० में समाप्त हो गया।

अट्ठाइसवाँ वंश (४०४ से ३९८ तक) इस वंश का संस्थापक अमेनरतायस (Amenertais अथवा Amyrtaios) या तथा अंतिम शासक भी था। इस वंश का केवल यही शासक था। तदनन्तर जो शासक बने वह मिस्र के राजवंश के नथे।

उन्तोसवाँ वंश (३९६ से ३७६ ई॰ पू॰ तक ): इस वंश के निम्नलिखित शासक हुए:—

9. नेफरीतिस प्रथम (Neferitis I) — ३९६ से ३९३ तक

२. मीथिस — अखोरिस (Mouthis — Akhoris) — ३९३ से ३९० तक

३. सामोथिस (Psammouthis) — ३९० से ३९० तक

४. हकोरिस (Hakoris) — ३९० से ३७६ तक

३७६ से ३७६ तक

५. नेफरीतिस द्वितीय उपर्युक्त शासकों ने ग्रीस निवासियों की सहायता से नाममात्र शासन किया। अन्तिम शासक ने केवल तीन माह ही शासन किया।

तोसवाँ वंश (३७८ से ३४९ ई० पू॰ तक): इस वंश के निम्नलिखित शासक हुए:—
३७८ से ३६० तक
२. तिपास ( Teos )
३५० से ३५९ तक
३५९ से ३५९ तक

इस वंश में तिपास ने ही एशिया के कुछ भागों को अपने अधीन किया परन्तु तिपास के भ्राता ने उसके विरुद्ध एक षड्यन्त्र रचा जिसके कारण तिपास को भाग कर पिशया के शासक आर्तजरक्सीज तृतीय की शरण में जाना पड़ा और सिंहासन पर उसका भ्राता नेक्तानेबी द्वितीय ने अधिकार कर छिया। यही शासक इस वंश का अन्तिम शासक था।

एकतीसवाँ वंश (३४१ से ३३२ ई० पू० तक): इस वंश के शासक पर्शिया के भी निम्नलिखित शासक थे:—

 १. आतंजरक्सीज तृतीय
 — ३४९ से ३३६ तक

 २. आसींज़
 — ३३६ से ३३६ तक

 ३. डैरियस तृतीय
 — ३३६ से ३२२ तक

आर्तजरक्सीज के आक्रमण ने मिस्र की स्वतंत्रा का अंत कर दिया जो लगभग बीसवीं सदी में प्राप्त हुई। ३३२ में सिकन्दर ने पिश्या को परास्त कर मिस्र में पदार्पण किया और ग्रीस लौटने की योजना लनाई। उसने अपने राज्य को अपने सैनिक अधिकारियों में विभाजित करके उनको प्रांतपित नियुक्त कर दिया परन्तु उसके मरणोपरांत वे स्वतंत्र शासक बन गये। मिस्र में इसको कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। उसने सिकन्द्रिया (Alexandria) नगर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उसको यहीं दफनाया गया परन्तु उसके मकबरे का पता नहीं लगा। मिस्र का उसने अपने एक जनरल टालेमी लैगास (Ptolemy Lagos) को

प्रांतपति बना दिया ।

ग्रीक वंश ( ३३२ से ३० ई० पूर्व तक ) इस वंश के निम्नलिखित शासक हुए:—

| ٩.  | सिकन्दर तृतीय                                                       |             | ३३२ से ३२३ तक               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| ₹.  | अरंहीडियस ( Arrhidaeus )                                            | _           | ३२३ से ३१६ तक               |
| ₹.  | सिकन्दर चतुर्थ                                                      |             | ३१६ से ३०४ तक               |
| ٧.  | टॉलेभी लैगास                                                        |             | ३०४ से २८३ तक               |
| ų.  | ,, द्वितीय फ़िलेंडिलफ़्स ( Philadelphus )                           | _           | २८३ से २४६ तक               |
| ξ.  | ,, तृतीय योरीगेटिस प्रथम ( Euergetes I )                            | _           | २४६ सं २२२ तक               |
| ٠.  | टॉलेमी चतुर्य फ़िलोपेतर (Philopatar)                                | _           | २२१ से २०५ तक               |
| দ,  | " पंचम एपीफेन्स (Epiphanas)                                         |             | २०५ से १८० तक               |
| 욱.  | ,, षष्टम फ़िलोमेतर (Philommetor)                                    | _           | १८० से १४५ तक               |
| 90. | ,, सप्तम यारोगेहिस द्वितीय                                          | -           | १४५ से ११६ तक               |
| 98. | ,, अष्टम सोतर (Soter)                                               | -           | ११६ से १०७ तक               |
| १२. | ,, नवम सिकःदर प्रथम                                                 | _           | १०७ से ददतक                 |
| १३. | ,, दशम सोतर द्वितीय                                                 |             | <b>प्ट</b> से <b>प्ट</b> तक |
| 98. | ,, एकःदश सिकन्दर द्वितीय                                            | _           | <b>५० से ५</b> १ तक         |
| ٩٤. | ,, द्वादश <sub>)</sub> इन तीनों ने                                  | )           |                             |
| Ę.  | ,, त्रयोदश } किलोयोपेत्रा (Cleopeatsa) ,, चतुर्वश के साथ राज्य किया | <b>-</b> ×9 | से ३० ई० पू० तक             |
| 90. | ,, चतुर्देश 🥠 के साथ राज्य किया                                     | )           |                             |

<sup>1.</sup> इसका उच्चारण 'निलयोपेट्रा' तथा 'नलयापेद्रा' भी हैं।

सिकन्दर की ३२३ ई० पू० में बेबीलीन में मृत्यु के पश्चात् उसके सैनापितयों में युद्ध आरम्भ हो गया। कुछ सैनिक अधिकारियों ने सिकन्दर के भ्राता आदि का वध कर दिया और टॉलेमी लैगास मिस्न का शासक बना। इसने मिस्र के देवताओं की पूजा की। मिस्र की संस्कृति को। अपनाया। नये-नये नगरों का निर्माण किया। सिकन्द्रिया में एक विशाल पुस्तकालय तथा एक विशाल संग्रहालय स्थापित किया। टॉलेमी द्वितीय भी अपने पिता की भाँति विज्ञान तथा कला का संरक्षक था। उसने भी कोई युद्ध नहीं किया। उसने एक जलदीय (लाइट हाउस) का सिकन्द्रिया में निर्माण करवाया तथा लगभग बीस सहस्र पुस्तकें लिखवाई।

टॉलेमी तृतीय पिशया पर आक्रमण करके बहुत सा धन लूट कर लाया। चतुर्य बड़ा अत्याचारी या इसी कारण उसके मरणोपरांत जनता ने उसकी पत्नी तथा उसके अन्य साथियों का वध कर दिया परन्तु संरक्षकों ने उसके पुत्र को बचा लिया जो टॉलेमी पंचम बना। वह भी अपने पिता की तरह बड़ा भोगी था। इन दिनों रोम की शक्ति बढ़ती जा रही थी।

टॉलेमी एकादश की पुत्री का संरक्षक पाम्पेइ (Pompey) बना जो अपने भ्राता टॉलेमी द्वादश के साथ सह - शासक बनी परन्तु उनके सम्बन्ध अच्छे न थे। पाम्पेइ अपने विरोधी जूलियस सीजर (Julius Caesar) के साथ युद्ध करने गया जब पाम्पेइ हार गया तो भाग कर अपने पालक - पुत्र टॉलेमी द्वादश से सहायता की याचना की परन्तु टॉलेमी ने उसका वध करवा दिया। सीजर पाम्पेइ का पीछा करते करते मिस्र पहुंचा और वह क्ल्योपेत्रा से भ्रेम करने लगा और उसको सहयोग भी दिया। टॉलेमी ने सीजर पर आक्रमण कर दिया और परास्त होकर नदी में डूब गया। सीज्र ने क्ल्योपेत्रा के ११ वर्षीय छोटे भाई को टॉलेमी त्रयोदश के नाम से शासक बनाया जिसका क्ल्योपेत्रा ने अपने संकेत से वध करवा दिया। क्ल्योपेत्रा ने तब अपने पुत्र को, जो सीज्र द्वारा उत्यन्त हुआ था, टॉलेमी चतुर्दश के नाम से शासक बनाया।

४४ ई० पू० में बूटस ने सीज़र का वध कर दिया जिसके कारण रोम में गृह - युद्ध आरम्भ हो गया। कलयोपेत्रा ने बूटस का पक्ष लिया परन्तु जब सीज़र के मित्र मार्क एन्टोनी (Mark Antony) द्वारा बूटस की हार हुई तो एन्टोनी ने कल्योपेत्रा को बुलवाया, यह कारण पूछने कि उसने क्यों बूटस का पक्ष लिया। कल्योपेत्रा अपनी भव्यता के साथ एक सुसज्जित नौका पर एन्टोनी से मिलने गयी जो उसकी सुन्दरता पर मोहित हो गया और उसी के साथ अपना जीवन भोग - विलास में बिताने के लिए मिस्र चला आया।

आक्टेनियस (Octavius) सीज़र का दत्तक पुत्र था। वह रोम में शक्तिशाली हो गया और ३२ ई० पू० में युद्ध के लिए तत्पर हो गया। इधर एन्टोनी ने भी एक नौसेना तैयार की और उसके साथ क्ल्योपेत्रा ने भी अपनी नौसेना को भी जोड़ दिया। युद्ध में एन्टोनी हार गया। इस कारण एन्टोनी और क्ल्योपेत्रा ने आत्महत्या कर ली।

तत्पश्चात् ३० ई० पू० से मिस्र रोम के साम्राज्य में मिला लिया गया जिसका सम्राट आक्टेवियस वना और अपना नाम सीज़र आगस्टस रख लिया।

मिस्र रोम के अन्तर्गतः अब आगस्टस मिस्र को अपनी व्यक्तिगत भूसम्पदा मानने लगा। अब मिस्र में रोमनों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। रोमन सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक ( Prefect ) नियुक्त किये जाने लगे जो मिस्र के नरेश माने जाने लगे। उनकी तालिका निम्नलिखित है:—

१. कार्ने लियस गैलस ( Cornelius Gallus ) जिसने फ़िलाई को अपनी राजधानी बनाया।

<sup>1.</sup> यह पाठ लिया गया हैं : - 'Encyclopaedia Britannica, Vol. VIII P. - 63.

- २. गैलेरियस ( Gailerius ), जिसने केवल छः माह शासन किया ।
- रे. गाइयस पत्रोनियस (Gaius Petronius) जिसने नहरों को साफ करवाया तथा इथियोपिया के आक्रमणों को रोका।
- ४. वजादियस (Claudius) ने मिस्र के लिये भारत से मसालों का व्यापार आरम्भ कर दिया जिससे अरब देशों को बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी।
- ५. अवीदियस कंसियस (Avidius Cassius) ने सीरिया तथा मिस्न की सेना लेकर इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया तथा रोम के विरुद्ध क्रान्ति करके स्वयं रोम सम्राट बन गया। जब १७५ ई० में मार्कस औरेलियस (Marcus Aurelius) तत्कालीन रोमन सम्राट, जब मिस्न आया तो कैसियस का वध उसी के सहयोगियों द्वारा कर दिया गया।
- ६. कैरेकला (Caracalla) ने २०२ ई० में ईसाईयों पर बड़े अनर्थ किये। अनेक युद्ध करने योग्य नवयुवकों का वघ करवा दिया।
- ७. देश्यिस ( Decius ) ने २५० में पुन: ईसाईयों को यन्त्रणायें देना आरम्भ कर दिया।
- प्रभी लियेनस ( Aemilianus ) जिसने अपना नाम एलेक्जेन्डर रखकर एलेक्जेन्ड्या में अपने आपको रोमन सम्राट घोषित कर दिया। तत्कालीन रोमन सम्राट गैलियेनस ( Gallienus ) ने उसको परास्त कर दिया।
- ९. औरेलियन (Aurelian) ने २७३ में, पालमीरा की महारानी जेनोविया (Zenobia) ने मिस्र को परास्त कर अपने अधिकार में कर लिया था, पुनः मिस्र को अपने अधिकार में कर लिया।
- १०. प्रोबस ( Probus ) ने इथियोपिया की जन जातियों को जो सर्देव मिस्र पर आक्रमण करती थी, दूर खदेड़ दिया। अब प्रशासक गवर्नर कहलाये जाने लगे।

अब मिस्र में आये दिन क्रान्तियाँ यहूदियों व ईसाईयों में मार - काट तथा रोमन व ईसाईयों में बैर, क्योंकि रोमन बहु - मूर्त - पूजक थे तथा ईसाई एकेश्वरवादी, बढ़ने लगे। उधर दक्षिण की जन जातियों के आक्रमण पुनः आरम्भ हो गये। धर्म और राजनीति में कोई अन्तर न रहा। प्रतिदिन अराजकता बढ़ती गई तथा एक लम्बे काल तक गृह - युद्ध चलता रहा। जनता असुरक्षित हो गई। मिस्र रोमन राज्य का अंग न रहा। पिश्या के सम्राट खुश्रों ने ६१६ में मिस्र पर आक्रमण कर दिया और दस वर्ष राज्य किया। रोमन सम्राट हिरेक्ल्यस (Heraclius) ने पुनः मिस्र पर अधिकार कर लिया जो शनैः शनै संकुचित होकर केवल एलेकजेन्ड्या पर रह गया।

६३९ में खलीफा उमर ने ४००० योद्धाओं के साथ मिस्र पर आक्रमण किया। ६ जून ६४० में पुनः खलीफा उमर ने १२,००० सैनिकों को भेजा जो हेल्योपोलिस पहुँच गये। युद्ध हुआ और मन्वम्बर ६४१ की मिस्र परास्त हो गया। इस युद्ध में ईसाईयों ( Copts ) ने मुसलमानों को पर्याप्त सहयोग दिया परन्तु विजय के पश्चात् मुसलमानों ने ईसाईयों तथा रोमनों के साथ निष्ठुरता का व्यवहार किया।

६४२ में मक्का के ख्लीफ़ा ने अपना एक सूबेदार नियुक्त कर दिया। ६६१ से ७५० तक यह डैमसकस के उम्मियों के वंशज ख्लीफ़ा का एक प्रांत रहा तदनन्तर यह अब्बास के वंशज ख्लीफ़ाओं के, जो वग्दाद से शासन करते थे, अधीन हो गया। जब ख्लीफ़ा की सत्ता क्षीण होने लगी तो मिस्र प्रांत के तथा अन्य प्रांतों के प्रान्तपित अपनी सत्ता बढ़ाने लगे। मिस्र के प्रान्तपित अहमद इब्न तुलुन ने एक शासक वंश की स्थापना की जिसने ८६८ से ९०५ ई० तक मिस्र में शासन किया। लगभग ३० वर्ष के पश्चात् एक तुर्क वंश की नींव पड़ी जिसने ९३५ से ९६९ तक मिस्र पर शासन किया।

इस वंश के पश्चात् ट्यूनीणिया के फ़ातिमी ख़लीफ़ाओं का शासन आरम्भ हुआ। यह खलीफ़ा शिया जाति से सम्बन्धित थे। इस वंश ने ९६९ से १९७१ ई० तक राज्य किया। इस वंश के शासकों ने मिस्र में बड़े बड़े काम किये। इसी वंश के एक सेनापित जव्हार ने ९६९ में काहिरा तथा अल-हज़र मसजिद का निर्माण करवाया। इसका राज्य केवल ९७२ तक रहा। काहिरा ही कायरो के नाम से आधुनिक मिस्र की राजधानी स्थापित हुई। एक अन्य शासक अल हकीम ने (९९६ से १०२१ तक), जो एक पागल शासक माना जाता है. गिरजाघर की एक पवित्र समाधि को १००९ में नष्ट — भ्रष्ट कर दिया जिसके कारण धार्मिक युद्ध हुए।

इस वंश के पश्चात् सुन्नियों के वंशों ने (अयूवी तथा ममलूकी) १४९७ तक राज्य किया। अंतिम ममलूकी शासक सुल्तान तुमन बे एक तुर्की सुल्तान सलीम प्रथम द्वारा २२ जनवरी १४९७ ई० को काहिरा के समीप परास्त किया गया। यह पराजय सुल्तान तुमन के एक संनिक उच्च पदाधिकारी खैर वेग के कारण हुई क्यों कि वह तुर्की सेना से मिल गया।

अव मिस्र पर तुर्की प्रान्तपित शासन करने लगे जिनको 'पाशा' के शब्द से सम्बोधित किया जाता था। इन पाशाओं के शासनकाल में मिस्र अवनित की ओर अग्रसर होने लगा जो अवनित अठारहवीं शिक में अराजकता में उसी प्रकार परिवर्तित हो गई जैसी छठे वंश के शासनकाल के पश्चात् हुई थी। विरुद्ध टोलियों के झगड़े सड़कों पर होते रहते थे। इस अराजकता का अन्त नेपोलियन ने अपने एक आक्रमण द्वारा कर दिया। इस आक्रमण ने योरोप निवासियों को मिस्र का एक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया तथा मिस्र को योरोपीय शासन तथा सभ्यता का सर्वप्रथम अवसर प्रदान किया। १८०१ में अंग्रेजों के आक्रमण ने फांस की सेना को परास्त किया तथा उनको मिस्र छोड़ना पड़ा।

प्राप्त को अरे प्रथम तक शासन किया। प्रम्य अली ) पाशा बना जिसने इस शासक वंश की स्थापना की और प्रथम तक शासन किया। प्रम्य में इसने वहाबियों की एक क्रांति का दमन किया। नूबिया तथा सुडान के राजाओं को शान्त किया। प्रम्य उसके पुत्र इब्राहीम पाशा ने सीरिया को परास्त किया तथा प्रमुठ तक उसको अधीन रखा परन्तु फ्रांस व ब्रिटेन की सेनाओं ने जो तुर्की के पक्ष में युद्ध कर रहीं थीं सीरिया को स्वतन्त्र करा लिया। अब मिस्र के पाशा वंशानुगत शासन करने लगे। प्रम्य में ब्रिटेन ने सिकन्द्रिया पर वम फेंके और मिस्र को अपने अधीन कर लिया। ब्रिटेन ने स्वयं शासन नहीं किया परन्तु पाशा ही, जो अब खेदिव के नाम से ज्ञात होने लगे, उसके संरक्षण में आ गये। तदनन्तर पर्श्य में फ्रुआद प्रथम मिस्र का स्वतन्त्र शासक हुआ। तत्यश्चात् उसका पुत्र फारुख प्रथम गद्दी पर विराजमान हुआ। द्वितीय महायुद्ध में मिस्र की सरकार ने जापान व जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी।

२६ जुलाई १९५२ को जनरल मोहम्मद नजीव के नेतृत्व में एक सैनिक क्रान्ति हुई और फारुख गद्दी व मिस्र छोड़कर भाग गया और अपने पुत्र, जो एक शिशु था, फ़ुआद द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त

<sup>1.</sup> Crusades.

कर गया। १८ जून १९५३ को मिस्र एक गणतन्त्र राज्य घोषित कर दिया गया। नजीब उसका प्रथम प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति नियुक्त हुआ। १९५४ में जमल अब्दुल नासिर ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। १९७० में इसकी मृत्यु के पश्चात सादात राष्ट्रपति बने। इस्राइल से सन्धि करने के कारण उनका विध कर दिया गया।

#### कुछ शासकों व नगरों के नाम जिनको प्रीक भाषा में परिवर्तित किया गया

| ग्रीक भाषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शासकों के नाम                                                                                                                                                   | मिस्री भाषा                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. मेनेज् ( Menes )  २. केयोप्स ( Cheops )  ३. केफ़्न ( Chephren )  ४. पेपी प्रथम ( Pepi I )  ५. पेपी द्वितीय ( Pepi II )  ६. बोक्क होरिस ( Boce horis )  ७. नीको ( Necho )  इ. सामतिक द्वितीय ( Psamtik II )  ९. एप्रीज् ( Apries )  १०. अमासिस ( Amasis )  १९. सामतिक तृतीय ( Psamtik III )  १२ अखोरिस ( Akhoris )  १३. नेक्तानेबो प्रथम ( Nectanebo I )  १४. नेक्तानेबो द्वितीय ( Nectanebo II ) | नारमर ( Na खूफ़ू ( Khu खेफ़ें ( Kha मेरीरे ( Mer नेफ़ेरकारे ( पे बेकेन्रेनिफ़ ( नेफ़ेत इब रा ( सेनुम इब रा ( सेनुम इब रा अंख का इब सेहिकर ( Hake नेख़त नेबेफ़ ( | armer)  fu )  fre )  ryre )  Neferkare )  Bekenrenef )  ( Wah - ib - ra )  ( Nefret - ib - ra )  Haa - ib - ra )  ( Khnum - ib - ra ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |

#### नगरों के नाव

```
9. टैनिस ( Tanis )
                                              पर रेमेसीज़ ( Per Ramses )
२. नोक्रोटिस ( Naucratis )
                                              पर मेरी ( Per Meri )
३. बुबास्तिस ( Bubastis )
                                              बास्त ( Bast )
४. हेल्यो गेलिस ( Heliopolis )
                                              बोनु ( Onu )
५. मेम्फिस ( Memphis )
                                              मेन नेफ़र (Men Nefer)
६. हेरेकानपोलिस ( Hiero-onpolis)
                                              नेखेन (Nekhen)
७. एल काब ( El Kab )
                                              नेखेब ( Nekbeb )
प. लिश्न ( Lisht )
                                              इय एत तवी ( Ith - at - Tawi )
९. थीबीज् (Thebes)
                                              वेसी ( Wesi )
```

<sup>1.</sup> जमल के अर्थ है 'ऊँ !'। अन्दुन नासिर बहुत लम्बा होने के कारण ऊँट अन्दुल नासिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

#### कुछ अन्य शब्द

| भारतीय भाषा             | मिस्री भाषा                  |
|-------------------------|------------------------------|
| १. देखना                | मा ( आँख का चित्र )          |
| २. रोना                 | रेम (रोने के लिए औसू)        |
| ३, चलना                 | ई (दो पैरों का चित्र)        |
| ४. तीर                  | जिन                          |
| ५. पेपर ( पेपीरी )      | प-पी-युर ( coptic = पापीऊर ) |
| ६. हवाबील पक्षी और बड़ा | बर (पक्षी का चित्र )         |
| ७. गुवरीला              | ख़ेपर                        |
| ८. कान                  | मसदर या स्दम = सुनना         |
| ९. मुँह                 | हर ( मुँह का चित्र )         |
| १०. दिन                 | हर वू                        |
| ११. पक्षी का पर         | <b>इवेत</b>                  |
| १२. टोकरी               | नेबेत                        |
| १३. भगवान               | नेब                          |
|                         |                              |

#### मिस्र देश की लेखन कला

जिस प्रकार अन्य प्राचीन देशों में लेखन कला का जन्म चित्रों द्वारा हुआ उसी प्रकार मिस्न में भी दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के चित्रों द्वारा लेखन कला का जन्म हुआ। इसका आरम्भिक काल विद्वानों ने लगमग ३५०० ई० पू० माना है क्योंकि यह प्रमाणित हो चुका है कि मेने के शासनकाल में यहाँ चित्र — लिपि प्रचलित थी। ग्रीस निवासियों ने इसका नाम हेरोग्जिक्स (Hieroglyphics) अथवा हैरोग्लिक्स (Hieroglyphs) रखा जिसके अर्थ हैं 'उत्कीणं की हुई पवित्र लिपि' (Hieros = पवित्र; Glyphein = उत्कीणं करना)। इसका यह नाम इसिलये ही पड़ा क्योंकि यह मन्दिरों पर उत्कीणं की जाती थी। यूनानी भाषा में इसका नाम हैरोग्लिक्किन (Hieroglyphikon) था। इसका अन्तिम पाठ २४ अगस्त ३९४ ई० में लिखा गया तत्पश्चात् इसका ज्ञान लोप हो गया। लगभग प्र०० वर्ष पश्चात् इस चित्र लिपि को जानने की उत्कण्ठा पुन: जागृत हुई और संसार के विद्वान् इसको पढ़ने का प्रयास करने लगे।

१४९९ में : सर्वप्रथम होरापोलो (Horapollo) की लिखी एक पुस्तक<sup>1</sup> बोन्देलमोन्ते (Boundelmonte) को ग्रीस के एक द्वीप अन्द्रोस में प्राप्त हुई जिसमें इस चित्र लिपि के विषय में विस्तार से लिखा गया था। इसको १४०५ में ऐल्डस (Aldus) द्वारा प्रकाशित किया गया।

१४३५ में: सर्वप्रथम सीरियक (Cyriac; निम्न आया और उसने उसी पुस्तक (होरापोलो की) को अपने एक भिन्न निकोलो निकोली (Niccolo Nicoli) को फ्लोरेन्स में भेज दी।

<sup>1.</sup> Pope, M.: The Story of Decipherment (London - 1975), p. - 24.

<sup>?.</sup> Pope, M.; The Story of Decipnerment (1975), p. - 11.

१५५६ में : सर्वप्रथम दो विद्वान मिस्र आये। एक जी॰ वी॰ पी॰ बोल्ज्नी (G. V. P. Bolzani), जिसने अपने पढ़ने के प्रयास के निष्कर्ष एक पुस्तक<sup>1</sup> में प्रकाशित किये जो बाद में असंगत, अशुद्ध तथा क्रमहीन सिद्ध हुए। दूसरा पीरियस वलेरियेनस (Pierius Valerianus), जिसने अपना शोध कार्य एक पुस्तक<sup>2</sup> में प्रकाशित किये।

१६३१ में : एन० कासीन ( N. Caussin ) आया उसने इस लिपि के कुछ चित्र लेकर एक पुस्तक प्रकाशित की ।

१६३६ में: एक जिसूट (Jesuit) अथानासियस किर्चर (Athanasius Kircher) ने, जो गणित का प्राध्यापक था, अपना कॉप्टिक (Coptic) लिपि पर शोध कार्य १६४३ में रोम में प्रकाशित कराया। यह प्रथम विद्वान या जिसने कॉप्टिक की व्याख्या की। तदनन्तर उसने हेरोग्लिप्स को पढ़ने का प्रयास किया और तीन खण्डों में उनको १६५० में प्रकाशित किया। इस शोध कार्य के कारण वह मरणोपरांत (१६०० - मृत्यु) भी कई वर्षों तक एक महान् मिस्रवेत्ता माना जाता रहा क्योंकि उस समय उसके शोध कार्य का कोई खण्डन करने वाला नहीं था परन्तु उन्नीसवीं श० में उसका यह शोध कार्य निरर्थक सिद्ध हुआ। किर्चर के इस कार्य का और कुछ लाम तो न हुआ परन्तु उसके कार्य ने विद्वानों तथा वैज्ञानिकों के मन में उस ओर शोध कार्य करने की एक जागृति तथा उत्सुकता अवश्य उत्पन्न कर दी।

१७१५ में : चैम्बरलेन ( Chamberlayne ) ने एक पुस्तक १ १५२ माषाओं में प्रकाशित की जिसके द्वारा मिस्र की कॉप्टिक भाषा अनेक योरोपीय निवासियों को ज्ञात हो गई।

१७४० में: एक अंग्रेज पादरी विलियम वर्बर्टन (Willam Warburton, १६९८-१७७९) मिस्र आया और चित्र लिपि को देखकर कहा कि यह चित्र केवल संकेतात्मक चित्र नहीं हैं और न उत्कीर्ण - पाठ केवल धार्मिक हैं। यह तो पूर्ण लिपि है।

9७४२ : अब्बे बार्थेंनेमो ( Abbe Barthelemy ) ने हेरोग्लिफ्स लिपि के कुछ चिन्हों की ध्वनियों को पहचानने । अयास किया।

<sup>1.</sup> Bolzani, G. V. P.: Hieroglyphica (1557)

<sup>2.</sup> Valerianus, P.: The Hieroglyphs (1556) - Printed in Basle.

<sup>3.</sup> Caussin, N.: de Symbolica Aegyptiorum Sapientia (The Symbolic Wisdom of Egypt - Cologne)

<sup>4.</sup> ईसाई धर्म की एक शाखा का नाम हैं जिसको इंग्नेशस लोयला (Ignatius Leyala) न १५३४ में आरम्भ किया था।

<sup>5.</sup> इस शब्द का यूनानी भाषा में अर्थ 'अमर' हैं।

<sup>6.</sup> Kircher, A.: Prodromus Coptus Sive Aegyptiacus (Introduction to Coptic or Egyptian), 1643.

<sup>,, ;:</sup> Lingua Aegyptiaca Restituta (The Egyptian Language Restored) - 1650.

<sup>7. ,</sup>Lords Prayer in 15? language'.

<sup>8.</sup> Doblhofer, E.: Voices in stone (1961), p. - 44.

१७४५ में : मेरकटी ( Mercati ) ने भी मिस्र की इस गूढ़ चित्र छिपि पढ़ने के प्रयास किये जो निष्फल सिद्ध हए।

अठारहवीं शा० में : विद्वानों की एक होड़ सी लग गई और निम्नलिखित विद्वान इस क्षेत्र में चित्र लिपि के गूढ़ाक्षरों के रहस्योद्घाटन के लिए सलग्न हो गये :--

पी० लुकास ( P. Lucas'), आर. पौकोकी ( R. Pococke ), सी० नीव्हर ( C. Niebuhr ) यफ । यल । नॉर्डन ( F. L. Norden ), ए. जॉर्डन ( A. Gordon ), यन. फ़रेट ( N. Freret ), पी॰ ए॰ यल॰ डी ओरिग्नी ( P. A. L. D' Origny ), जे॰ डी॰ मार्शम ( J. D. Marsham ), सी॰ डी गेवेलिन ( C. De Gebelin ), जे॰ एच॰ श्रमेकर ( J. H. Sehumacher ), जे॰ जी॰ कोच (J. G. Koch), टी॰ सी॰ टाइकसेन (T. C. Tychsen), पो॰ ई॰ जवलोन्सकी ( P. E. Jablonski ), जे॰ वे॰ वार्थेलेमी ( J. J. Barthelemy ), डी गुइग्नीस ( De Guignes ) तथा जी॰ जोयगा (G. Zoega)। इन विद्वानों के प्रयास चित्रलिपि की समस्या को सुलझा न सके । उनके शोध विवादास्पद रहे । इतना अवश्य निष्कर्ष निकला कि इस लिपि में जो चित्र गोल घेरों (कार्ट्श - Cartouches) के अन्दर उत्कीर्ण हैं वे फ़ेराओं या शासकों एवं शासिकाओं के नाम हैं।

(कार्ट्श) एक रस्सी का गोलासाथा जो उन शासकों का नाम घेरे हुए होती थी और उसमें एक ग्रन्थि सी लगाकर रस्सी को सीधा कर दिया जाता था। इससे यह सिद्ध किया गया

कि रस्सी सूर्य देवता की गोलाई का प्रतीक थी तथा सूर्य, जो मिस्र देशवासियों का मुख्य देवता था और वहाँ का शासक उसका पुत्र माना जाता था, शातक की अपने घेरे में सुरक्षित रखा करता था। जब नाम कुछ वर्ड़ होने लगे तो उस ग्रन्थि की गोलाई भी कुछ लम्बी होने लगी। 'फ॰ सं० – २५६' पर क्ल्योपेत्रा का कार्टूश दिया गया है।

जुलाई १७९८ में जब नेपोलियन इंगलैण्ड पर आक्रमण न कर सका तो उसने इंगलैंण्ड के पूर्वी उपनिवेगों पर अपना अधिकार जमाने का विचार किया और अपनी नौ सेना को लेकर मिस्र पहुंचा। उस समय मनलूक 1 मिस्र का, तुर्की की नाममात्र अधीनता में, शासक था। मिस्र विलासी – जीवन का अभ्यस्त हो चुका था इस कारण उसने नेपोलियन के समक्ष तुरन्त समर्पण कर दिया। नेगोलियन की सेना में केवल सैनिक ही नहीं थे अपितु उच्च कोटि के विद्वान तथा वैज्ञानिक भी थे। उनकी सभायें होती थीं और उनमें नेपोलियन स्वयं एक सदस्य के रूप में भाग लिया करता था।



फलक संख्या - २८९

उसी सभा के एक सदस्य कैंटन बोस्साई ( Captain M. Boussard ) अथवा बोखाई ( Bouchard ) ने अपने निरीक्षण में नील नदी के रोसेटा (Rosetta) मुहाने से पाँच मील दूर जहाँ पर रशीद<sup>2</sup> नाम का

<sup>1.</sup> काकेशस पर्वत के निवासी दास।

<sup>2.</sup> बोस्सार्ड ने इसका नाम परिवर्तित करके फोर्ट सेंट जूलियन रख दिया।

एक गढ़ खण्डहर के रूप में स्थित था, उत्खनन कार्य बारम्भ किया जिसके फलस्वरूप २ अगस्त १७९९ में एक काले पत्थर की शिला प्राप्त हुई। यह शिला ३ फुट ९ इंच लम्बी, २ फुट ४ ईंच चौड़ी तथा ११ इच मोटी थी। इस पर तीन प्रकार की लिपियाँ अंकित थीं। ऊपरी भाग में हेरोग्लिए स की १४ पंक्तियाँ सीध से बाई ओर उत्कीण थीं। मध्य भाग में डिमॉटिक की ३२ पंक्तियाँ तथा निचले भाग में ग्रीक लिपि की १४ पंक्तियाँ, जिसमें से २६ नध्ट हो च्की थीं, अंकित थीं। ऊपर एवं नीचे के भाग तो कुछ अंशों में विकृत हो गये थे परन्तु मध्य का भाग पूर्णतया सुरक्षित था। तत्पश्चात् इस शिलालेख की प्रतिलिपियाँ बनवाई गयीं और उनको विद्वानों के पास शोध करने के लिए भेजा गया। नवम्बर १८०१ में नेल्सन के नेतृत्व में ब्रिटेन का एक जहाज़ी बेड़ा सिकन्द्रिया पहुँच गया। कुछ नाममात्र का युद्ध हुआ। नेपोलियन अपनी पराजय को निश्चित समझ कर अपनी सेना को छोड़ कर थल के मार्ग से फ्रांस चला गया। इसकी सेना ने आत्म - समर्पण कर दिया। उपर्युक्त शिला खण्ड जो फ्रांस भेजा जा रहा था १८०२ में इंगलैण्ड पहुँच गया जो रोसेटा शिला खण्ड के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा ब्रिटिश संग्रहालय के आतिथ्य में सुरक्षित हो गया।

ग्रीक लिपि को पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि २७ मार्च १९६ ई० पू॰ मिस्र के पुरोहितों की एक सभा जिसमें टॉलेमी पंचम को उसके सिंहासनारूढ़ होने पर सम्मानित किया गया था, मेम्फिस में हुई थीं जिसमें अन्य राजाज्ञाओं के साथ टॉलेमी पंचम एपीफ़ेन्स का यह भी अनुमोदन था कि घोषणा की प्रतिलिपियाँ मिस्र के सभी मन्दिरों में स्थापित कर दी जायें। उस काल की राजकीय भाषा ग्रीक थी इस कारण राजाज्ञा उसी में मुख्यतया अंकित की गई थी परन्तु उस समय व्यापारिक लिपि डिमोटिक तथा धार्मिक लिपि हैरोग्लिफ्स थी, इस कारण ग्रीक लिपि के भावार्थ रूप में वह घोषणा इन दो लिपियों में भी अंकित की गई। पुरोहित मिस्र में सदैव सत्तावान् रहे हैं इस कारण सबसे ऊपर पुरोहितों की लिपि अंकित कराई गई थी। अब की बार इंग्रेडिंग्ड की ओर से उस शिलालेख की प्रतिलिपियाँ विद्वानों के पास पेरिस एवं अन्य स्थानों को भेजी गई।

रहस्योद्घाटन: १८०२ में सित्वेस्त्रे दि सेसी (Sylvestre de Sacy) ने ग्रीक लिपि के पाठ की सहायता से कई नाम पढ़ने में सफलता प्राप्त की जिनमें टॉलेमी का नाम भी या। अब उसने हैरोग्लिफ्स के कुछ, चिह्न भी पहचान लिए थे परन्तु वह इसके अतिरिक्त आगे कोई प्रगति न कर सका और उसने वहीं अपने परिश्रम को विराम लगा दिया।

दि सेसी ने अपने सारे शोध का ब्योरा एक स्वीडन निवासी विद्वान् को सौंप दिया जो उस समय पेरिस में भाषाओं के ज्ञानार्जन में व्यस्त था। उस विद्वान का नाम जे, हो. ओकरब्लाड (J. D. Akerblad) था। उसने अपना शोध आरम्भ किया और उसने तुलनात्मक रूप से सर्वप्रथम दिमाँटिक को पढ़ने का प्रयास किया और कुछ नाम पहचानने में सफल हुआ। उसी पर उसने निष्कर्ष निकाला कि डिमाँटिक लिपि वर्णात्मक है जो बाद में असत्य सिद्ध हुआ। जब ओकर ब्लाड अपने निष्कर्ष दी सेसी के पास ले गया तो उसने अपनी शंका प्रगट की। इससे ओकर ब्लाड हताश हो गया और अपना शोध समाप्त कर दिया।

रोसेटा के प्रस्तर के रहस्योद्घाटन की समस्या अब अन्य विद्वानों के समक्ष पहुँची और उन्होंने लगभग १० वर्ष अपनी अटकलें लगायीं। उदाहरणार्थ काउण्ट एन० जी० दी पालिन (Count N. G. de Polin) ने अपना मत प्रकट किया कि उसने एक ही दृष्टि में उसके अर्थ समझ लिए हैं परन्तु उन अर्थों में कुछ त्रुटियाँ अवश्य रह गई हैं। एक दूसरे विद्वान अबे तैन्दू दि सेन्ट निकोलस (Abbe Tardeau de St. Nicolas) ने

<sup>1.</sup> Doblhofer, E.: Voices in Stone (1961), P. - 49.

अपने वनतव्य में कहा कि मिस्न की चित्र लिपि कोई लिपि – पद्धित नहीं है अपितु मन्दिरों आदि को सुसिज्जित करने का एक साधन मात्र है। १८०६ में एक ऐसे ही प्राच्य वेत्ता वैरन बॉन हैमर पर्गस्टाल (Baron Von Hammer Purgstall) ने मिस्न के एक प्राचीन अभिलेख का अनुवाद एक अरब के सहयोग से १८२१ में किया, जो पूर्णतया भ्रमपूर्ण निकला।

अब इस प्रस्तर की समस्या टॉमस यंग ( Thomas Young ) के, जो कैम्ब्रिज में एक भौतिकशास्त्री थे, पास आयी । यंग का जन्म मिल्वर्टन ( Milverton )-सोमरसेट ( Somerset ) में १७७३ में हुआ था। २० वर्ष के होने तक लगभग १२ भाषाओं का जाता हो गया था। १७९८ में सीभाग्य से इसको अपने चाचा की सारी चल अचल सम्पत्ति प्राप्त हो गयी जिसके कारण उसको अन्य विषय भी अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने रोसेटा की प्रतिलिपि में से मध्य का डिमॉटिक भाग निकास कर उसको प्रथक कागजों पर चिपकाया और दाएँ से बाएँ पढ़ने का प्रयास किया। अब उसने ग्रीक छिपि के भाग को काट कर उसके साथ चिपकाया जिसके विषय में वह निश्चित हो गया कि यह डिगॉटिक का भाग ग्रीक लिपि से समानता रखता है । परन्तु यह पद्धति हैरोग्लिप्नस के विषय में प्रयोग न कर सका क्योंकि ऊपर का भाग दाएँ तथा वाएँ दोनों ओर से कुछ, अंशों में नष्ट हो चुकाथा। उसने सेसी व ओकरब्छाड की भौति तुलना की और दो नामों को पहचाना, 'ऐलेक्जेण्डर और एलेक्जेन्डिया'। उसने एक और फब्द 'किंग' पहचाना और देखा कि ग्रीक लिपि में ३७ बार इसका प्रयोग किया गया है जब कि डिमॉटिक में केवल ३० बार ही है। शब्द 'टॉलेमी' एक में ११ बार तथा दूसरी में १४ बार आया है। अब उसने एक ग्रीक डिमॉटिक शब्दावली बनाई जिसमें म६ शब्द थे और वे सब ठीक सिद्ध हुए। १८१४ में सोसायटी फ़ार एन्टीक्वेरीज़ (Society for Antiquaries ) के समझ उसने रोसेटा प्रस्तर के मध्य डिमॉटिक भाग का पूरा अनुवाद सुना दिया। इस अनुवाद में उसके प्रमाणों तथा अनुमानों का सम्मिश्रण था क्योंकि वह यह नहीं समझ सका कि यह डिमॉटिक पाठ ग्रीक पाठ का अनुवाद नहीं है।

जब उसने हैरोग्लिफ़्स पर अपना शोध किया तो उसने कई त्रुटियाँ कीं। एक तो उसको यह ज्ञात नहीं था कि मिस्र की लिपि में स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता दूसरे उसने कुछ चिह्नों को अनुमान से पढ़ा जो प्रगित में वाधाजनक हुए। तब भी ब्रिटेनिका के विश्व कोषा के विषय में हैरोग्लिफ़्स के रहस्योद्घाटन करने को एक विधि दर्शायी तथा यह भी बताया कि यह लिपि किस किस प्रकार से लिखी गयी है और वह पूर्णतया वर्णात्मक नहीं है। अंक केवल खड़ी लकीरों से बनाये गये हैं और बहुवचन बनाने के लिए चिह्न को तीन बार अंकित किया जाता है अथवा तीन खड़ी लकीरें खींची जाती हैं। दो भिन्न चिह्नों की एक ध्विन भी हो सकती है। इतने परिश्रम के पश्चात् वह प्रगित्व न कर सका और शोध कार्य त्याग दिया।

इधर एक अन्य विद्वान् जीन फैंको शैम्पोलियों ( Jean Francois Champollion ) भी इस कार्य में संलग्न था जिसको रोसेटा प्रस्तर की समस्या मुलझाने तथा मिस्र की लिंप का रहस्योद्घाटन करने का श्रेय प्राप्त हुआ। शैम्पोलियों का जन्म फ़िगीक ( Figeac ) में १७९० में हुआ। १२ वर्ष की आयु से ही उसको प्राच्य भाषाओं में अभिकृत्व उत्पन्न होने लगी। १८०१ में जब उसका भ्राता उसको ग्रैनोबिल ( Grenoble ) अपने साथ लाया, तब उसका परिचय एक विख्यात गणितज्ञ जीन वैप्टिस्ट फ़ोरियर ( Jean Baptiste Fourier ) से हुआ। फ़ोरियर नेपोलियन के विद्वानों की सभा का एक सदस्य था और वह उसके साथ मिस्र

<sup>1.</sup> Encyclopaedia Britannica - 1819 Ed.

गया था। फ़ोरियर ने अपनः मिस्री पुरातत्व का सग्रह दिखाया। उसमें मिस्र की प्राचीन लिपियों की वस्तुयें भी थीं जिनकी ओर शैम्पोलियों विशेष रूप से आकर्षित हुआ। उसी समय से उसने उस अज्ञात लिपि के रहस्य का उद्वाटन करने की ठान ली।

अब उसने भाषाओं का तथा इतिहास का अध्ययन आरम्भ कर दिया और पेरिस चला गया जहाँ उसका परिचय दि सेसी से हुआ और उसे रोसेटा – प्रस्तर के अभिलेखों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वह दि सेसी का शिष्य बन गया। १० वर्ष की आयु में वह ग्रेनोबिल में १००९ में इतिहास का प्राध्यापक नियुक्त हो गया। परन्तु कुछ वर्षों के पश्चात् उसको पदच्युत कर दिया गया क्योंकि उसकी नैगोलियन के लिए सहानुभूति प्रतीत की गयो। १८९७ में वह पुनः ग्रैनोबिल आया और उसकी एकादमी आफ साइन्सेज (Academy of Sciences) में पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो गयी परन्तु वह पुनः राजद्रोह के दोषारोपण में निर्वासित कर दिया गया। वह तुरन्त पेरिस भाग गया।

इस विपत्ति काल में भी शैम्पोलियों मिस्र तथा उसकी गूढ़ लिपि की समस्या को सुलझाने में संलग्न रहा। इसके लिए सर्वप्रथम उसने कॉप्टिक भाषा व लिपि का गहन अध्ययन किया। १८२२ के आरम्भ में उसने अकादमी (Academie des Inscriptions et Belles-lettres) के सदस्यों के समन्न मिस्र की चित्र लिपि के ध्वन्यात्मक चिह्नों की तालिका प्रदिशति की जिसमें उसने कार्टू शों के अन्दर अंकित विह्नों के वर्णात्मक रूपों की घोषणा की तथा उनके गूढ़ रहस्योद्घाटन सम्बन्धी अपनी योग्यता का भी वर्णन किया।

इस शोध की सफलता उसको फ़िलाइ के शिलास्तम्भ (Philae Obelisk) द्वारा प्राप्त हुई। यह स्तम्भ १८१५ में डब्ल्यू॰ जे॰ बेंक्स (W. J. Bankes) को फ़िलाइ में टूटा हुआ प्राप्त हुआ था। यह स्तम्भ टाँलेमी षट्य द्वारा १७३ ई॰ पू॰ में फ़िलाइ के मन्दिर के सामने स्थापित कराया गया था। इसमें हैरोग्लिफ्स तथा ग्रीक लिपि में यह राजाजा उत्कीण की हुई थी कि "मन्दिर के दर्शन करने आने वाले यात्रियों को भोजन तथा ठहरने का स्थान प्रदान किया जायेगा"। उसको वेंक्स अपने निवास स्थान डोरसेट को ले गया। इसी स्तम्भ लेख की प्रतिलिपि शैम्पोलियों के पास भी अन्य विद्वानों के साथ भेजी गयी थी। इसमें क्ल्योपेत्रा का नाम भी अंकित था। इस प्रकार शैम्पोलियों ने लगभग ८० कार्टूश के चिह्नों को पहचान लिया जिनमें ग्रीक व रोमन शासकों के नाम थे।

अमी तक उसने ग्रीक - वंश के पूर्व के शासकों के नाम ज्ञात नहीं किये थे। १४ सितम्बर १८२२ का दिन शैम्पोलियों के लिए एक अविस्मरणीय दिवस था। इस दिन उसको जीन निकोलस हुईओत ( Jean Nicolas Huyot ) एक शिल्पकार द्वारा एक मन्दिर की अभिलेखों की कई प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई। यह सब अभिलेख बहुत प्राचीन थे। इसमें भी अनेक कार्टू श थे। मनेथो की वंशावली तथा बाइबिल की हजरत मूसा की घटनायें भी उसके समक्ष थीं। इन अभिलेखों में उसने दो शासकों के नाम देखे जिनके चित्त 'फ॰ सं॰ - २९४' पर दिये गये हैं। शैम्पोलियों ने पहले नाम का पहला चित्त 'रा' 'रे', ( सूर्य ) तथा बाद के दो चित्त 'स' 'स' पढ़ लिए। अब समस्या आयी बीच के चित्त के लिए। कॉप्टिक में 'ms' के अर्थ होते थे 'उत्पन्त हुआ' व 'mas' के अर्थ होते थे 'वच्चा'। तभी वह समझ गया 'सूर्य का वच्चा' या 'सूर्य पुत्र' अर्थात् रेमेसीज ( Rameses अथवा Ramesses )। इसी प्रकार दूसरे चित्र में पत्नी का पहला चित्र 'टाट देवता का पुत्र' टूटिमस ( Thotmss )

अपनी इस सफलता के निष्कर्षों को उसने अपनी पुस्तक ( Precis du Systeme hieroglyphi que '

को ५८२४ में प्रकाशित कराया और संसार को चिकत कर दिया। उसने इस पुस्तक में सिद्ध कर दिया कि मिस्र की लिपि अति जटिल है। इस लिपि में तीनों प्रकार (चित्रात्मक, संकेतात्मक तथा ध्वन्यात्मक— Pictographic, Ideographic and Phonetic) के चिह्न न केवल एक अभिलेख या वाक्य में दृष्टिगोचर होते हैं अपितु भव्दों में भी वर्तमान होते हैं।

१६२४ से अपनी मृत्यु (१६३२) तक वह हैरोग्लिप्स के ज्ञान की वृद्धि करने में अनवरत प्रयास करता रहा। इसी सन्दर्भ में वह फांस सरकार द्वारा मिस्र भेजा गया जहाँ जाकर वह अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ लेता रहा तथा उनका अध्ययन भी करता रहा। इसी सल्यनता के काल में उसका स्वगंवास हो गया। तत्पश्चात् उसके भ्राता ने पेरिस से १६४१ में 'मिस्र की व्याकरण (Grammaire Egyptienne)' तथा १६४३ में 'मिस्र का शब्दकोष' (Dictionnaire Egyptien) प्रकाशित किये जो श्रीम्पोलियों को अमर बना गये तथा विश्व के समक्ष एक देश की अज्ञात प्राचीन संस्कृति व इतिहास को ज्ञात बना गये।

इतने परिश्रम पर भी बहुत से विद्वान् जैसे, ए० डब्ल्यू० स्पोह्स ( A. W. Spohn ), जी॰ सेफ़ाथ ( G. Seyfarth ), जे० नलाप्रोथ ( J. Klaproth ) तथा सी० सिमोनाइड्स ( C. Simonides ) मैम्पोलियों के प्रामाणिक शोधकार्य के निष्कर्षों से सहमत नहीं हुए, परन्तु इटलों के दो विद्वानों, एच० रोसेलिनी ( H. Rosellini ) तथा रिचर्ड लेप्सियस ( Richard Lepsius ) ने इस शोधकार्य की बड़ी प्रशंसा की। पद्द में जर्मन विद्वानों के एक दल, जिसमें लेप्सियस भी था, ने टैनिस के समीप एक चूने के पत्थर की पाटिया ( Slab ) उत्खिनत की। यह शिलालेख कैनोपस ( Canopus ) की राजाज्ञा थी जिसमें टॉलिमी तृतीय को एक कृतज्ञ पुरोहित द्वारा मानपत्र भेंट किया गया था। संयोगवश १५ वर्ष के पश्चात् इसी प्रकार का शिलालेख जी० मैस्प्रो ( G. Maspero ) को प्राप्त हुआ जिस पर वही शब्द उत्कीण थे। इन दोनों शिलालेखों पर तीनों लीपियाँ उत्कीण थीं ( ऊपर ३७ पंक्तियाँ हैरोग्लिप्स की, नीचे ७६ पंक्तियाँ ग्रीक लिपि की तथा ५७ पंक्तियाँ डिमॉटिक लिपि की )।

उन्नीसवीं श० के अन्त तक हैरोज्लिफ़्स का ज्ञान वैज्ञानिक रूप धारण कर चुका था। उसमें लेषमात्र भी अनुमान व संशय का स्थान न था। लुडिवग स्टर्न (Ludwig Stern) एवं एडोल्फ़ अर्मन (Adolf Erman) के व्याकरणीय अध्ययन ने तथा कर्ट सेथे (Kurt Sethe), सर एच० टॉम्पसन (Sir H. Thompson), एच० ग्रेपो (H. Grapo), डब्ल्यु स्पीगेलबर्ग (W. Spigelberg) तथा एस० दि बक (S. de Buck) के अनुक्रमिक कृत्यों ने श्रम्पोलियों के शोध की न केवल पुष्टि की अपितु भावी पीड़ी के विद्यार्थियों के लिए लिपि के अध्ययन को पर्याप्त सरल बना दिया।

लिपि की कुछ विशेषतायें: विविध विद्वानों के १५० वर्ष के अथक परिश्रम द्वारा मिस्र की रहस्यमयी हैरोग्लिफ़्स तथा अन्य छिपियों के विषय में निम्नलिखित रहस्य प्रकाश में आये :—

9. हैरोग्लिफ्सः एक पवित्र लिपि मानी जाती थी। इसका प्रयोग, मन्दिरों के दिवालों पर, शासकों की समाधियों तथा शव — पेटियों पर, पिरेमिड की भीतरी दीवालों पर तथा अन्य शिलास्तम्भों आदि पर उत्कीर्ण करने में किया जाता था।

२. इस लिपि: का जन्म कब और कैसे हुआ, निश्चय रूप से ज्ञात नहीं हो सका। इसी कारण धार्मिक

<sup>1.</sup> Decrees of Memphis and Canopus - 3 Vols. - (London 1904).

विश्वास के अन्तर्गत यह ध।रणा बन गई कि इसका जन्मदाता एक देवता था जिसका नाम टाट (Thoth) था। इस देवता का सिर एक पक्षी (Ibis) का तथा शरीर मनुष्य का था।

- रे. इस लिपि: का प्रयोग सम्भवतः २५०० ई० पू० ते (प्रथम वंश में यह लिपि वर्तमान थी) आरम्भ हुआ और ४०० ई० तक होता रहा। तदनन्तर इसका कोई ज्ञाता न रहा।
- ४. इस लिपि: के उत्कीर्ण करने की विविध प्रणालियाँ थीं। उदाहरणार्थ ऊपर से नीचे (इसमें प्रथम खड़ी पिक्त दाएँ ओर होती थी तथा दूसरी प्रथम खड़ी पिक्त के बाएँ ओर से आरम्भ की जाती थी जिस प्रकार चीनी लिपि लिश्वी जाती थी), दाएँ से बाएँ तथा ग्रीक वंश के शासन काल से कभी बाएँ से दाएँ भी अकित की जाती थी।
- इस लिप: में तीन प्रकार के चिल्लों का प्रयोग होता था।
  - ৭. चित्रास्मक: जिसमें किसी वस्तु या प्राणी का चित्र उसी वस्तु या प्राणी का बोध कराताथा।
  - २. संकेतात्मक : जिसमें चित्र या चिह्न किसी भाव का संकेत करता था।
  - ३. ध्वन्यात्मकः जिसमें चित्र या चिह्न किसी ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता था।
- ६. इस लिपि: में ध्वन्यात्मक चित्र या चिह्न तीन प्रकार के थे:—
  - पक्र विकि (Uniconsonantal): जो केवल एक ध्विन के लिए एक वर्ण रखते थे।
     इनकी संख्या २४ थी।
  - २. द्विवर्णिक (Biconsonantal): जो एक ध्विन के लिए दो वर्ण रखते थे। इनकी सख्या ७५ थी परन्तु लगभग ५० प्रयोग में आते थे।
  - ३. तैवर्णिक (Triconsonantal): जो एक ध्विन के तीन² वर्ण रखते थे।
- ७. इस लिपिः में केवल व्यंजनों (Consonants) का ही प्रयोग होता था जिस प्रकार उस काल की पश्चिम एशियाई देशों को सेमिटिक लिपियों में होता था। वैसे तो यह पद्धति बड़ी किठन व जटिल प्रतीत होती है परन्तु उस भाषा के प्रयोग करने वालों को कोई किठनाई प्रतीत नहीं हुई होगी।
- इ. इस लिपि: में किसी गब्द को लिखने के लिए वर्णों के प्रयोग के साथ साथ कभी कभी उस शब्द के निर्धारक (determinative—भाव को संकेत करने वाला) चित्र को भी अकित कर दिया जाता था और उस चित्र के नोचे एक खड़ी लकीर भी खींच दो जाती थी जो इस बात को प्रमाणित करती थी कि अमुक चित्र वर्ण नहीं अपितु निर्धारक है।

<sup>1.</sup> लगभग २००० ई० पू० से प्रयोग में आई।

<sup>2.</sup> They are also called Uniliteral, Biliteral and Triliteral.

<sup>3.</sup> आज भी भारत में उर्दू लिपि के प्रयोग में यही पद्धति प्रचलित है। इसका एक अन्य उदाहरण I. J. Gelb ने अपनी पुस्तक 'A Study of Writing' में इस प्रकार दिया है: - Writing without vowel can also be read with ease - 'n rdng the sentence will find the best proof that the English language can be written without vowels).

- ९. संसार : की यह सर्वप्रथम वर्गात्मक िंहिप थी परन्तु इसके लिखने की प्रणास्त्रियों के कारण तथा निर्धारक चित्रों का व ध्वन्यात्मक (वर्ण) चित्रों का साथ साथ प्रयोग होने की जटिलता के कारण इसका प्रयोग मिस्र के अतिरिक्त किसी अन्य देश की भाषा के लिए प्रयोगात्मक नहीं बनाया जा सका।
- ९०. संसार: की यही सर्वप्रथम छिपि थी जिसके वर्णों द्वारा (पूर्णतया नहीं ) उत्तरी सेमिटिक लिपियों का उद्भव हुआ परन्तु भाषा की भिन्नता के कारण उन वर्णों के नामों को परिवर्तित कर दिया गया।
- 99. ए० एच० गार्डिंगर व सेथे के अनुसार: इस लिपि में लगभग ७०० चित्र व चिह्न हैं जिनको २० बगों में विभाजित किया गया है। उदाहरणार्थ ६३ चिह्न मानव शरीर के अंगों के, ५५ चिह्न मानव जीवन के आजीविका के, ५२ चिह्न स्तन वाले (mammals) प्राणियों के, ३९ चिह्न पक्षियों के, २० चिह्न क्रीड़ा व वादक यंत्रों आदि के मुख्य वर्ग हैं।
- 9२. इस लिपि: का एक दूसरा रूप भी था जो कागज पर शी घता से लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। उसका नाम हेरेटिक (Hieratic) था। इसको भी धार्मिक क्षेत्र में ही प्रयोग किया जाता था जिसके कारण इसको भी पवित्र लिपि माना जाता था। इसके उद्भव के विषय में निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह प्रथम बंश में भी वर्तमान थी तथा कुछ विद्वानों का मत है कि इसका विकास पंचम वंश के शासन काल (२५०० ई० पू०) से दृष्टिगोचर होने लगा।
- १३. इन दोनों लिपियों: का प्रयोग पुरोहित वर्ग द्वारा किया जाता था। नव दीक्षित पुरोहितों को इनके लिखने की शिक्षा देने के लिए मन्दिरों में पाठशालायें स्थापित की गयीं थीं।
- १४. पच्चीसर्वे बंश: के शासन काल (७५१ से ६६३ ई० पू० तक) में जन साधारण के प्रयोग के लिए एक तीसरी लिपि का हेरेटिक से आविष्कार किया गया। उस काल के अनुसार यह हेरेटिक का सरल रूप था जिसका प्रयोग प्रायः व्यापारिक क्षेत्र में अधिक होता था। जनसाधारण के लिए ग्रीक भाषा में एक शब्द डिमॉस (Demos) था, उसी से इस लिपि का नाम भी डिमॉटिक रख दिया गया। नामकरण सम्भवतः ई० पू० की तीसरी शताब्दी में हुआ।
- १५. प्र<mark>थम यंशः</mark> के शासन काल में एक ध्विन वाले व्यंजन वर्ण, जिनकी संख्या २४ थी, निर्धारित कर लिए गए थे परन्तु पाँचवें वंश के शासन काल में ६ अन्य सम — ध्विन वा**ले वर्णी** (चित्रों) का आविष्कार कर लिया गया।
- १६. इस लिपि: को पढ़ने में दो बातों का ध्यान रखा जाता था:—
  - (क) क्षैतिज पिक्तियों (horizontal) की लिपि की दिशा (दाएँ से बाएँ या बाएँ से दाएँ) जानने के लिए चित्रों के मुख की दिशा देखी जाती थी यदि मुख बायीं खोर हो तो बाएँ से अथवा मुख दाईं ओर हो तो दाएँ से पढ़ी जाती थी।
  - (ख) दो व्यंजनों के मध्य अधिकतर 'ए' या 'ई' की झ्वनि का प्रयोग किया जाता था, जैसे 'Rmss' = 'Remeses'।

<sup>1.</sup> Homophones.

#### अगले चित्रों का विवरण

मिस्न के कुछ संकेतात्मक शब्द : (फ॰ सं॰-२९०) आरम्भ काल में चित्रों की संख्या लगभग दो सहस्र थी परन्तु जब लिपि का सरलीकरण होने लगा तथा चित्रात्मक से लिपि संकेतात्मक की ओर अग्रसर होने लगी तब इनकी संख्या कम होने लगी। चित्रों के संकेत निर्धारित होने लगे।

'फ० सं०—२९०' पर प्रथम पंक्ति के चित्र केवल चित्रात्मक (Pictographic) हैं तथा प्रत्येक चित्र एक शब्द है इसका काल लगभग ३४०० ई० पू० माना जाता है। इसमें चित्रों के नीचे दो पक्तियाँ हैं। प्रथम में मिस्र की भाषा में नाम दिए हैं और इसी के नीचे हिन्दी भाषा में उसी चित्र के नाम दिये हैं। उस काल में ऐसे लगभग ७०० चित्रात्मक शब्द थे।

द्वितीय पंक्ति में वही चित्र कुछ सकेत देने लगे और इसको संकेतात्मक (Ideographic) लिपि कहने लगे। अब आंख केवल आंख का चित्र नहीं रहा अपितु उसके अर्थ 'देखना' हो गया तथा दो टांग का चित्र 'चलना' हो गया।

तृतीय पंक्ति में गुणवाची शब्द दिए गये हैं। चित्र भौतिक हैं पर उनसे अभौतिक भाव निकलता है। चतुर्थ पंक्ति में निर्धारक (Determinatives) शब्दों का निर्माण किया गया है। चित्र बना देने से पूरा भाव व्यक्त हो जाता था। इस प्रकार लिपि का विकास हुआ जिसका काल गार्डिनर ने अपनी पुस्तक में दिया है:—

| <b>৭- प्राचीन लिपि</b> : | ३४०० | से         | 24.                  |
|--------------------------|------|------------|----------------------|
| २. मध्यकालीन लिपि :      | 2800 | ्,<br>से   | २४०० ई० पू०          |
| रे. अन्तिम काल की लिपि:  | 93%0 | रा<br>मे   | १३५० ई० पू०          |
|                          |      | \ <b>1</b> | ७०० ई० पू०तक।        |
|                          |      | आर ७००     | ई॰ पू॰ से ४०० ई॰ तक। |

हैरोग्लिफ़ स के वर्ण (डिरिजर द्वारा): (फ॰ संट—२९१) इस चित्र में वह २४ वर्ण दिए गये हैं जो प्रथम वंश के शासनकाल में प्रयोगात्मक बनाये गये। इनमें केवल व्यंजनों का ही प्रयोग होता था। प्रत्येक वर्ण के चित्र का नाम तथा हिन्दी व रोमन लिपि में उसकी ध्विन दी गई है। प्रत्येक वर्ण के लिए एक चित्र है।

हेरोग्लिफ स के वर्ण (वैलिस बज द्वारा) : (फ॰ सं॰—२९२) इस चित्र में हैरोग्लिप स की वर्णमाला में ६ नये वर्ण जोड़े गये हैं। पाँचवें वंश में ३० वर्ण हो गये थे। ल, ओ, ऊ, न, श, प नये हैं। कुछ समध्वनियों वाले भी जोड़े गये।

ध्यनियाँ व चित्र : ( फ॰ सं॰ -- २९३ ) इस चित्र में ऊपर की ओर वाले द्विविणक ( Bi-consonantal )

<sup>1.</sup> Jansen, H.: Syn, Symbol and Scripts Page-58, (1970).

<sup>2.</sup> Determinatives.

<sup>3.</sup> Gardiner, A. H.: Egyptian Grammar (1927).

<sup>4.</sup> Friedrich, J: Extinct Languages Page-12, (1962).

<sup>5.</sup> Uniconsonantal.

<sup>6.</sup> Erust Doblhofer: Voices in Stones (1955).

चित्र हैं, मध्य वाले कुछ अन्य सम - ध्वित वाले चित्र हैं जो ग्रीक काल में जोड़े गये तथा नीचे वाले त्रविणिक नित्र या वर्ण 2 हैं।

हैरोग्लिफ स के कुछ शब्द: 3 (फ॰ सं॰—२९४) इस चित्र के ऊपर की ओर के शब्दों में प्रथम नाम 'टॉलेमी' का है जो सर्वप्रथम दि सेसी ने पढ़ा था और इसी नाम के द्वारा गैम्पोलियों ने नीचे के नाम 'क्ल्योपेत्रा' की तुलना की थी। 'P', 'O', 'L', वर्णों को वह जानता था बाद में नाम को पहचानने पर और वर्ण जान गया । क्ल्योपेत्रा में पहला वर्ण 'C' है जो 'क' की ध्विन के समान है और सातवें अक्षर को 'द' की ध्विन वाले चित्र से अंकित किया गया है। संभवतः उस काल में वल्योपेद्रा ही उच्चारण करते हों। 'रेमेसीज' व 'टुटमस' के नाम र्शम्पोलियों ने १४ दिसम्बर १ ५२२ को पहचाने।

अतिरिक्त वर्णव कुछ शब्द: (फ॰ सं॰ - २९५) इसमें चित्र की वर्णात्मक ध्विन, चित्र का नाम तथा उसका हिन्दी नाम फलक के सीधी बोर कुछ शब्द, उनके लिखने की अनोखी पद्धति, साथ में निर्धारक चित्र, उसका मिस्री भाषा में नाम, किन वर्णों से शब्द का निर्माण हुआ हिन्दी में उसके अर्थ आदि प्रत्येक शब्द के साथ दिये गए हैं। शब्द 'दिन ( Day )' ( फ॰ सं०-२९४ ) जिसको मिस्र की भाषा में 'हर वू ( Har Wu )4' कहते हैं परन्तु लिखा जाता है 'HRW' बिना स्वरों के चार प्रकार से। उसी के नीचे एक वाक्य दिया है जिसका अंग्रेजी भाषा में अर्थ है 'A man lives when his name is pronounced' अर्थात् 'मनुष्य, नाम से जीवित रहता है'। इन दोनों ( शब्द व वाक्य ) में वर्ण तथा निर्धारक शब्द भी दिये गये हैं। उनके पास या नीचे एक खड़ी लकीर अंकित कर दी जाती थी जो सूचित करती थी कि यह चित्र ध्वन्यात्मक वर्ण नहीं अपित् निर्धारक चित्र है। इसी कारण दिन के 'सूर्य' का तथा नाम व मनुष्य के लिए मनुष्य का चित्र भी अंकित कर दिया गया है।

इस चित्र में ऊपर से नीचे तक लिपि को सरलता से पढ़ने के कारण बाएँ से दाएँ की ओर बना लिया गया है। हैरोग्लिफ़्स में जब बाएँ से दाएँ लिखा जाता है तो चित्रों की दिशा बाई ओर होती हैं और जब दाएँ से बाएँ लिखा जाता है तो दाई ओर होती है।

हैरोग्लिफ स तथा हेरेटिक के कुछ प्रतिदर्श : वायीं ओर ऊपर से ( फ॰ सं॰ - २९६ ):-

| उच्चारण     | अर्थ                |
|-------------|---------------------|
| उबेन        | सूर्योदय            |
| इतेन        | सूर्य का चक         |
| पेद         | घुटना               |
| रामपेत      | आकाश में सूर्य      |
| हेरु, हर वू | दिन                 |
|             | उबेन<br>इतेन<br>पेद |

इसके नीचे हेरेटिक (हैरोग्लिफ्म का घसीट रूप) के दो काल की लिपि में एक शब्द 'हर वू' (दिन) लिखा गया है। उसमें सं० - १ में आरिम्यिक हेरेटिक तथा सं० - २ में पुराकालीन हेरेटिक का

<sup>1.</sup> Friedrich, J,: Extinct Languages p-7, (1962).

<sup>2.</sup> Triconsonantal.

<sup>3.</sup> P. E. Cleator: Lost Languages-Page 49-51 (1957).

<sup>4.</sup> Gardiner, A. H.: Egyptian Grammar P - 27, (1927).

प्रतिदर्श है। इसी 'फ॰ सं॰ - २९६' पर सीधी ओर हैरोग्लिफ़्स तथा साथ साथ हेरेटिक भी दी गई है, दोनों ऊपर से नीचे लिखे गये हैं जो इस प्रकार पढ़े जायेंगे :-

| शब्द             |   | अर्थ                |
|------------------|---|---------------------|
| न ख़ेम्म         | = | दूर ले जाना; बचाना। |
| पीटना            | - | . निर्धारक शब्द है। |
| स                | = | वह (स्त्री)         |
| ह - न - अ; हीना  | = | (सब) के साथ         |
| आँख (निर्धारक)   | = | देखना               |
| र - त; इर्रत     | = | स्त्री, पुरुष       |
| स्त्रो – पुरुष   | = | निर्धारक मन्द हैं   |
| नब + त; नेबेत    |   |                     |
| निर्धारक + अक्षर | = | सब                  |
| र                | = | को                  |
| स                | = | वह (स्त्री)         |
|                  |   |                     |

इसका अनुवाद होगा-- 'उस (स्त्री) को बचाओ, उन सब स्त्री पुरुषों से, जो उसको (स्त्री) पीट रहे हैं'।

हैरोग्लिफ स का घसीट रूप हेरेटिक: (फ॰ सं॰ - २९७) इस चित्र में हैरोग्लिफ स के कुछ वणीं का मसीट रूप विद्या गया है। इसमें बाएँ से प्रथम कॉल्म में चित्रों की ध्विन (Phonetic value) दी है, दूसरे में वर्ण, तीसरे और भीभे कालम में परिवर्तन तथा पाँचवें में पूर्ण परिवर्तित रूप दिया गया है। हेरेटिक का कब निर्माण हुआ यह बिषय विवादास्पद है। कुछ विद्वानों का मत है कि हैरोग्लिफ से साथ ही इसका भी प्रयोग होता था।

हैरोग्लिफ स एवं हेरेटिक का एक अभिलेख: (फ॰ सं०-२९८) इस अभिलेख में ऊपर हेरोग्लिफ्स (सरलीकरण के किए बाएँ से दाएँ कर लिया गया है) तथा नीचे हेरेटिक, जो दाएँ से बाएँ लिखी है, दी गई है।

मिस्र को डिमॉटिक<sup>4</sup>: जन साधारण के लिए डिमॉटिक का आविष्कार ई० पू० की सातवीं श० में हुआ। इसका प्रतिदर्श<sup>5</sup> तथा वर्ण 'फ० सं० - २९९' पर दिए गये हैं।

कॉप्टिक लिपि: (फ• स०-२००) पर कॉप्टिक लिपि की वर्णमाला है दी गई है। 'कॉप्टिक' अरबी शब्द 'क़िब्त' से गक्रत उच्चारण करके 'क़ोब्त' शब्द से बना। 'क़िब्त' शब्द 'इजिप्शियन' (Egyptian) के संक्षिप्त रूप गिब्तियस (Gyptios) से बना।

<sup>1.</sup> यह पाठ लेखक ने स्वयं काइरा ( Cairo, Egypt ) के मुख्य निदेशक के सहयोग से एक हैरोग्लिफ्स के प्रवक्ता द्वारा १९७५ में प्राप्त किया।

<sup>2.</sup> Möller, G.: Hieratische Paläographie (2 nd. Ed.) 1927, P - 36.

<sup>3.</sup> Doblhofer, E.: Voices in Stone (1961), P-81.

<sup>4.</sup> इमकी वर्णमाला लेखक ने स्टाकहोम में प्राचीन मिस्री संग्रहालय से प्राप्त की जो यहाँ दी गयी है।

<sup>5.</sup> Erman: Die Hieroglyphen-p. 7.

<sup>6.</sup> Stegemann, V.: Koptische Palaeographie (Heidelburg - 1936), p-211,

### मिस् लिपि का क्रमशः विकास



## हैरोग्लिफ्स के वर्ण (डिरिंजर द्वारा)

| w a            | Ā आ             | IV - I          |            |
|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| ्रि बटेर       | A आ             | YDE             | A T 35     |
| व च्या         | 21777           | नर्कुल          | िहिंद्ध कि |
| M N H          | अग्रमुज<br>F फ़ |                 |            |
| (2)            | 4               | PTT             | B   a      |
| 3mm            | नाग             | बैठने कास्ट्रलं | 2 मेर      |
| H 2 ह          | म ह             | RE              | N F        |
| χ              |                 |                 | ~~~        |
| X              |                 |                 | पानी       |
| S' ∩ स्स       | ऽ स             | म ख             | म ख        |
| ्री तह<br>किपा | -               |                 |            |
| कपड़ा          | चटक नी          | योनिद्वार       | आंवल       |
| ज ज            | K               | २ का            | र्ड श      |
|                |                 |                 |            |
| जग             |                 |                 | तालाब      |
| 五道             | D &             | I a             | J Z        |
| 3777           |                 |                 |            |
| SH KA N        | हथली            | पशु की गलफांस   | रोटी       |

हैरोग्लिपस के वर्ण (वैलिस बज द्वारा)

| U C 35                              | I // ई  | I N §                   | A \ \ 3前       |  |  |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|--|--|
| N C F                               | o 8 3 m | L M                     | J 35           |  |  |
| K A                                 | M H     | M #                     | ा च्या<br>च्या |  |  |
| र्ड श                               | B ब     | s स<br><del>- । -</del> | Q OFF          |  |  |
| TE                                  | N J     | P U                     | <b>5</b> 21    |  |  |
| ६ अक्षर और जोड़े गये = ल.ओ.ऊ.न.श.प. |         |                         |                |  |  |

ध्वनियाँ व चित्र एक चित्र दो ध्वनियाँ



फलक संख्या - २९३

### हैरोग्लिपस के कुछ शब्द



फलक संख्या - २९४

# कुछ अतिरिक्त वर्ण व कुछ शब्द

| यी इ देत का प्रयोग            | म मेर प्रेम           | <b>१</b> इव आना  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| इ द्वेत् का प्रयोग            |                       | 万利公司             |
| व बटेर<br>ओ का बच्चा          | <b>९</b> ख खेव<br>अमल | शेम जाना         |
| ल,र लिया                      | ो क का<br>प्रार्थना   | ्रिक्<br>श्री फ़ |
| विव वैव अं फ़न्दा             | वश श्वेत              | स <u>कल</u>      |
| प्न नेत<br>जाल<br>मुकट        | शिश श शा              | भ ् अ <u>ज</u>   |
| ) <sup>थ थे थी</sup><br>फन्दा | न नत मटका             | □ प Я            |
| म् इम्                        | ड डेव<br>पर्वत        | पेसदे स्मिला     |

## हेरोग्लिपस तथा हेरेटिक के कुछ प्रतिदर्श



फलक संख्या - २९६

हेरोग्लिपस का घसीट रूप - हेरेटिक

| अ                  |                     | T     | 2           | 2                     |
|--------------------|---------------------|-------|-------------|-----------------------|
| क                  |                     |       | CA          |                       |
| म कि वि स कि वि कि |                     |       |             | 2                     |
| ह                  |                     | ำ     |             |                       |
| फ़                 | 4                   | t     |             | 5<br>6<br>5<br>5<br>6 |
| ख                  |                     | 0     |             | 0                     |
| च                  | Cod                 | 6     | $\subset b$ | 26                    |
| र्दर               | PP                  | 9. 9  | 11          | ff<br>Zu              |
| ग                  | $\overline{\omega}$ | In    | I           | 732                   |
| ल                  | 25                  | 28    | 20          | L                     |
| ਸ                  |                     | 2     | May .       | 3                     |
| न                  | ~~~                 | ~     | ~           |                       |
| ज़                 | 2                   | 2     | 2_,         | 2                     |
| ज़<br>क़<br>र      |                     |       | 2           | مر ک                  |
| Z                  | 0                   |       | 0           |                       |
| श                  | 99999               | 22191 | Sim         | سے                    |

फलक संख्या - २९७

### हेरोग्लिपस एवं हेरेटिक का एक अभिलेख



फलक संख्या - २९८

#### डिमॉटिक की वर्णमाला

| 2<br>अ   | 4        | <b>К</b><br>л क | 1        | P          | )II      | ) day    | <b>४</b> |
|----------|----------|-----------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| <u>н</u> | 2        | U sh            | <u>ک</u> | <b>/</b> र | <u>ح</u> | <u>ন</u> | 2 3      |
| W #5     | <u>ا</u> | <u></u>         | \<br>a   | W<br>NT    | 4        | 万 3      | / b 引    |

### डिमाँटिक एवं कॉप्टिक के प्रतिदर्श



### कॉप्टिक लिपि की वर्णमाला

| ह्य | नाम    | वर्ण | Edo | -गम   | वर्ण | हत्व. | नाम               | वर्ण |
|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------------------|------|
| अ   | अल्फा  | A    | ल   | लूला  | 8    | ख     | किज               | X    |
| ब   | वीदा   | B    | म   | मीज   | U    | 뛴     | रुब्सी            | Y    |
| η   | गामा   |      | ਜ   | 4     | N    | 3     | ঠ                 | W    |
| द   | डेल्टा | 8    | क्स | एक्सी | 多    |       | डिमॉटि<br>FROM DE |      |
| ए   | एजे    | E    | 3   | ओन    | O    | श     | शेइ               | Щ    |
| ě.  | सोन    | 3    | प   | बेज   | n    | 乐     | फ़्रेड            | 4    |
| ज   | ज़ादा  | 3    | र   | रोन   | P    | ख     | खेइ               | b    |
| इ   | हादा   | H    | ਸ   | सम्मा | C    | ह     | होरी              | S    |
| तह  | तुनी   | 0    | त   | दाउ   | T    | 瓦     | नेजिपा            | X    |
| 54% | जीदा   | -    | र्इ | के    | To   | श     | 21771             | d    |
| क   |        | K    | 东   | फ़िज  | ф    | त     | र्ती              | +    |

### मिरोइटिक लिपि की वर्णमाला

| 3F  | P  | 3  | Fr P      | TO SOM   | व          |
|-----|----|----|-----------|----------|------------|
| व,ब | Ч  | म  | न         | नं       | र          |
|     |    |    | ~~~       | 予予       |            |
| ल   | रव | ख  | स         | श        | <i>ō</i> ħ |
| 2=5 |    | 2  | 11        | <u> </u> | 3          |
| 卖   | ਰ  | ते | ते        | ज़       |            |
| 2   |    |    | $\approx$ | M.       |            |

फलक संख्या - ३०१

### मिरोइटिक डिमॉटिक की वर्णमाला तथा अभिलेख

| 母皇皇皇皇母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型                                                                                  |
| अभिलेख – दाएँ से बाएँ                                                                                                 |
| :1134:1232430:41119w1392:4318                                                                                         |
| Ê K I : N H Z ITKT : I Y E R ES A : ISÊW<br>L TO R = I KÊ T(A)QTIZ HN ASEREYI WESI<br>PROTECT TAKTIZ AMON OSIRIS ISIS |
| 460 ZG:1119W14.412392:1292W9:W31Z                                                                                     |
| ILHZE:YER TEINMA : ÊLE KRE! RKÊZ                                                                                      |
| BEGOTIEN LEKAKER                                                                                                      |
| ज़केरर के पुत्र अमोनतारिस की आइसिस, ओसाइरिस व<br>तक्तीज़ अमोन (देवता) रक्षा करते हैं।                                 |

# मिस्री लिपि के अंक

| १ उस्रा स्नि                      | ा॥ ६ वसेत □ व्ह                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <sup>२</sup> सेन    <sup>11</sup> | ०० मेत व्या                                     |
| ॥ वेमत कि                         | ि हाउट कि                                       |
| ॥४ मेत् ट्रि                      | UUUU @GAA                                       |
| ॥ अ अ अ अ                         | ि ३०० हिहा भी                                   |
| ॥६ सिस गि                         | द्वा क                                          |
| ॥ सेफ़ेख                          | 1 50,000 De 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| III देन किं                       | १०इ. २इ. ५सी.४०. ३<br>८९९ ट्रिक्ता.॥            |

फल्क संख्या - ३०३

ग्रीस के निवासी जो मिस्र में आकर बसने लगे थे ५६ ई० में सेन्ट मार्क (St. Mark) द्वारा ईसाई बनाये गये थे और बाद में काप्ट्स के नाम से ज्ञात होने लगे थे। इन्होंने अपनी एक लिपि को जन्म दिया। इनकी भाषा में मिस्र व ग्रीक का मिश्रण था और मुख्य बोलियाँ, सेहीदिक (Sahidic), अख़िमिनक (Akhminic जिसमें पिश्रयन के शब्दों का मिश्रण था) और फ़्यूमिक (Fayumic जो मिस्र के फ़यूम प्रांत में बोली जाती थो – मियोरिस झील के निकट थी), भी सम्मिलित थीं।

जब मिस्र अरबों के अधीन हुआ तब वहाँ के लगभग सभी निवासियों ने इस्लाम धर्म अपना लिया परन्तु इन ईसाईयों ने नहीं अपनाया जिसके कारण यह लोग मुसलमान शासकों द्वारा निम्न नागरिक समझे जाते थे। इनके गिरजाघरों को नष्ट किया गया। इनके क्रास व चित्र नष्ट किये गये। इनको काली पगड़ियाँ पहननीं पड़ती थीं और भारी क्रास गले में लटकाने पड़ते थे परन्तु फिर भी इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया।

१३४८ में धर्म युद्ध (Crusades) आरम्भ हो गये। बाद में अपनी जान के भय से कुछ ने इस्लाम अपनाया।

काप्टिक लिपि के सबसे प्राचीन अभिलेख ईसा की दूसरी शताब्दी के प्राप्त हुए परन्तु लिपि इससे पहले आरम्भ हो चुकी थी। सातवीं श॰ में अरबी ने कॉप्टिक की जगह लेखी परन्तु धार्मिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग अब भी काप्ट्स (ईसाईयों) द्वारा किया जाता है। दशवीं श॰ तक इसका प्रयोग होता रहा।

स्पीग्लिबर्ग के अनुसार इसमें २४ चिह्न कुछ नाममात्र परिवर्तित करके ग्रीक लिपि से लिए गये हैं, एक नये वर्ण का निर्माण किया गया है। इस प्रकार २५ हो गये। इसमें ७ चिह्न डिमॉटिक से लेकर जोड़ दिये। इस तरह कुल मिलाकर इसमें ३२ वर्ण हो गए।

शैम्पोलियाँ ने इसी का सर्वप्रथम अध्ययन किया या।

मिरोइटिक लिपि की वर्णमालाः (फ॰ सं॰—३०९) इस चित्र में २३ वर्णों वाली मिरोइटिक वर्णमाला² दी गई है। मिस्र के दक्षिण में एक देश नूबिया था जिसमें अफ़ीका निवासी रहा करते थे। उनको मिस्र के शासकों ने कई बार अपने अधीन किया, उनकी सोने की खानों से सोना लेते रहे तथा उनको निम्न कोटि के नागरिक मानते रहे। युद्ध में उनकी सेना अधिक होती थी क्योंकि मिस्र के निवासी विलासी थे। मिस्र ने सबसे पहले १९०० ई० पू० में नूबिया को परास्त किया और १४५० में उसको मिस्र का एक उपनिवेश बना लिया।

द्र ई॰ पू॰ में एक नये राज्य की स्थापना की गई जिसकी राजधानी नपाता थी और नदी के पार एक उप - राजधानी मिरोइ थी। यहाँ पहले तो मिस्र की लिपि का ही प्रयोग होता था परन्तु जैसे के पार एक उप - राजधानी मिरोइ थी। यहाँ पहले तो मिस्र की पद्धित पर - का निर्माण कर लिया। जैसे यह देश स्वतन्त्र होता गया इसने अपनी एक नवीन लिपि - मिस्र की पद्धित पर - का निर्माण कर लिया।

इस देश का पुरातात्त्विक सर्वेक्षण लेप्सियस ने १८४४ में तथा जी० रीन्सर (G. Reinser) ने १९२१ – २३ में किया। इस सर्वेक्षण के द्वा रा हैरोग्लिफ्स तथा मिरोइटिक दोनों के अभिलेख प्राप्त हुए। इनको एच० ब्रुग्श (H. Brugsch १८८७) ने अधूरा पढ़ा तथा प्रिफ़िथ ने पूर्णतया इसका रहस्योद्घाटन

<sup>1.</sup> Stegemann, V.: Koptische Palaeographie (Heidelberg - 1936), p - 271

<sup>2.</sup> Erman, A. : Die Hieraglyphen (1927), P-37.

किया। विद्वानों के मतानुसार मिरोइटिक का जन्म व विकास नवीं शताब्दी ई० पू० से आरम्भ हो गया था और ७०० ई० पू० तक पूर्णतया प्रयोगप्तमक हो गई।

जिस प्रकार मिस्र में घसीट रूप हेरेटिक विकसित हुआ उसी प्रकार मिरोइटिक का घसीट रूप डिमॉटिक लगभग ७ वीं शती में विकसित हुआ। उस काल में नूबिया वंश का शासन पूर्ण मिस्र पर था। तभी घसीट — रूप की धावश्यकता प्रतीत हुई। मिरोइ नगर को अक्सुम के शासक ऐजेनीज (Aeizanes) ने ३५० ई० में नष्ट कर दिया।

सिरोइ की डिमॉटिक: 'फ॰ सं॰ - ३०२' पर डिमॉटिक की वर्णमाला विश्वित है। ग्रिफिथ के मेमुयार्स (Memoirs) से दी गई है (चित्र के नीचे देखिये)।

अभिलेख दाएँ से बाएँ दिया गया है। उच्चारण रोमन वर्णों द्वारा दिया गया है जिसमें उसी के नीचे बायीं ओर से छिखे गये हैं। चतुर्थ पंक्ति में अंग्रेजी में अनुवाद दिया गया है तथा पूरे अभिलेख का हिन्दी में अनुवाद कर दिया गया है। इसका अन्तिम प्रयोग १९ दिसम्बर ४५२ ६० को हुआ तदनन्तर यह छोप हो गई।

मिस्र के प्राचीन अंक: लिपि के साथ साथ गणित आदि का भी विकास हुआ जिसके लिए अंकों का आविष्कार किया गया। 'फ० स॰ ३०३' पर मिस्रीलिपि के अंक<sup>2</sup> दिये गये हैं। इस फलक में १६ कालम हैं जिनमें निम्नलिखित अंक दिए गये हैं:—

9. पहले अंक: उसका उच्चारण तथा उसको लिपि में कैसे लिखा जाय। उदाहरणार्थ। = उआ ( एक ) चित्रलिपि में उसी के आगे लिखा है।

इसी प्रकार दस कालमों में दस तक के अंक दे दिए गये हैं।

११. इस कालम में बीस के अक तथा उनकी लिपि है।

|   |    |   |     | टिट |     | n 3 |   |   |     |                       |
|---|----|---|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----------------------|
| 1 | II | Ш | lll | 4   | 111 |     |   |   | 1   | A STATE OF THE SECOND |
| १ | 2  | 3 | ४   | ų   | દ્  | ڡ   | 2 | £ | 20. | SERVICE OF            |

फलक संख्या - ३०३ क

१२. इसमें अस्सी के अंक दिए गये हैं।

१३. में सी का अंक है।

<sup>1.</sup> Griffith: Meroitic Inscriptions, Vol. 1. xix. Memoires of Archaeological Survey of Egypt. (London. 1911), page - 73.

<sup>2.</sup> Budge, E.A.W.: Easy Lessons in Egyptian Hieroglyphics (1922), P-38.

१४. में एक सहस्र का।

१५. में दस सहस्र का।

१६. १२५४३ को हैरोग्लिफ़्स में किस प्रकार जिखा जाएगा - दिया गया है। इसके अतिरिक्त हेरेटिक के अक 'फ॰ स॰ - ३०३ क' पर दिये गये हैं।

#### पठनीय सामग्रो

: Egypt - to the end of the old kingdom ( 1965 ). Aldred, Cyril

: A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty ( 1927 ). Bevan, Edwyn

: The Egyptian Hieroglyphs ( 1857 ). Birch S.

: A History of Egypt - From the Earliest Times to Persian Breasted, J. H.

Conquest ( 1925 ).

: Aucient Records of Egypt ( 1909 ). Breasted, J. S.

The Literature of Ancient Egyptians ( 1914 ). Budge E A.W.

: The Rosetta Stone ( 1929 ).

Easy Lessons in Egyptian Hieroglyphics ( 1922 ).

: Lost Languages ( 1957 ). Cleater, P. E.

: Life Under The Pharaohs ( 958). Cottrell, Leonard

The Alphabet - A Key to the History of Mankind ( 1948 ). Diringer, David

Voices in Stone (1955). Doblhofer, Erust

Demotische Lesestuccke - 3 Vols. (1937). Erichsen, W.

The Literature of Ancient Egyptians ( 1921). Erman, Adolf

The Nature and Development of the Egyptian Hieroglyphic Gardiner, A. H.

Writing ( Journal of Egyptian Archaeology - 1915 ).

Egyptian Grammar (1927).

17 ", The Legacy of Egypt ( 1957 ). Glan Ville, S. R. K.

A Collection of Hieroglyphs (1838). Griffith, F. L

The Inscriptions of Meroe (191).

Signs, Symbols and Script (1965). Jansen, Hans

Hieratische Palaeographie (2nd. Ed.-1936).

Eternal Egypt (1 64). Translated in English by Dorcen Mö'ler, G. Montet, Pierre

Weightman.

Murray, M. A. and

A Coptic Reading Book for Beginners ( 1933 ). Pilcher, D.

Peet, T. A. : The Antiquity of Egyptian Civilization (Journal of

State

Egyptian Archaeology - 1922).

Petrie, Hilda : Egyptian Hieroglyphs of the First and Second

Dynasties (1927).

Petrie, W. M. F. : A History of Egypt - 3 Vols - (1924).

: Ancient Egyptians (1925).

: The Making of Egypt (1939).

Sayce, A. H.: The Decipherment of Meroitic Hieroglyphs (1911).

Sharpe, S. Egyptian Hieroglyphs (1861).

Sethe: The Decrees of Memphis and Canopus (1904).

Simonides, C. : Hieroglyphic Letters (1860).

Spiegelberg, W. : Demotische Grammatik (1925).

Sporry, J. T. : The Story of Egypt (1964).

Worrell, W. H. : A Short Account of Copts, (1945).

Young, Thomas : Egyptian Antiquities (1823).

### अफ़्रीका महाद्वीप

अफ़ीका के महाद्वीप को पाश्चात्य विद्वानों व पर्यटकों ने अन्य महाद्वीप (डार्क कान्टीनेन्ट) के नाम से सम्बोधित किया है। परन्तु कितने आश्चर्य की वात है कि इसी अन्यकारमय महाद्वीप में विश्व की एक महान् तथा प्राचीनतम संस्कृति ने जन्म लिया और आधुनिक विद्वानों को चिकत करने के लिए उसने अपने प्रमाण भी सुरक्षित रखे। अन्य प्राचीन देशों का इतिहास बहुधा पौराणिकता से आरम्भ होता है। उन देशों के शासकों का कोई प्रामाणिक इतिहास भी नहीं मिलता परन्तु इस प्राचीन देश के इतिहास में किसी प्रकार की पौराणिकता नहीं मिलती लगभग ५५०० वर्ष पूर्व के प्रमाण पुरातत्त्व वेत्ताओं ने अपने अथक परिश्रम द्वारा एकत्रित किये। इस देश को आज मिस्र के नाम से पुकारते हैं।

इस महाद्वीप में दो अन्य देशों के नाम प्राचीन इतिहास में सिम्मिलित किये गये हैं और वे कार्थेज तथा विया हैं जो आज ट्युनीशिया तथा सूडान के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। एक और देश प्राचीनता की परिधि में आता है, वह है इथियोपिया। इसके अतिरिक्त सार महाद्वीप का इतिहास सत्रहवीं श० से ज्ञात हुआ। इस्लाम धर्म के सम्पर्क में आने से कुछ भागों में दसवीं श० में भी कुछ जागृति व सभ्यता के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। उत्तरी अफ़ीका ने यूरोप व अरेविया के सम्पर्क में आने से सम्यता के सुखों तथा दुष्परिणामों का आनन्द अधिक चखा।

कुछ भागों को छोड़कर यहाँ लिपियों का जन्म अठारहवीं २० से पूर्व नहीं हुआ जिनके विषय में आगे दिया गया है।

3.00

#### नुमोदिया

इतिहास: यह प्राचीन देश ट्य्नीशिया तथा अल्जीरिया के आधुनिक देशों के भूभाग में स्थित था। इसकी राजधानी किर्ता (Cirta) थी। दूसरे प्युनिक युद्ध (२१८ से २०१ ई० पू० में) में, जो रोम तथा कार्थेज के मध्य हुआ था, नुमीदिया (Numidia) में दो मुख्य जातियाँ निवास करनी थीं। एक जाति रोम के साथ तथा दूसरी जाति कार्थेज के साथ होकर प्युनिक युद्ध में सम्मिलित हो गई।

इस देश का राजा मसीनिस्सा (Masinissa) था। उसके मरणोपरांत उसका पुत्र मिकिप्सा (Micipsa) राजिसहासनारूढ़ हुआ। उसने १४८ से ११८ ई० पू० तक राज्य किया। तदोपरांत इस देश में एक गृह युद्ध हुआ राजिसहासनारूढ़ हुआ। उसने १४८ से १९८ ई० पू० तक छोटा पड़ोसी देश था, १११ से १०६ ई पू० तक युद्ध तथा इसके बाद जुगुरथीन (Jugurthine) से, जो एक छोटा पड़ोसी देश था, १११ से १०६ ई पू० तक युद्ध तथा इसके बाद जुगुरथीन (Jugurthine) से, जो एक छोटा पड़ोसी देश था, १११ से १०६ ई पू० तक युद्ध तथा। तत्पश्चात् यह देश क्षीण गित को प्राप्त होने लगा। ४६ ई० पू० में यह रोमन राज्य का प्रांत अन गया। हुआ। तत्पश्चात् यह देश पर वैन्डलों (Vandal—एक जर्मन बर्बर जाित का नाम था) ने ४२८ ई० में इस पर ४२८ ईसवी में इस देश पर वैन्डलों (Vandal—एक जर्मन बर्बर जाित का नाम था) ने ४२८ ई० में इस पर अपक्रमण किया। अंत में यह ट्युनीशिया व अल्जीरिया देशों का एक भाग बन गया और देश का नाम लुप्त हो गया।

लिपि: नुमीदिया के देश में दो प्रकार की लिपियाँ प्रचलित थीं। एक का नाम नुमीदियन तथा दूसरी का नाम बर्बार लिपि था। इन लिपियों के अनेक शिलालेख, जो रोमन राज्य के शासन काल में उत्कीण किये गये।

## अफ्रीका - ( अठारहवीं श० के अंत में )



फलक संख्या - ३०४

थे आधुनिक मोरीतैनिया व ट्युनीशिया से प्राप्त हुये। यह लिपि संसार के विद्वानों को १६३१ में ज्ञात हुई जव एक द्विभाषिक शिलालेख, जिस पर नुमीदियन व प्युनिक लिपियाँ अंकित थीं, थुगा ( Thugga )-आधुनिक दोग्गा ( Dougga ) में से प्राप्त हुआ। थुग्गा कार्थेज व तेबेस्सा के मध्य प्युनिक काल में एक प्राचीन मुख्य नगर था। यहाँ जुपिटर, जुनो व मिनर्वा देवी व देवताओं के बड़े सुन्दर व भव्य मन्दिरों को मार्कस औरेलियस ( Marcus Aurelius ), जो रोमन राज्य का ईसा की दूसरी श० में सह-शासक था, ने निर्माण करवाये थे। वे मन्दिर आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

अभी तक इस लिपि के लगभग एक सहस्र अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से १५ अभिलेखों पर नुमीदियन व लैंटिन लिपियां तथा ६ पर नुमीदियन व प्युनिक लिपियाँ उत्कीर्ण हैं। इनके गूढ़ाक्षरों के रहस्योद्घाटन का प्रयास १८४३ में दि साल्सी ( de Saulcy )³ द्वारा थुगा की द्विभाषिक किलिप के अभिलेख से आरम्भ किया गया । तत्पश्चात् हलेवी ( Halevy ) ने लगभग २५० अभिलेखों का भाषांतरण तथा अनुवाद किया । उसके बाद अन्य विद्वानों ने इनको पढ़ा जिसमें मुख्य माइनहाफ़ ( Meinhof ) और मर्सियर ( Mercier ) के नाम उल्लेखनीय हैं । माइनहाफ़ के अनुसार इनमें स्वर वर्ण नहीं होते तथा ऊपर से नीचे व दाएँ से वाएँ लिखी जाती थीं ।

नुमीदियन लिपि का एक आंशिक पाठ : यह पाठ थुग्गा से प्राप्त एक द्विभापिक — नुमीदियन + प्युनिक -- अभिलेख के एक भाग के से लिया गया है। इसको दाएँ से वाएँ पढ़ा जायेगा। ('उ' की व्वनि 'व' है ) लिप्यन्तरणः—' खकन तबग्ग बंजफ्श मसनसन गलदत् उ – गज्ज गलदत् उ – जल्लस**न शफ्**त सबनदग् सगदत् सजसग् गलद मकूसन शफ्त गलदत् उ - फ्शन गलदत् मोसनग्शनक उ - बनज उ - शनक दशफ्त उ – म [ग्न ]'' 'फ० स०–३०६' अर्थः ''मिकिप्सा के राज्य काल के दसवें वर्ष में थुग्गा के निवासियों ने नृप मसोनिस्सा, आत्मज नृप गज, आत्मज सुफतन जिल्लसन, के लिये एक मन्दिर का निर्माण करवाया । नृप फशन आत्मज शनक, आत्मज बंज, आत्मज नगम, आत्मज तंकू, का पुत्र शुफत (था), जो सौ का कमाण्डर था"।7

बर्बर लिपि का एक आंशिक पाठ: यह आंशिक पाठ वर्बर लिपि के एक अभिलेख<sup>8</sup> से लिया गया है जिसका अनुवाद हलेवी ने किया है। यह बर्बर लोग एक यायावरीय जाति के थे, जिनको तुआरेग कहते थे। उनकी भाषा का नाम 'तमाशेक' था, जिसको वर्बर भाषा में 'तिफ़ीनार' भी कहते थे। लिप्यन्तरण :—

"बिंक रिन गृरु हस्करु करुतनहुस हसनक क्रहुलन न नसबी करु रतकल दूर कनहरत" अर्थः

इस नगर को लेखक ने फ'वरी १९७५ में स्वयं जाकर देखा है। वहाँ रोम राज्य की भव्यता अब भी दर्शनीय है।

<sup>2.</sup> यहाँ फिनाशिया को संस्कृति ७०० से १०० ई० पू० तन समृद्धि काल में रही।

<sup>3.</sup> Journal Asiatic (1849)-P. 248.

<sup>4.</sup> Meinhof. C.: 'Der libysche Text der Massinissa-Inschrift von Thugga' in Orientalist Literary Zeitung (1926), P 744

<sup>5.</sup> Chalbot, J. B.: 'Inscriptions punicalibyques'-Journal Asiatic (March-April 1918),

<sup>6.</sup> केवल प्युनिक भाग की दो पंक्तियों तथा तुमिदियन भाग की तीन पंक्तियों का अनुवाद दिया गया 🕏 ।

<sup>7.</sup> अंग्रेजी के अनुवाद से किया गया है :- "This temple the citizens of Thugga built for King Masinissa, Son of King Gaja, son of the Suffetan Z(i)llasan, the tenth year of the reign of Micipsa, in the year of King Shft, Son of King fshn. The Commander of the Hundred ( were ) Shnk, Son of the Bnj and Shft, Son of Ngm, Son of Tnkw"

<sup>8.</sup> Hanoteau, E.: Essai de la langue Tamachek (Paris., 1860) p.-132

# नुमीदियन लिपि

| अ (अलिफ़)             | ब          | ग          | द    |
|-----------------------|------------|------------|------|
| •                     | <b>⊙</b> □ |            |      |
| E                     | 3          | ज          | स्र  |
|                       | =          |            | HI   |
| श्र                   | ख          | त          | दुज  |
| MU                    | <u></u>    | <b>→</b> □ | ZN   |
| क                     | ल          | म          | न    |
| $\leftarrow \uparrow$ | -          | ) [        |      |
| स्                    | 2T         | ्रा        | म-फ़ |
| X 8                   | CC         | 三十川小       | XXX  |
| ক্                    | र          | श          | ਨ    |
|                       | 0 0        | ≥ M        | + ×  |
|                       | <b>न</b> त |            |      |
|                       | 리Ш         |            |      |

फलक संख्या - ३०५

### नुमीदियन लिपि का आंशिक पाठ

IXIX]4 >XVIO TOX I=+ नसनसम(१)श फ़ जनव गगबत नकख コロバタシニコ ज जग उ =UICOC.→X3.IXIII दनसबस तम्शनसल्लज्ड DIVE SAXE JILIC=XI नसउकम दलग ग्सजस =1X=)]||[=X€|]|||[(-X|= ग्नस्यम त्दलग नशफ़ उ त्दलग तफ़श )=+837=18=10==13 मिउतफ़शद कनशाउ जनबउ कनशा

फलक संख्या - ३०५ क

### बर्बर लिपि

| <b>अ</b> (अलिफ) | ब                         | ग्र                                                                                                                               | द                 |  |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| •               | ФП                        | + ÷                                                                                                                               | ППУ               |  |
| Jec/ ••••       | 5.                        | <b>听</b> 井                                                                                                                        | # H               |  |
| <b>₩</b>        | ভূ                        | <u>н</u><br>Г                                                                                                                     | ईज़<br><b>४</b> ३ |  |
| र्क             | ਲ 📒                       | я<br>][                                                                                                                           | न<br>             |  |
| O □             | 工一班                       | ক<br>• • •                                                                                                                        | π<br>× ×          |  |
| 0 🗆             | 3 3                       | <del>1</del> | <i>ञ</i> त<br>+⊞  |  |
| रत सत           | गत लत<br>+ <del>X</del> H | मत नत<br><b>+</b> ∃ <b>+</b>                                                                                                      | शत नक             |  |

फलक संख्या - ३०६

#### बर्बर लिपि का आंशिक पाठ



फलक संख्या ३०७

### तुर्देतेनियन लिपि के कुछ वर्ण



फलक संख्या - ३०७ क

अर्थ : ' एक कुरो को एक हड्डी मिल गई। वह उसका चर्चण करने लगा। हड्डी ने उससे कहा 'मैं बहुत कष्टकारक हूँ।' कुरो ने उससे कहा 'चिन्ता मत कर, मुझे अन्य कोई कार्य करने को नहीं हैं'।''

इस अर्थ का अनुवाद एक अंग्रेज़ी के पाठ से लिया गया है।

तुर्देतेनियन लिपि: स्पेन देश के दक्षिणी भू — भागको तुर्देतेनिया कहते थे। उसकी राजधानी तारतेसी थी। लगभग ५०० ई० पू० में यह नष्ट हो गई। इसकी लिपि २०० ई० पू० में कुछ सिक्कों पर उत्कीर्ण दृष्टिगोचर हुई। यह लिपि नुमीदियन लिपि से कुछ समानता रखती है। इसके कुछ वर्ण जो सिक्कों द्वारा प्राप्त हो सके 'फ० सं० — ३०७ क' पर दिये गये हैं। इसका एक भी अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका।

सर्वप्रथम जोवे दि जंग्रोनिज (Zobe de Zangroniz) ने, जिसने इसको प्रकाशित भी किया, रहस्योद्घाटन करने का प्रयत्न किया, जो आंशिक अशुद्ध था तत्पश्चात् माइनहोफ़ (Meinhof) ने किया और इसको लीवियन बताया।

#### कैमेरून

इतिहास: १४८२ में सर्वप्रथम पूर्तगाली यहाँ पहुँचे। सोलहवीं श० में फ़ेंच, डच्छ तथा अंग्रेज भी पहुँचे। १८६६ में जर्मन व्यापारी भी यहाँ आये। १४ जुलाई १८८४ को डा० नाचिगल (Dr. Nachtigal) ने कैमेरून को जर्मन संरक्षण में आने की घोषणा कर दो। १८०५ में इस देश का अन्तरांश जर्मनी के अधीन हो गया। १८१२ में रेलगाड़ी का चलना आरम्भ हो गया।

१६१४ के महायुद्ध में फ्रेंच और ब्रिटिश सैनिक इस जर्मन उपनिवेश में पदार्पण कर गये। दौला को अधीन कर लिया और १६१६ में योन्दे को भी ले लिया। तत्पश्चात् देश को फ्रेंच व ब्रिटिश के मध्य विभाजित कर लिया गया। महायुद्ध समाप्त होने पर जर्मनी निवासियों को अपनी निजी भूमि फिर से खरीदने की अनुमित मिल गई परन्तु दूसरे महायुद्ध के प्रथम चरणों में अर्थात् १६३६ में पुनः छीन ली गई।

१ जनवरी १६६० को यह देश स्वतन्त्र हो गया।

बामुन लिपि: कैमेरून के देश के एक भूभाग वामुन<sup>3</sup> के राजा यनजोया (NJOYA) ने १६०३ को इस लिपि का आविष्कार वामुन जाति के लोगों की वामुन भाषा के लिये किया। सर्वप्रथम यह लिपि चित्रों द्वारा आरम्भ हुई। तदनन्तर यह वर्णात्मक वनाई गई। दुगास्ट (Dugast) के अनुसार इसमें ६ प्रकार का विकास पाया जाता है। सर्वप्रथम १६०३ में इसमें केवल ४५० चिह्न थे जो सरलीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत कम होकर १६११ में केवल ५० रह गये।

जब यनजोया की मृत्यु १६३२ में हो गई तो इसका प्रयोग भी कम होते-होते लुप्त सा हो गया। इसकी विकसित पद्धति 4 'फ० सं०--३०६' पर दी गई है।

<sup>1.</sup> Jensen, H.: Syn, Sympol and Scribt—(1968)—p. 155

'A dog found a bone, he gnawed it. The bone said to him, 'I am very hard'.

Said the dog to it, 'Don't worry, I have nothing else to do".

<sup>2.</sup> सम्भवतः यह तारतेसो वही हो, जिनके विषय में प्राचीन वाहिंवल में तारशिश लिखा गया है।

<sup>3, &#</sup>x27;बामुन' को 'बामुम' भी सम्बोधित करते हैं।

<sup>4.</sup> Friedrich, J.: Alaska und Bamum Schrift, Ztschr d. dtsch, Morgen 1. Ges. 104 (i) (1954), P-317.

## बामुनन लिपि

| शब्द    | अर्थ           | ર£₀७         | ર્ફ∘ફ    | ર£ | રફ શ્દ | १६१ट | <b>ह</b> ब<br>नाम | न<br>ध्वनि |
|---------|----------------|--------------|----------|----|--------|------|-------------------|------------|
| म्फ्रोन | राजा           | X            |          | 76 | 7      | 4    | फ़ो               | फ़         |
| पवी     | शस्त्र         | <del>×</del> | <b>£</b> | 8  | 9      | 6    | प्वी              | प          |
| णा      | यहां           | F            | X        | K  | C      | じ    | আ                 | ण          |
| मी      | मुख            | 本            |          | A  | Λ      | 人    | मी                | म          |
| ना      | पकाना          | Я            |          | П  | П      | 171  | ना                | न          |
| कू      | हद             | 7            |          | ZZ | P      | 10   | क्                | क          |
| ला      | रात्रि विश्वाम | ago          | <b>o</b> | B  | 9:     | िरि  | ला                | ल          |
| यू      | भोजन           | 1            | •        | 1  | 7      | J    | य्                | य          |
| री      | उठाना          | 16           |          | F  | 1.     | 1.1  | री                | र          |

#### सोमालीलैण्ड

इतिहास : इसका प्राचीन नाम सोमालिस (Somalis) था। यहाँ के निवासी अपना सम्बन्ध हेमेटिक वंश (हजरत नूह — Noah — के एक पुत्र हाम) से मानते हैं। इनमें से एक कवीला अपने को शरीफ़ ईशाक़ विन अहमद के वंशज से सम्बन्धित मानता है। शरीफ़ ईशाक़ अपने चालीस साथियों के साथ दक्षिण अरेविया के एक प्राचीन देश हैं द्वामौत से स्थानान्तरण करके तेरहवीं श० में सोमालिस आया था। सातवीं श० में यमन, जो दक्षिण-पश्चिमी अरेविया में स्थित है, के कुरेंश जाति के लोगों ने यहाँ एक राज्य स्थापित किया था जिसकी राजधानी जैला थी। तेरहवीं श० में यह राज्य एक साम्राज्य में परिवर्तित हो गया क्योंकि इस राज्य ने अपने पड़ोस के छोटे छोटे अफ़ीकी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सोलहवीं श० में इसकी राजधानी हरार हो गई। तब तक जैला यमन के अधीन हो गया। बाद में यह तुर्की के अधीन हो गया।

१८४० में ब्रिटिश सरकार ने तज़रा के मुलतान से तथा जैला के प्रांतपित से व्यापारिक संधियाँ कर लीं। १८७५ में मिस्र के शासक इस्माइल पाशा ने तज़ूरा, वरबेरा, बुलहर और हरार को अपने अधीन कर लिया। जब १८८४ में मिस्री सूडान ने बिद्रोह कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने जैला, बरवेरा तथा बुलहर को अपने अधीन कर लिया। १८८६ में कई सोमाली सरदारों ने ब्रिटिश संरक्षण के लिए संधियाँ कर लीं।

१८८६ में ब्रिटिश व फांस ने एक संधि के अन्तर्गत सोमालिस को विभाजित कर लिया। १८८६ में इस देश का कुछ भाग इटली ने अपने अधीन कर लिया था। १८८६ में ब्रिटिश का भाग सोमालीलैण्ड तथा फ़ांस का भाग फोंच सोमालीलैण्ड कहलाने लगा। बाद में ब्रिटिश वाले भाग का नाम सोमाली हो गया और फ़ांस वाले भाग का नाम अफार्स और ईसास हो गया। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इटली वाला भाग भी ब्रिटिश के पास आ गया जो १८५० में इटली को लौटा दिया गया। राष्ट्रीय जागृति के कारण इन दोनों भागों को मिला दिया गया तत्पश्चात् २६ जून १८६० को स्वतन्त्र हो गया। फ़ांस वाला भाग अब भी फ़ांस का एक उपनिवेश है और अव इसका नाम जिबुती (Djibuti) हो गया है। यह भी २७ जून १८७६ को स्वतन्त्र हो गया।

सोमाली लिपि: सोमाली कवीले के एक सदस्य उस्मान युसुफ़ ने, जो सोमाली के सुलतान युसुफ़ अली का एक पुत्र था, एक २२ व्यंजनों तथा पाँच स्वर — वर्णों की एक वर्णमाला का आविष्कार १८२५ में किया। जब स्वर वर्णों के उच्चारण को दीर्घ करना होता था तो उसमें एक दूसरा चिह्न, जो इसके लिये निर्घारित किया गया था, लगा दिया जाता था। इसकी दिशा इटेलियन लिपि के कारण वाएँ से दाएँ रखी गई थी। परन्तु जब अरबी लिपि का प्रयोग होने लगा तब यह लिपि वीसवीं श० के आरम्भ में लोप हो गई।

सोमालो लिपि के वर्ण तथा कुछ शब्द 'फ॰ सं॰ — ३०£, ३१०' पर दिये गये हैं जो एक पुस्तक से लिये गये हैं।

#### लिबेरिया

इतिहास: सर्वप्रथम १४६१ में एक पूर्तगाली पेद्रो दि किन्तरा (Pedro de Cintra) ने लिबेरिया की भूमि पर अपने चरण रखे। उसी ने केप माउन्ट तथा केप मेसूरेडो नाम रखे। सत्रहवीं श० में जो व्यापार पूर्तगालियों के हाथ में था इंगलिश, फेंच व डच्छ लोगों के हाथ में चला गया। अठारहवीं श० में दासों का व्यापार होता रहा।

<sup>1.</sup> Bauer, H.: Ursprung des Alphabets (1937), p - 32.

सोमाली लिपि

| 3 <del>1</del> 9 | a y      | त व     | ज    | ह<br>H | रव़<br>h |
|------------------|----------|---------|------|--------|----------|
| 35 B O           | <b>で</b> | S A     | \$ Q | 5 L    | T G      |
| 新七十乙             | 4        | #<br>H  | as y | ल      | H S      |
| コス               | व ५      | ₹<br>~  | 7    | र्व व  | 39       |
|                  | 3ft<br>ス | эп<br>5 | EL   |        |          |

# सोमाली लिपि के कुछ संयुक्त अक्षर व शब्द

| ba.ब bā=बा बि<br>25 259 29                                        | बी<br>192 ZL   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| ate at at ZLZ ZLZ ZLZ                                             |                |
| द अल उएए र ल ओओ<br>OSN 6-127 NXX                                  |                |
| ओरस आरओ श ईऑ यर<br>778507 994s ZL                                 | ल ओ ओ          |
| गड मआ दएग ओ<br>९९ 35 OL 9 हें<br>इर देश में वे हम से विवाह नहीं व | इस के अर्घ     |
| मत जान्त्री।                                                      | मर्ग। विदरा की |

१८२१ में केप मेसूरेडो, अमेरिकन कालोनाइज़ेशन सोसायटी ( American Colonization Society ) ने उन दास नीग्रो लोगों का एक स्थायी स्थान बनाने के लिये निर्वाचित किया जो अमरीका से प्रथम बार स्वतंत्र करके भेजे गये थे। तब से अमरीको — दास — नीग्रो यहाँ बसने के लिये निरन्तर आते रहे। १८२५ तक लगभग बीस हज़ार अपनी मातृभूमि अफ़ीका आ गये जिसमें से लगभग ५० प्रतिशत मॅनरोविया में बस गये।

लिवेरिया को स्थापित करनेवाला प्रथम श्वेत अमरीका निवासी यहूदी अशमुन (Jehudi Ashmun) था जो अमरीका द्वारा दासों को बसाने के कार्य के लिये मेसूरेडो जो अब मॅनरोविया कहलाने लगा था, भेजा गया था। रावर्ट गुर्ले (Robert Gurley) ने इस स्थान का नाम लिवेरिया (Liberia) रखा। अन्तिम अमरीकी गवर्नर का १८४१ में स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात् एक नीग्रो गवर्नर नियुक्त हुआ। २६ जुलाई १८४७ को एक गणतंत्र राज्य हो गया और पूर्ण स्वतंत्र हो गया।

वई लिपि: इस लिपि का प्रयोग वई-नीग्रो के जाति वाले करते हैं। इनकी भाषा मेण्डे ( Mende ) है। इनकी संख्या लगभग ५० सहस्र है। यह जाति लिबेरिया, सोरे-लियोन तथा अपर-गिनी के भूभागों में निवास करती है।

वई लिपि का ज्ञान १६४६ में यूरोप निवासियों को एक अमरीकी इंजीनियर एफ़० ई० फ़ोबेंस् ( F. E. Forbes ) द्वारा हुआ। यह इंजीनियर स्वयं अपने कार्यवश अफ़ीका गया था। इसने अपने अफ़ीका के अनुभवों को प्रकाशित कराने के साथ वई लिपि को भी प्रकाशित किया। जब इस लिपि का आभास एक अफ़ीकी — भाषा — शास्त्री एफ़० डबल्यु० कोयल्लो ( F. W. Koello ) को मिला, वह तुरन्त वई लिपि के प्रयोगकत्तीओं के स्थान पर अफ़ीका पहुँचा और उसके जन्म व विकास पर शोध करने लगा।

वहाँ पहुँचकर उसको ज्ञात हुआ कि इस लिपि का जन्मदाता एक मनुष्य मोमरु दाउलू बुकेरे ( Momru Doalu Bukere ) था। विजंगेनहेबेन ने इसका उच्चारण मोमोलू दुवालू बुकेले ( Momolu Duwalu Bukele ) किया। कहा जाता है कि उसको एक स्वप्न में इस लिपि का ज्ञान हुआ था। तत्पश्चात् एक फ़ेंच अफ़ीका-विशेषज्ञ देलाफ़ोस्से ( Delafosse ) ने इस लिपि पर अपना शोध किया। यह फ़ेंच का विशेषज्ञ बुकेरे के विषय में कुछ नहीं जानता था। इसके विचार से कुछ मूल निवासियों ने लगभग २०० वर्ष पूर्व इसका आविष्कार किया।

विलगेनहेबेन के अनुसार बुकेरे की मृत्यु १८५० में हुई थी । उसने तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार लगभग १६० चिह्न निर्धारित किये और एक्रोफ़ोनी पद्धित से कुछ वर्णों का निर्माण किया। 'फ० सं० — ३११' पर उदाहरणार्थ 'व' की घ्विन 'व' शब्द से की, जो वकरे से लिया गया इसी प्रकार निम्नलिखित चिह्नों से वर्ण वने । इस लिपि की वर्णमाला विलगेनहेबेन ने प्रस्तुत की है जो ३६ वर्णों की दी गई है और लगभग प्रत्येक वर्ण के साथ ६ स्वरों की घ्विन जोड़ कर एक वर्णावली (Syllabary) प्रस्तुत की गई है। इस लिपि पर भी भारत का प्रभाव पड़ा है (फ० सं० — ३१२ से ३१२ ग)।

#### सियरें लियोन

इतिहास: 'लियोन' शब्द के अर्थ हैं 'शेर' (Lion) अर्थात शेर के जैसा देश। यहाँ एक पर्वत है जिसका आकार शेर से मिलता है (हो सकता है अधिक शेर जंगल में रहते हैं इस कारण इसका नाम पड़ा)। यहाँ के मूल निवासी इसको रोमारंग (Romarang) के नाम से सम्बोधित करते हैं।

<sup>1.</sup> Klingenheben, A.: The Vai Script, Africa - VI (1933). p - 158.

# एक्रोफोनी पद्धति से चित्रों द्वारा वर्णों का विकास

| नाम  | अर्घ                 | चित्र           | वर्ण | <b>ट</b> वनि |
|------|----------------------|-----------------|------|--------------|
| सोवो | घोड़ा                | 月人人             | 4    | सो           |
| 英    | फूल                  | <del>\$</del> 0 | 050  | 、坂           |
| ता   | স্তানি               | 39-00           | -    | ता           |
| क्नं | सिर                  | (F)             | 0    | কু           |
| कोनं | वृक्ष का तना व शारवं |                 | E    | को           |
| मी   | उंगली - परहै         |                 | 1111 | मी           |

फलक संख्या - ३११

## वई लिपि

| <u>ध्व</u><br>न | अ  | ए       | इ           | CHSY | ओ    | 3     | <u>ज</u> |
|-----------------|----|---------|-------------|------|------|-------|----------|
| अ               | 9  | ·O·     | o $Io$      | T    | #    | 74    | 2→       |
| ब               | 26 | ٤.      | <u>"</u> Ž" | 49   | 0440 | S     | 0        |
| ळ्ळा            |    | K       | 9           | do   | \$   | K.    | 8        |
| अं              | 6  | 平       | ىعد         | 5    | 0D:- | • • • | ++>      |
| द               | hi | 11-8-11 | Yu          | J    | Jo   | II    | 4        |
| ड               | II | ![!     | 11          | .0.  | I    | 十     | 10       |
| 4               | 3  | 5       | 9           | 7    | ठ    | 7     | 050      |
| ग               | II | T       | +           | 34.  | 6.   | 4     | 9        |
| गवं             |    | I       |             |      | **   |       |          |
|                 |    |         | 1 42 1      |      |      |       |          |

फलक संख्या - ३१२

वई लिपि

| ध्व<br>न | अ             | D C  | इ            | cho | ओ               | 3          | <u>3</u>    |
|----------|---------------|------|--------------|-----|-----------------|------------|-------------|
| क्ट      | =             | 88   | <del>f</del> | 4   | ₩ <sup>-1</sup> | K          | <b>`</b> ¬⇒ |
| -મહ      | <del>}-</del> | ٥٣   |              | 3   | H               |            | @           |
| ज        | $\Lambda$     | J.   | عو           | 4   | αΩ              | <u>:</u>   | H>          |
| र्क      | И             | Y    | reell        | (9  | 177             | H          | 0           |
| कप्      | Δ             | 0.0  | ÷            | (3) | 37              | $\Diamond$ | 1           |
| कप्      | <b>(1)</b>    | 00   |              |     |                 |            |             |
| ल        | -             | 111  | 4            |     | β               | wy         | P           |
| म        | 4             | IIII | 4            | 0   | 0               | •:•        | S           |
| म्ब      | 叮             | K    | 9            | 8:1 | .8              | •          | 8-          |

फलक संख्या - ३१२ क

## वई लिपि

| ह्य<br>नि | अ                   | ਲ   | द्  | da  | ओ          | उ          | 3    |
|-----------|---------------------|-----|-----|-----|------------|------------|------|
| मंग्ब     | · <u>\( \cdot\)</u> | 0.0 | Ŧ   |     | ¥.1        | $\Diamond$ | •    |
| न         | I                   | X   | ·%· | R   | N          | 34         | 田    |
| ਨ         | 呼                   | 11  | 8   | uzu | F.         | zf         | P    |
| ण         | 4                   | 4   | 8   | H   |            |            |      |
| णंज       | 米                   | 3   | ii  | ii  | BPII       | . -        | 1117 |
| नंग       | 8                   | T   | 8   | 6   | منبر       | th         | 0:   |
| 中         | e                   | K   |     |     | )(         |            |      |
| प         | 4                   | 1   | 9   | B   | 000        | S          | #    |
| र         | ===                 | 111 | 42  | *   | \ <u>S</u> | my ~       | E    |

फलक संख्या - ३१२ ख

वई लिपि

| ह्य<br>नि | अ  | छ | इ               | <del>G</del>    | ओ   | उ  | 3   |
|-----------|----|---|-----------------|-----------------|-----|----|-----|
|           | 6  |   | ~<br>III        | 0               |     | )  | 111 |
| स         | 9  | 4 |                 | 8-11            | r   | 4  |     |
| त         | +  | B | 3#              | 3:              | E   | :( | 0 : |
| a         | H  |   | ( <del> -</del> | 44              | фф. | }# | 040 |
| а         | 7  | 4 | िज              | <del>3</del> 84 | 333 | 1  | 2>  |
| वं        | 7  |   |                 |                 |     |    |     |
| य         | w  | 3 | +               | بب              | 8   | 1: | H:> |
| ज़        | of | ¥ | 111             | ٤               | F   | 8  | 111 |
| गं        | 8  |   |                 |                 |     |    |     |

फलक संख्या - ३१२ ग

यहाँ सर्वप्रथम १४६२ में एक पूर्तगाली पेद्रो आया था। तत्पश्चात् यहाँ ब्रिटिश व्यापारी आये तथा दास - व्यापार आरम्भ कर दिया। १७६६ में हेनरी स्मिथमैन (Henry Smeathman) ने, जो यहाँ चार वर्ष रह चुका था, एक योजना बनाई, जिसके अन्तर्गत उसने सेना तथा नौसेना के भूतपूर्व सैनिकों को (जो नीग्रो व गोरे थे) यहाँ बसाने का विचार किया। १७६७ में ४०० नीग्रो तथा ६० योरोपियन बसाये गये। १७६६ में यहाँ के मूल निवासी शासक नेम्बाना ने समुद्री किनारे की कुछ भूमि बेच दी। १७९१ में ऐलेक्जेण्डर फ़ैक्कनब्जि (Alexander Falconbridge) ने एक नई वस्ती बसाई जिसमें लगभग ११०० नीग्रो दास थे। १७९४ में इस नगर का नाम फी टाउन (Free Town) पड़ गया। १८०७ में इस नगर को ब्रिटिश शासक को सौंप दिया गया। दास – व्यापार अवैध कर दिया गया।

जब फ़ांस भी उस भूभाग को अपने अधीन करने पहुँचा तब ब्रिटिश सरकार ने एक नीग्रो पदाधिकारी एडवर्ड डब्ल्यु० ब्लीडेन (Edward W. Blyden) को नियुक्त किया। तब उसने फ़लाबा व तिम्बो का निरीक्षण किया। १८७३ में यह दोनों मुस्लिम देश विभाजित कर दिये गये। फ़लाबा ब्रिटिश के अधीन हो गया और तिम्बो फ़ांस के।

२३ दिसम्बर १८९३ को फ़ांस व ब्रिटिश की सेनाओं में मुठभेड़ हो गई। १८९५ में एक संघि - पत्र पर दोनों सेनाओं के सेनापितयों ने हस्ताक्षर कर दिये। इस संघि के अन्तर्गत जो भूमि भाग ब्रिटिश के अधीन हो गया था १८९६ में ब्रिटिश की संरक्षणता में आ गया।

कुछ समय पश्चात् एक तिमने जाति के मुखिया बाई बुरेह (Bai Burch) ने ब्रिटिश के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया। १८९८ में मेण्डी जाति के मुखिया ने विद्रोह कर दिया। और कई ईसाई धर्म – प्रचारकों तथा ब्रिटिश सरकार के कई पदाधिकारियों का वध कर दिया।

तदनन्तर एक राष्ट्रीय राजनीति की जागृति आरम्भ होने लगी । स्वतंत्रता के लिये संघर्ष होने लगा फलस्वरूप २१ अप्रैल १९६१ को देश स्वतंत्र हो गया ।

मेण्डे लिपि: सियरें लियोन के निवासी नीग्रो मेण्डे जाति से सम्बन्धित हैं और वई नीग्रो जाति के सम्बन्धी हैं। यह अपनी लिपि का ही प्रयोग करते हैं जो लगभग एक शताब्दी पूर्व बनी। इसके विषय में एल्वर्ल एलबर (Elberl Elber) ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। १६३५ में सियरें लियोन देश के कोने कोने में उसने पर्यटन किया।

इसका आविष्कार एक नीग्रो दर्जी किसिमी कमाला ने वमा ग्राम — जिला वारी — में किया था। इसकी वर्णावली कामग चार माह में तैयार की गई थी और वई लिपि का कुछ अंशों में अनुकरण, किया गया था। इस वर्णावली के कुछ चिह्न 'फ॰ सं॰ — ३१३' पर दिये गये हैं। इसमें १६० चिह्नों का प्रयोग किया जाता है।

### नाइजेरिया

इतिहास : ग्यारहवीं श॰ में इस देश में एक कनेम नाम का साम्राज्य स्थापित हुआ था चौदहवीं श॰ में क्षीण होकर एक राज्य के रूप में रह गया। तेरहवीं श॰ में यहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस क्षीण राज्य का नाम परिवर्तित होकर पोर्नू हो गया। तदनन्तर कानो, जारिया, दौरा, गोविर और कतसीना के राज्य वन गये। इनमें आपसी युद्ध होते रहते थे। प्रत्येक राज्य अपनी सत्ता स्थापित करने में संलग्न था।

<sup>1.</sup> Friedrich, J.: 'Zu einigen Schrifterfindungen der neusten Zeit.' Z. d. d. Ges. 92 (1938) p-192.

मेण्डे लिपि

| की<br>7    | का<br><b>7</b>   | क्<br><b>"</b>   | वी ( )     | बि क | dos —                      | 37   |
|------------|------------------|------------------|------------|------|----------------------------|------|
| m 111-     | 和 ===            | ₩<br>#           | 井油         | हा 6 | हा ह                       | 9: m |
| a 13       | 南 wり             | म्ब ब्यु         | 中中         | म्बी | <b>( ( ( ( ( ( ( ( ( (</b> | 发子   |
| क्पा<br>√X | र्डी<br><b>∷</b> | न्डा             | 京人         | 登    | कपी<br><b>О</b> # <b>O</b> | gw   |
| सं ना      | म्बीं<br>क्ष     | ओ<br><b>-</b> `€ | क्पो<br>ज् | वे   | ₽ :                        | बीं  |

फलक संख्या - ३१३

अन्त में किनम राज्य के अस्किया नाम के राजा ने सबको परास्त कर एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। जब किनम राज्य क्षीण होने लगा तो हौसा की कई जातियों के परास्त शासक स्वतन्त्र होने लगे। वे पुनः आपस में युद्ध करने लगे। इनमें से दो राज्य — बोर्नू तथा केटबी पुनः शक्तिशाली हो गये।

यहाँ की जातियों में एक पर्यटक जाति फुलानी थी जो घूमा करती थी परन्तु अब वे लोग नगरों में बस गये थे। उन्हीं में से एक उसुमान दन फ़ोदियो (Usuman Dan Fodio) एक शेख था जो हज भी कर आया था। जब बहुत से फुलानी लोग दास बना लिये गये तो १८०२ में इस शेख ने आपित की जिसके कारण गोबिर के राजा ने उसको पकड़ने की आज्ञा दी। उसुमान को फुलानी तथा हौसा के मुसलमानों से सहयोग मिला और उसने गोबिर की सेना को परास्त कर दिया। तत्पश्चात् उसने काफ़िरों (मूर्ति पूजक) पर जिहाद (धार्मिक युद्ध) किया और बहुत से हौसा के भूभाग अपने अधीन कर लिये।

१८०६ में बोर्नू का राज्य स्वतंत्र हो गया और फुलानी के कई छोटे — छोटे राज्यों के शासक बना दिये गये। तत्पश्चात् फुलानी साम्राज्य की स्थापना हो गई। उसुमान के मरणोपरान्त उसका पुत्र बेल्लो सोकोतो सुलतान बना और सब फुलानी राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। १८०६ में जब बोर्नू की सेना की पराजय हो गई तो उसका शासक माई भाग गया। उसके साथ उसकी एक छोटी सेना भी थी, जिसका सेनापित लैमिनो (मोहम्मद अल अमीन अल कनेमी) था। लैमिनो ने फिर एक सेना एकत्रित की और उसने फुलानी राज्य का अन्त कर दिया और बोर्नू राज्य के बाहर निकाल दिया। माई फिर शासक बन गया परन्तु नाममात्र, सारी राजसत्ता लैमिनो के हाथ में रही। १८३५ में लैमिनो की मृत्यु हो गई। माई ने पुनः अपनी सत्ता बढ़ाई परन्तु लैमिनो के पुत्र उमर ने उसका वध कर दिया और स्वयं बोर्नू का शासक बन गया।

१८६३ में रबाब जुबैर ने बोर्नू पर आक्रमण कर दिया और १६०० में वह स्वयं शासक बन गया । यही रबाब फेंच सेना द्वारा मार डाला गया ।

बोर्नू में कई जातियाँ निवास करती थीं। उनमें से प्रमुख यरूवा तथा ईबो की जातियाँ यीं। यरूवा जाति के लोग सम्भवतः मिस्र की ओर से आये थे। सबसे पहले वे ईफ़ो में बस गये। ईफ़ो इस यरूवा जाति का मुख्य धार्मिक स्थान हो गया। पहले तो ओयो का अलाफ़िन पूरी यरूवा जाति का शासक था परन्तु १५१० के प्रश्चात् राज्य छोटी छोटी जागीरों में विभाजित हो गया और प्रत्येक जागीर का सरदार बहुत अंशों में स्वतंत्र होने लगा। अलाफ़िन की केन्द्रीय सत्ता नाममात्र को रह गई। ओयो (Oyo) का देश क्षीण होने लगा तथा दाहोमी की ओर से आक्रमण भी होने लगे। उत्तरी भाग पुनः फुलानी जाति के अवीन आ गया। छोटी छोटी जातियाँ — ओयो, एग्वा, ईफ़ी, इजेबू आदि आपस में पुनः लड़ने लगे। पकड़े हुये बन्दी दासों के रूप में बेचे जाने लगे और दासों का व्यापार बढ़ने लगा। इस दास — व्यापार का मुख्य केन्द्र लैगास था जो बाद में नाइजेरिया की राजधानी बना।

अठारहवीं श॰ में अनेक यूरोप निवासी आये। १८४६ में लैगास के राजा कोसोके के दरबार में ब्रिटिश राजदूत नियुक्त हो गया। १८८६ में रोआयेल नाइजर कम्पनी (Royal Niger Co.) की स्थापना हुई जिसको समुद्री किनारे के भूभाग का प्रबन्धकर्ता बना दिया गया। १८८७ में फुलानी राज्य के शासक इलोरिन नूफ़ें को कम्पनी ने अपने अधीन करने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप कम्पनी के एक नगर पर फुलानी सरकार ने आक्रमण कर दिया तथा कई अंग्रेज़ों को बन्दी बनाकर ले गये और उनको मारकर खा डाला।

१ जनवरी १६०० को कम्पनी ने अपना पूरा अधिकार कर लिया । १ मई १६०६ को नाइजेरिया ब्रिटिश का एक उपनिवेश बन गया और लैगास उसकी राजधानी वन गई। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् एक राष्ट्रीय विद्रोह

### यनसिब्दी लिपि

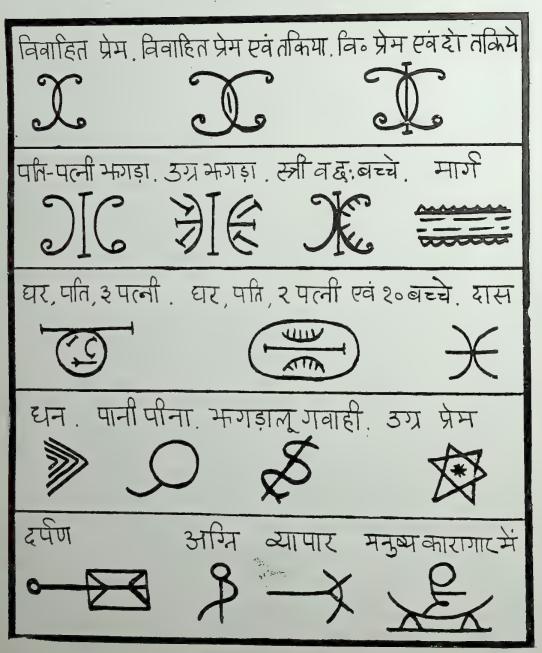

फलक संख्या - ३१४

आरम्भ हो गया और यह देश १ अक्टूबर १६६० को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। तीन वर्ष के प्रधात् एक गणतंत्र राज्य स्थापित हो गया ।

यनसिट्दी लिपि: सिविदी (Sibidi) के अर्थ प्रतिनिधि के हैं। यनसिट्दी लिपि का ज्ञान १८०५ में मैक्सवेल ( Maxwell ) तथा मैक ग्रेगर ( Mc – Gregor )¹ द्वारा योरोप निवासियों को मिला। यह लिपि ईवो व इजिक जातियों में प्रचलित थी । इसका प्रयोग एक गुप्त समाज द्वारा जादू – मंतर झाड़ – फूंक आदि के लिये किया जाता था। यह लिपि संकेतात्मक थी जिसके लिये कुछ चिह्न निर्वारित कर लिये जाते थे। उनमें से कुछ चिह्न 'फ॰ सं॰ -- ३१४' पर दिये गये हैं । इसका आविष्कार किसने किया तथा कब किया निश्चयपूर्वक ज्ञात नहीं ।

#### अबीसीनिया

इतिहास: लगभग १२०० ई० पू० सेमिटिक जाति के लोगों ने दक्षिण अरेविया के प्राचीन देश सवा को त्याग कर अफ़ीका में अपना घर बसाया और तिगरे ( Tigre ) में अक्सुम ( Aksum ) के नाम से राज्य की स्थापना भी की। कुछ हवासत से भी आये थे। इस कारण अपने देश का नाम हवाशित रखा जिसका यूरोप के निवासियों ने विगाड़ कर अवेसी तथा अवीसीनिया ( Abyssinia ) कर दिया ।

इस देश के राज्य ने ईसा की प्रथम शताब्दी में वहुत उन्नति की और अपनी एक लिपि भी बनाई।

लिपि: इस लिपि का नाम प्राचीन अवीसीनियन लिपि रखा गया। यह दक्षिण सेमिटिक वंश की एक शाखा है। इसमें २३ वर्ण थे। इसको लिटमन ( Littmann) ने पढ़ा था। इसका जन्म लगभग ई० पू० की छठी शताब्दी में हुआ था। इसकी दिशा दाएँ से वाएँ है। 'फ० सं० – ३१५' पर इसकी वर्णमाला दी गई है। कुछ वर्णों के चिह्न दो - दो भी हैं पर उनमें थोड़ी भिन्नता है।

### इथियोपिया

इतिहास: हेरोडोटस ने इथियोपियन्स को दो भागों में विभाजित किया। एक तो खड़े बालों वाले जो पूर्व की ओर निवास करते थे तथा दूसरे ऊनी बालों वाले जो पश्चिम की ओर निवास करते थे। अठारहवें वंश के शासन काल (१५७० से १३०४ ई० पू० तक ) में इथियोपिया ( Ethiopia ) मिस्र का प्रांत वन गया था। वहाँ का प्रांत पित, जो इथियोपिया का ही शासक था, किश ( कुश भी कहते थे जो नूबिया का दूसरा नाम था, नूबिया इथियोपिया का प्राचीन नाम था ) का राजकुमार था, जो मिस्र के शासकों को नीग्रो - दास व सैनिक, वैल, हाथीदाँत तथा पशुओं की खालें कर के रूप में भेंट किया करता था।

ईसा पूर्व की ग्यारहवीं श॰ में नूबिया (इथियोपिया) का राज्य पुनः स्वतन्त्र हो गया। आठवीं श॰ में एक शासक पियांखी ने मिस्र को परास्त कर मिस्र का शासक वन कर पच्चीसवें वंश की स्थापना की। इस वंश ने ७५१ से ६६३ ई० पू० तक मिस्र पर शासन किया। परन्तु असीरिया के एक शक्तिशाली शासक अशुरवनीपाल के आक्रमण के कारण, जो ७७१ में हुआ था, इस वंश का अन्त हो गया।

इथियोपिया ने मिस्र पर पुनः कभी आक्रमण नहीं किया परन्तु उसको सुडान की जंगली जातियों से युद्ध करना पड़ता था। २४ ई० पू० में रोमन सैनिकों ने इस पर आक्रमण किया तथा उसकी राजधानी नपाता को नष्ट कर दिया।

<sup>1.</sup> Mc Gregor: 'Some Notes on Nsibdi' - Journal of Royal Anthropological Institute -No. 39. (1909), p-209.

## प्राचीन अबीसीनिया की लिपि

| अ ब ज द ह        |
|------------------|
| A 17 77 2 2 UU   |
| वह यक लम्न       |
| 0十9月八四长          |
| आ(क) फ़ स क़ र श |
| O KTRPP L UW     |
| त स ख़ ज़ प      |
| 十户、日月月           |
|                  |

फलक संख्या - ३१४

# इथियोपिया - ( उन्नीसवीं श० )



फलक संख्या - ३१६

ई० पू० की सातवीं श० में सेमिटिक जाति के लोग, जो दक्षिण अरव से व्यापारियों के रूप में शनैः शनैः यहाँ आकर बसने लगे, इथियोपिया के निवासी हेमेटिक थे। कुछ दिनों पश्चात् इन वाहर से आने वालों ने अपना एक राज्य स्थापित कर लिया तथा अक्सुम उसकी राजधानी वनाई। यह लोग हवाशत के नाम से सम्बोधित किये जाने लगे। इसी नाम के कारण इस देश का नाम अबेसी, अब्सी अबीसीनिया पड़ा। यह लोग इथियोपिया के निवासियों को गौण समझते थे इसी कारण उनको अपने आधिपत्य में रखते थे। अपनी राजधानी अक्सुम को वड़ा पवित्र स्थान मानते थे, जहाँ शासकों के राज्याभिषेक होते थे और यह १६६८ तक भी होते रहे।

इथियोपिया के शासक अपने को सोलोमन (Solomon – सुलेमान), जो इस्राइल का सबसे अधिक शक्तिशाली तथा घनवान् शासक था, के वंशजों में से मानते थे। ईसा की चौथो शताब्दी में इथियोपिया के शासकों ने काप्टिक – ईसाई – धर्म – प्रचारकों से दीक्षा ली और ईसाई हो गये। अक्सुम का राज्य अपने अंत की ओर अग्रसर हो रहा था।

£११ ई॰ में फ़लाशा की शासिका योदित (Yodit) या जूडिय (Judith) ने इथियोपिया को बड़ी हानि पहुँचाई तथा उसको परास्त कर अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात् जगुये वंश के एक शासक ने इस शासिका को परास्त कर दिया और १२६ नक राज्य किया। तदनन्तर पुनः सोलोमन वंशी शासकों ने सत्ता प्राप्त कर ली।

आधुनिक इथियोपिया का पुनर्जन्म १८५५ में थ्योडोर (Theodore) के शासन काल से आरम्भ हुआ। इस शासक ने छोटे छोटे राज्यों को परास्त कर शासन की वागडोर अपने हाथों में ले ली। परन्तु नेपियर की सेना ने १८६२ में इस शासन का अंत कर दिया। उधर १८७२-७६ के मध्य मिस्र के आक्रमण होने लगे जिसके फलस्वरूप इथियोपिया लाल सागर से पृथक हो गया। १८८० में इटली ने इस देश पर आक्रमण कर दिया और १८६० में इटली ने अपना एक इरीट्रिया (Eritrea) के नाम से उपनिवेश स्थापित कर लिया। मेनेलिक ने १८६६ में इटली को परास्त कर देश को स्वतंत्र कर लिया और १६०६ में ब्रिटिश, फ्रांस व इटली के देशों की सरकारों ने इथियोपिया की सीमाओं को मान्यता प्रदान कर दी। १६२३ में इथियोपिया 'लीग आफ़ नेशन्स' (League of Nations) का सदस्य बन गया।

१६३६ में इटली ने पुनः आक्रमण कर दिया । १६४१ में ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इथियोपिमा ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर लो । अब इसकी राजधानी अदिस अवावा है ।

लिपि: जो प्रवासी अरव से आये थे वे अपने को तथा अपनी भाषा को गीज या घेर्ज कहते थे जिसके अर्थ हैं 'प्रवासी'। आरम्भ में तो वे सवा की लिपि का ही प्रयोग करते थे परन्तु ईसाई — धर्म अपनाने के पज्ञात् इन लोगों ने ३५० में दूसरे प्रकार की लिपि का प्रयोग आरम्भ कर दिया, जो प्राचीन — अवीसीनियन — लिपि के नाम से ज्ञात हुई। ईसाई — धर्म के अनुयायी होने के पश्चात् इन लोगों का सांस्कृतिक सम्बन्ध ग्रीस देश से हो गया और लिपि में परिवर्तन होने लगे। प्राचीन — अवीसीनियन का परिवर्तित रूप ही इथियोपिक अथवा गीज लिपि पड़ा। इसका प्रयोग आज भी इस देश की अन्य भाषाओं के लिये होता है।

फ़्रींड्रेख (Friedrich) तथा लिटमन² (Littmann) के विचारानुसार इथियोपिया की लिपि के २६ अक्षरों के साथ-साथ ७ स्वरों का मिश्रण किया गया है। यह तीसरो व चौथी शताब्दी के मध्य में फ़्रूमेन्शियस

<sup>1.</sup> इचारत नृह ( Noah ) के दो पुत्रों के नाम से दो जातियाँ बनीं। एक का नाम साम था जिसके वंशज सेमिटिक जाति के तथा दूसरे का नाम हाम था जिसके वंशज हेमेटिक जाति के लोग कहलाये।

<sup>2.</sup> Littmann: Deutsche Aksum - Bxpedition, iv, P - 76.

| ह-H         | E.  | ही  | हा       | 産  | हि   | हो |
|-------------|-----|-----|----------|----|------|----|
| Ù           | Ů   | 4   | <b>y</b> | ٦  | บ    | U  |
| ल- L        | लू  | ली  | ला       | ले | লি   | लो |
| ٨           | *   | ሌ   | 1        | ሌ. | 6    | 70 |
| ख-म         | অ   | -खी | ंखा      | ख  | रिव  | खो |
| th          | rh  | 4   | 4        | 4  | ሕ    | q  |
| ₽-M         | 耳   | मी  | मा       | मे | मि   | मा |
| 00          | مو  | 09  | aq       | ad | 90.  | 90 |
| 2T-Š        | -2T | शी  | शा       | शे | হিয় | शो |
| h           | m   | Щ   | щ        | щ  | ٣    | 4  |
| T-R         | ょ   | री  | रा       | रे | रि   | रो |
| 2           | 2   | 2   | 6        | 6  | C    | 5  |
| <b>स</b> ∙ऽ | स्  | सी  | सा       | से | सि   | सो |
| Λ           | 币   | 几   | 巾        | J  | IT   | T  |

| क़-Q            | 死    | क्री                      | कृत             | कं            | कु नि            | क़ा<br><b>B</b> |
|-----------------|------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| ф               | क्षे | ф                         | 4               | 4             | 4                |                 |
| ਕ-ਲ             | ब्   | की                        | वा              | ब             | वि               | ब्रो            |
| N               | 7    | N.                        | 1               | P             | 1                | <u></u>         |
| त-ा             | 瓦    | ਨੀ                        | ता              | ते            | ति               | ता              |
| त-T<br><b>†</b> | a to | ती                        | 7               | ते<br>C       | A.               | ता हो।          |
| ख-म             | खू   | ख़ी                       | रवा             | ख़े           | रिव              | रव़ा            |
| ख-म             | खू   | ख़ी                       | खा              | खे            | रिव़<br><b>भ</b> | 4               |
| <b>⊣</b> -N     | न्   | नी                        | ना              | ने            | नि               |                 |
| 7-N             | म्   | नी<br><b>५</b>            | ना<br><b>प</b>  | <b>≯</b>      | ਜਿ<br><b>7</b>   | 市四              |
| अ-'             | अ    | औ                         | आ               | अ             | <u> डि</u> न     | ओ               |
| अ-'             | ኡ    | <sub>अी</sub><br><b>ू</b> | 31T<br><b>7</b> | 화<br><b>ਨ</b> | স                | ओ               |
| क-к             | কু   | की                        | का              | के            | कि .             | को              |
| ח               | ዅ    | ኪ                         | ገ               | n             | n                | 4               |

| ਕ-W<br><b>()</b> | ق<br><b>ا</b>                                                           | वी                           | वा              | वे             | <sub>বি</sub>  | वो है         |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 37.×c            | अ<br><b>O</b> r                                                         | अी<br><b>(</b>               | आ               | अ              | জি<br><b>b</b> | ओ<br><b>P</b> |  |
| JF-Z<br>H        | л<br>H                                                                  | <sup>ज़ी</sup><br><b>H</b> , | ज़ा<br><b>H</b> | 市出             | জি<br>H        | ज़ि           |  |
| ज-J<br><b>९</b>  | ज् ६                                                                    | जी<br><b>९</b> .             | <u>ज</u>        | ने<br><b>द</b> | <sub>নি</sub>  | जी 🏲          |  |
| द-D<br><b>2</b>  | ج<br><b>رگ</b>                                                          | दी 2                         | दा 👇            | दे क्र         | दि             | कि            |  |
| ग- G             | T.                                                                      | गी                           | η<br>2          | गे             | ग              | 作了            |  |
| × इस             | × इस अशर का नाम ऐन (AIN) है। क्रमराः<br>इसकी द्विन 'अ' जैसी ही होती है। |                              |                 |                |                |               |  |

फलक संख्या - ३१७ ख

| - त-,ा  | त्    | ती    | ता    | ते    | ति    | तो        |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| M       | m     | M     | 7     | P     | T     |           |
| प-Р     | पू    | पी    | पा    | पे    | पि    | पो        |
| ጸ       | ጹ     | A.    | 2     | R     | 2     | 2         |
| स- ș    | स्    | ਦੀ    | सा    | से    | सि    | सो        |
| 2       | ጹ     | 2     | न     | 2     | र्ट   | 2         |
| द्ज - Þ | क्ज़ू | द्ज़ी | द्ज़ा | द्ज़े | द्ज़ि | दुज़ो     |
| θ       | B     | ٩     | 9     | 9     | Ò     | 8         |
| #-F     | 班     | फ़ी   | फ़्रा | 中     | 4     | फ़्रा     |
| an      | द     | 6     | 4     | 60    | 4     | <b>新6</b> |
| Ч-Р     | प्    | पी    | पा    | पे    | पि    | पो        |
| T       | 下     | T     | 工     | T     | ፕ     | 3         |

अलिफ़ के लिए भाषा शास्त्रियों ने (१) निर्धारित किपाहे इसकी दविन भी अ जैसी होती है। उसी प्रकार से ऐन-(४) (Frumentius) और थियोफ़िलास (Theophilos) के अनुसार भारतीय धर्म-प्रचारकों द्वारा किया गया। भारत में इस प्रकार की पद्धित को वारहखड़ी अथवा वर्णावली कहते थे। इस प्रकार २६ अक्षरों को ७ से गुणा कर देने से १८२ चिह्न बनाये गये।

आरम्भ में इसकी दिशा दाएँ-से-वाएँ थी परन्तु ग्रीस तथा भारत के सम्पर्क में आने से इसकी दिशा लगभग दसवीं श॰ में वाएँ से दाएँ हो गई।

'फ० सं० - ३१७-३१७ ग' पर इथियोपिया की लिपि<sup>2</sup> दी गई है।

#### पठनोय सामग्री

Barth, H.: The Northern Tribes of Nigeria (1948).

Budge, E. W. : History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia, 2 Vols. (1928)

Burns, Sir Alan : History of Nigeria (1955).

Ceruli : Oriente moderno, XII. (1932).

Crawford, O. G S. : Article on Bamun Writing (Antiquity December-1935).

Davis, Nathan : Carthage and Her Remains. (1861).

Eberl, E. : Westafrikas letztes Ratsel (1936).

Erskine, S, : Vanished Cities of North, Africa (1927),

Forde, C. D. and : The Ibo and Ibibio Speaking Peoples of Southern

Jones, G. I. Eastern Nigeria (1950).

Goddard, T. N. : The Hand-Book of Sierre Leone (1925).

Greenwall, H. J. : Unknown Liberia (1936).

and Wild, R.

Humphrey, H. N. : Origin and Progress of the Art of Writing (1938).

Jansen, Hans : Syn, Symbol and Script (1968).

Jones, A. H. M. and : History of Abyssinia (1935).

Monroe, E.

Kucznski, R. R. : The Cameroons and Togoland (1939).

Mac Gregor, J. K. : Some Notes on Nsibdi (Journal of the Royal Anthropological

Institute of Great Britain and Ireland - 1909),

1. Dillmann: Grammar der äthiopic Sprache ( 1899 ), P - 19.

<sup>2.</sup> Grohmann: Über den Ursprung and die Entwicklung der äthiopic Schrift'
Archaeologie für Schriftkunde, 1. (1914), p – 35)

Mason A. W. : A History of Writing (1924).

Mass - aquoi : 'The Vai People and Their Writing.

( Journal of African Society Vol. X. - 1910 ).

Mogeod, F. W. H. : The Syllabic Writing of the Vai People ( Journal of the

African Society - 1910 ).

Moorhouse, A. C. : Writing and Alphabet (1927).

Moreno, M. M. : Il Somalo della Somalia, (Rome - 1955).

Sahni, Swarn: Book of Nations (1972).

Smith, A. D.: Through Unknown African Countries (1897).

Springling, M.: The Alphabet-Its Rise and Development (1931),

Sumner. A. T. : Sierre Leone Studies (1932).

Talbot, P. A. : The Peoples of Southern Nigeria.

Werner, A. : The Language Families of Africa (1925).

Young, J. C. : Liberia Rediscovered (1934).

अध्याय : ७

यूरोपीय देशों की लेखन कला का इतिहास



### यूरोपीय देश

यूरोप जंगली जातियों का स्थान रहा है। यहाँ सबसे प्राचीन संस्कृति केवल ग्रीस, सायप्रस तथा इटली में मिलती थी। यही जंगली जातियाँ युद्ध करती रहीं तथा सम्यता की ओर अग्रसर होती रहीं, साय-साथ अपना विकास करती रहीं। इनमें एक गुण था कि वे साहिसक थीं। यही जातियाँ सारे विश्व की शासक बन गयीं और आज विज्ञान, तकनीकी में सब से आगे हो गईं। किस प्रकार से यूरोप के देशों में लिपियों का जन्म व विकास हुआ है इस अध्याय में विस्तार से दिया गया है।

#### सायप्रस

इतिहास : ग्रीक भाषा में इस देश का नाम किप्राँस है। पुरातात्विक उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि यहाँ ३४०० से ३२०० ई० पू० में कृषि होती थी और तात्कालिक संस्कृति के मिट्टी के वरतनों में एक प्रधानता पायी जाती थी जिसको पुरातत्त्ववेत्ताओं ने कोम्ब्ड पॉटरी (combed pottery) के नाम से सम्बोधित किया है। इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन किसी अन्य प्राचीन संस्कृति में दृष्टिगोचर नहीं होते। लगभग २४०० व २००० ई० पू० के मध्य यहाँ लाइनियर प्रकार की लेखन कला भी आरम्भ हुई थी। तथा २००० – १५०० ई० पू० के मध्य, देश के बाहर की अन्य जातियों ने यहाँ आकर बसना आरम्भ कर दिया।

पन्द्रहवीं श॰ में माइसीनिया के निवासी यहाँ आये, जो अपने साथ चक्र-निर्मित मिट्टी के बर्तन, अपने भिन्न प्रकार के अस्त्र तथा अपनी भाषा व लिपि भी लाये। यह बाद में किप्रो-माइसीनियन के नाम से ज्ञात हुये। यहाँ से मिस्र व मेसोपोटामिया को ताँबा निर्यात किया जाता था। लगभग वारहवीं श॰ में अकाइयन (Achaeon) उपनिवेशी यहाँ पहुँचे। उस काल में यहाँ एक राज्य स्थित था जिसकी राजधानी पाफ़ोस (Paphos) थी और तमीरादई (Tamiradae) राजा के वंशज राज्य करते थे।

500 ई० पू० में फ़िनीशियन आने लगे। टायर (आधु० सूर) नगर - राज्य ने किटियन में अपनी एक बस्ती भी बसा ली थी। यह बात पुरातात्त्विक उत्खनन द्वारा अनेक फ़िनीशियन अभिलेखों के प्राप्त होने से प्रमाणित होती है।

७०६ ई० पू० में प्रथम बार सायप्रस की स्वतंत्रता को ठेस पहुँची जब सरगोन द्वितीय ने, जो अक्काद (असीरिया) का शासक था, आक्रमण करके सायप्रस को परास्त कर दिया। तब सायप्रस का नाम यतनान-दनाओई का द्वीप (Yatnana the Isles of Danaoi) पड़ गया। ६६७ ई० पू० में यह देश अशुरवनीपाल को उपहार देता रहता था। तदनन्तर सायप्रस ने लगभग सी वर्ष स्वावीनता का आनन्द लिया और वह स्वर्ण युग कहलाया। इसी शताब्दी में स्टेसीनास (Stasinos) ने एक महाकाव्य 'किप्रिया' के नाम से रचा।

असीरिया की अधीनता के पश्चात् मिस्र की अधीनता आई परन्तु मिस्र के शासकों ने इस पर शासन नहीं किया। सायप्रस को कर के रूप में मिस्र को उपहार भेजने पड़ते थे। ५२५ ई० पू० में कैम्बेसिज ने इसको पिशया का उपनिवेश बना लिया और डैरियस ने इसको अपने देश के पाँचवें प्रान्त में सम्मिलित कर लिया। सायप्रस ने

#### सायप्रस



फलक संख्या - ३१८

४८० ई० पू० में, जब जर्कसीज ने ग्रीस पर आक्रमण किया था, अपनी नौसेना के साथ १५० जलपोत सहयोग के रूप में जर्कसीज को भेंट किये। ३३३ ई० पू० में सिकन्दर के आक्रमण का स्वागत किया गया।

३२३ में सिकन्दर के मरणोपरांत सायप्रस मिस्र के शासक टॉलेमी प्रथम के अन्तर्गत आ गया। ३०६ में डेमेट्रियस ने इस पर अधिकार कर लिया। २६५ में पुनः टॉलेमी ने अपने अधीन कर लिया और राजवंश के एक प्रांतपित द्वारा शासन होता रहा।

५८ ई० पू० में रोम ने पोर्कियस काटो ( Porcius Cato ) को सायप्रस रोमन राज्य के अन्तर्गत करने के लिये भेजा। जिसमें युद्ध हुआ। सहस्रों मनुष्यों का हनन हुआ। सलामिस नष्ट किया गया और सायप्रस से सब यह्दियों को निकाल दिया गया। सातवीं श० में अरब के विष्वंसक आक्रमण होने लगे। ३०० वर्षों तक सायप्रस न मुसलमानों के अधिकार में रहा और न पूर्णतया वैज्ञेन्टाइन के अधिकार में रहा। दोनों ही आक्रमणकारियों ने उसको अपना एक अड्डा एक दूसरे पर आक्रमण करने को बना लिया। तत्पश्चात् २०० वर्षों तक यह वँजेन्टाइन साम्राज्य के अन्तर्गत रहा।

१२११ में सायप्रस ब्रिटिश धार्मिक — युद्ध — सैनिकों ( Crusdaers ) के विरुद्ध हो गया। तव रिचर्ड प्रथम ने आक्रमण करके इसको अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात् इसको जेरूसेलम के हाथों वेच दिया। सायप्रस के शासकों ने धर्म-युद्ध को जीवित रखा। १४६० से १५७० ईसवी तक यह वेनिस ( इटली ) के अधीन रहा। १५९१ में ऑटोमन ( उस्मान से ओथोमन तथा ऑटोमन ) तुर्कों के अधीन आ गया और ३०० वर्षों तक तुर्की शासन में रहा। १७६४ से १८२१ तक तुर्कों के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुये। १८७८ में तुर्कों ने सायप्रस का शासन ब्रिटिश के हाथों में सौंप दिया। १६१४ में यह ब्रिटिश के अधीन हो गया। १६२५ में यह ब्रिटेन के राजवंश का एक उपनिवेश ( Crown Colony ) वन गया। १६३१ में ग्रीस के सायप्रस नागरिकों ने ग्रीस के साथ मिलाने के लिये विद्रोह किया। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् यह विद्रोह और शक्तिशाली हो गया।

१९५६ में एक गणतन्त्र राज्य बनाने की योजना बनी जिसमें तुर्कों की अल्प संख्या को सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया गया और यह निश्चय हुआ कि एक ग्रीक राष्ट्रपति हो तथा तुर्क उप — राष्ट्रपति । २६ अगस्त १६६० को एक स्वतन्त्र गणराज्य स्थापित होने की घोषणा कर दी गई। यहाँ तीन भाषाओं — ग्रीक, तुर्की एवं अंग्रेज़ी — का प्रयोग साथ साथ चलता है। निकोशिया इसकी राजधानी स्थापित हुई।

लेखन कला: उन्नीसवीं श॰ के मध्य तथा बीसवीं श॰ के आरम्भ में सायप्रस में कई पुरातात्त्विक उत्खनन किये गये। उत्खनन कार्य करने वालों के निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं:—

टी० बी० सैण्डविध ( T. B. Sandwith ), आर० एच० लैंग ( R. H. Lang ), एल० पी० दि सेसनीला ( L. P. di Cesnola ), ओ० रिखतर ( O. Richter ), एस० एल० मायर्स ( S. L. Myres ) तथा एम० मार्कीडीज ( M. Markides )। इस उत्खनन कार्यों द्वारा पता लगा कि यहाँ लाइनियर बी ( Linear B ) की लिपि शैली, जो माइसीनियन प्रवासियों के साथ लाई गई थी, ई० पू० की पन्द्रहवीं श० से आठवीं श० तक प्रचलित रही। यह भी ज्ञात हुआ कि ई० पू० की सातवीं श० से प्रथम श० तक एक वर्णावली का प्रयोग होता रहा जिसमें ४५ चिह्नों का प्रयोग किया जाता था। इसके लिखने की दिशा दाएँ से बाएँ तथा हल चलाने की पद्धित ( Beoustrophoden Style ) प्रचलित थी।

<sup>1.</sup> इसी नाम का दूसरा नगर श्रीस में पथेन्स के भी निकट था।

उत्खनन द्वारा कई द्विभाषिक अभिलेख भी प्राप्त हुये जिसके द्वारा यहाँ की लिपि के रहस्योद्वाटन में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। रहस्योद्घाटन के कार्य का भी श्रीगणेश करने के लिये कुछ प्राथमिकतायें हैिमिल्टन (Hamilton), लैंग (Lang) तथा जी० स्मिथ (G. Smith) द्वारा पूर्ण की गईं। लैंग व स्मिथ ने फिनीशिया — सिप्रियाटिक द्विभाषिक अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किया। ५६ चिह्नों में से १८ अक्षर पहचान लिये गये। तत्पश्चात् अन्य विद्वानों के सहयोग से एक वर्णावली प्रस्तुत की गई।

सिप्रियाटिक लिपि की वर्णावली: में वर्णों के रूप तथा पाँच स्वर सिम्मिलित हैं। ५०० के लगभग जो पाटियां उत्खनन में प्राप्त हुईं उनको जॉर्ज स्मिथ ने तथा वेन्ट्रिस — चैडविक ने पढ़ा और एक वर्णावली प्रस्तुत की। उसी के कुछ वर्ण 'फ० सं० — ३१६' पर दिये गये हैं। इसका समय ७०० ई० पू० निर्धारित किया गया तथा अभिलेखों की भाषा ग्रीक है।

सिप्रियाटिक लिपि का क्रेटन लिपि से सम्बन्ध: 'फ॰ सं॰ - ३२०' पर क्रीट की लाइनियर - 'A' और 'B' लिपियाँ एवं सिप्रो - मीनियन से सिप्रियाटिक लिपि का विकास विकास है। अब यह बात सर्वमान्य हो चुकी है कि आरम्भ काल में क्रीट व माइसीनिया की संस्कृतियों का सायप्रस पर प्रभाव पड़ा और लिपि का उद्भव इन्हीं देशों से आरम्भ हुआ परन्तु वाद में फ़िनीशिया व वेवीलोन आदि के सम्पर्क में आने से बहुत से परिवर्तन भी हुये।

सिप्रियाटिक लिपि का अभिलेख: यह अभिलेख सेसनोला द्वारा एक उत्खनन में, जो सलामिस (Salamis) – आधुनिक एनकोमी (Enkomi) – में किया गया, प्राप्त हुआ। इसका रहस्योद्घाटन तथा अनुवाद जॉर्ज स्मिथ ने १८८६ में किया। इसको दाएँ से वाएँ पढ़ा जायेगा। "ईरास ने इसे अपोलो को भेंट किया" (फ॰ सं॰ – ३२१). (ईरास ग्रीस का एक पौराणिक प्रेम – देवता था, अपोलो सूर्य देवता था।)

#### ग्रीस

इतिहास : ग्रीस का इतिहास सारे देश का इतिहास नहीं है। क्योंकि ग्रीस प्राचीन काल में कभी एक देश या राष्ट्र के रूप में नहीं रहा। उसका इतिहास छोटे छोटे नगर-राज्यों का इतिहास है। फिर भी संस्कृति के दृष्टिकोण से यह देश एक रहा है। इस संस्कृति का प्राचीन नाम एजियन संस्कृति था जिसका जन्म लगभग ३००० ई० पू० में हुआ। कुछ विद्वानों के विचारानुसार एजियस (Aegeus) एथँस के राजा का नाम था। जब उसने अपने पुत्र थेसियस (Thesius), जो क्रीट पर आक्रमण करने गया था, की मृत्यु का समाचार सुना, वह समुद्र में कूद पड़ा और आत्महत्या कर ली उसी के नाम पर 'एजियन संस्कृति' का नाम पड़ा। कुछ विद्वान् इस देश की संस्कृति को हेलेनिस्तिक (Hellenistic civilization) संस्कृति के नाम से सम्बोधित करते हैं। यह थेसली के दक्षिण

<sup>1.</sup> Friedrich, J.: Entziffering verschollener Schriften und Sprachen (Berlin-1924), p - 102.

<sup>2.</sup> Ventris and Chadwick: 'Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives' Journal of Hellenic Studies Vol. LXXIII. (1953); p - 84.

<sup>3.</sup> Daniel, J. F.: Prolegamena to Cypro – Minoan Script'—American Journal of Arch-aeology, Vol. 45. (1941), p – 249; Evans; Scripta Minos (1909) p – 70 Eisler, R.: J. R. A. S. (1923), p-169.

### सिप्रियाटिक लिपि की वर्णमाला

| H X €           | 日米中     | ₹ <b>%</b> I | 3ì V      | 37 "           |
|-----------------|---------|--------------|-----------|----------------|
| an 1 1          | 沙产      | 耐八个          | 新一人人      | M X A          |
| 7               | * YYW   | ATT          | T A       | T. TW          |
| 甲丰宁             |         | 4            | में १ ५   | A M (1)        |
| M V             | A 28    | CIT          | ला        | et IL O        |
| でマタ             | t 6 1   | tite         | 沙区内       | 7)(            |
| せつと             | H WH    | ET TA        | AL A      | サイト            |
| サンで             | 中丛七     | MIL          | A WA      | <sup>™</sup> × |
| 7 7             | 7111715 | 1 =00        | 7 )(%     | ₹): <b>८</b>   |
| AO <sup>E</sup> | जे अ    |              |           |                |
| 斯<br>コ          | 市米      | की -         | 前丁介3      |                |
| <u>ज</u> ),,C   |         |              | <b>\$</b> |                |
| <b>4EF</b> )(   | #GE     |              |           |                |

फलक संख्या - ३१९

### सिप्रियाटिक लिपि का क्रेटन से सम्बन्ध

| ध्विन    | लाइनियर-A  | लाइनियर- ८ | सिप्रोमीनियन | सिप्रियाटिक |
|----------|------------|------------|--------------|-------------|
| व        | )i(        | HC         | Ж            | )~C         |
| सी       | 1          | 主          | 全            |             |
| Ч        |            | +          | +            | +           |
| के       | サー         |            | 44           | + 4         |
| के<br>लो | +          | +          | +            | +           |
| त        | +          | 1          | +            | +           |
| ले       | XX         |            | 8            | 8           |
| के न     | T          | 1          | Ŧ            | 干           |
| की ती    | ^          | ^          | 1            |             |
| ਨੀ :     | $\bigcirc$ | (1)        | 个            | 个个          |
| पी       |            |            | **           | <b>W</b>    |
| प्       | 4          |            | 4            | Æ           |

फलक संख्या - ३२०

## सिप्रियाटिक लिपि के कुछ शब्द

सेसनोला (CESNOLA) के संग्रह से प्राप्त



फलक लंख्या - ३२१

में निवास करने वाली एक जाति, जिसका नाम हेलास (Hellas) था, के नाम पर रखा गया। कुछ विद्वान् ग्रीस की संस्कृति को यूनानी संस्कृति भी कहते हैं। यह नाम आयोनियन (Ionion) के नाम पर यूनान अथवा यवन कहलाने के कारण यूनानी संस्कृति हो गई। मतभेदों का कारण केवल प्रमाण की अनुपस्थिति है।

अब यह मत सर्वमान्य हो चुका है कि ग्रीस के मूल निवासी पेलासिगयन ( Pelasgeon ) थे। उत्तर की ओर से कुछ जातियाँ आकर वसने लगीं और उन्होंने नगर – राज्यों को स्थापित किया। इनके आने का काल लगभग २००० ई० पू० माना जाता है। तदनन्तर २१०० से ७०० ई० पू० तक तीन जातियों ने आकर अपने अपने नगर-राज्य स्थापित किये। उन जातियों के लोगों के नाम आयोलियन्स ( Aeolians ), डोरियन्स ( Dorians ) तथा आयोनियन्स ( Ionions ) थे। यह नगर – राज्य गृह – युद्ध में रत रहते थे तथा एक दूसरे पर शासक वनने के लिये आक्रमण करते रहते थे। कुछ दिनों पश्चात् कुछ राज्य मिल कर एक संघ ( League ) का निर्माण करने लगे तव एक संव दूसरे संव से युद्ध करता रहता था।

ई० पू० की पाँचवीं त्रा० में ग्रीस अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। चौथी व तीसरी शताब्दी में यह मैसीडोनिया के अन्तर्गत आगया। दूसरी श० से रोम के प्रभाव में आ गया। ईसवी सन् की चौथी श० में वैजेन्टायन साम्राज्य के अधीन रहा। १४५३ में ओटोमन साम्राज्य में आ गया। १६२१ — २६ तक यह टर्की से युद्ध करता रहा और ब्रिटिश, फ़ांस व रूस के सहयोग से २५ मार्च १६२६ को टर्की के शासन से मुक्त हो गया। १६२५ में यह गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। १६३५ में फिर एक राजा के शासन के अन्तर्गत आ गया। १ जनवरी १६५२ से वियान के अन्तर्गत शासन चलने लगा।

#### ग्रीस के प्राचीन मानचित्र में संख्याओं का निर्देशन

( इसमें कुछ द्वीपों के तथा राज्यों के नाम लिख दिये गये हैं नगरों को संख्या से दिखाया गया है जिसकी तालिका निम्नलिखित है )

```
१. नसास ( Knossos )
                                                १२. एफ़िसस (Ephysus)
 २. फ़रिटास ( Phaistos )
                                               [१३. समोस ( Samos )
 ३. हगिया त्रियदा ( Hagia Triada )
                                                १४. कियास ( Chios )
 ४. कइदोनिया (Cydonia)
                                                १५. ट्रॉय<sup>3</sup> ( Troy )
 ५. लिन्डस ( Lindus )
                                                १६. पोतीदइया ( Potidaea )
 ६. रोड्स ( Rhodes )
                                                १७. साइनास्कीफ़लाइ ( Cynoseephalae )
 ७. क्नीडस ( Cnidus )
                                                १८. थर्मापली (Thermopylae)
 5. कोस ( Cos )
                                                १६. डेलियम ( Delium )
 £. हेलीकार्नेसस ( Halicarnasus )
                                               २०. मराथन (Marathon)
१०. मिलेटस ( Mil tus )
                                               २१. एथेन्स ( Athens )
११. सार्डिस<sup>2</sup> ( Sardis )
                                               २२. थीवीज (Thebes)
```

<sup>1.</sup> इसी नगर में हेरोडोटस-प्रसिद्ध प्राचीन इतिहासकार-का जन्म लगभग ४८० ई० पू० में हुन्ना था। यह इतिहास का जन्मदाता म:ना जाता है।

<sup>2.</sup> यह नगर प्राचीन काल में वड़ा प्रभिद्ध राजनैतिक केन्द्र रहा है।

<sup>3.</sup> होमर के महाकाव्य का मुख्य नगर जिसका पुरातात्त्वक उत्खनन करके हेनरिख़ किलीमान (Heinrich Schliemann) ने १८९१ में एक कल्पना की पुनंजीवित कर दिया।

फलक संख्या - ३२२



प्राचीन ग्रीस - ई० पू० की दूसरी शती तक

```
३३. स्पार्टा ( Sparta )
२३. ल्यूकत्रा ( Leuctra )
२४. डेल्फ़ी ( Delphi )
                                           ३४. मेगालोपोलिस ( Megalopclis )
२५. मेगारा ( Megara )
                                           ३५. पाइलस ( Pylos )
२६. कोरिय (Corinth)
                                           ३६. ओलिम्पिया (Olympia)
२७. एपोडौरस (Epidaurus)
                                           ३७. इथाका ( Ithaca )
२८. निकियास ( Nicias )
                                          ३८. एनक्टोरियम (Anactorium)
२६. माइसोनिया ( Mycanea )
                                           ३६. अम्ब्रेसिया (Ambracia)
३०. अगींस ( Argos )
                                           ४०. एपोलोनिया ( Apollonia )
 ३१. तीगिया ( Teg:a)
                                           ४१. एजीना ( Aegina )
 ३२. मन्ती नियो ( Mintineo )
                                           ४२. कालकिस या खालिसिस (Chalcis or Khalkis)
```

#### ग्रीस के आधुनिक मानचित्र में संख्याओं का निर्देशन

इसमें नगरों के नाम लिख दिये गये हैं । छोटे बड़े द्वीप संस्था द्वारा दिये गये हैं, जिनके नाम निम्न-लिखित हैं:-

```
१. केसॉस ( Kasos )
                                             २१. क्यॉस ( Keos )
 २. कर्षेथांस ( Karpathos )
                                             २२. सिरॉस ( Syros )
 ३. टेलॉस ( Telos )
                                             २३. किथनॉस ( Kythnos )
 ४. कॉस ( Kos )
                                             २४. सेरीफ़ॉस (Seriphos)
 ५. केलिमनॉस ( Kalymnos )
                                             २५. सिफ़नॉस (Siphnos)
 ६. इकारा ( Ikara )
                                             २६. मेलॉस ( Melos )
 ७. समोस ( Samos )
                                             २७. सिकिनॉस ( Sikinos )
 -. कियांस ( Chios )
                                             २८. इयॉस ( Ios )
 £, लेसबॉस ( Les'os )
                                             २६, सन्तोरिन (Santorin)
१०. इमरोज ( Imroz )
                                             ३०. एमार्गोस ( Amargos )
११. लेमनॉस ( Lemnos )
                                             ३१. पेरॉस ( Paros )
१२. समोधेस (Sacothrace)
                                             ३२. नक्सॉस ( Naxos )
१३. थासोस ( Thasos )
                                             ३३. मिकोनाँस ( Mykonos )
१४. स्कियाथोस (Skiathos)
                                             ३४. किमोलाँस ( Cimolos )
१५. स्केपेलॉस (Skepelos)
                                             ३५. केरीगो ( Cerigo )
१६. नार्थ स्पोरेड्स ( North Sporades )
                                             ३६. जान्ते ( Zante )
१७. स्काइरॉस (Skyros
                                             ३७. केफ़ालोनिया ( Cephalonia )
१८. युबोइया ( Euboca )
                                             ३८. ल्युकाँस ( Leukas )
१९. एन्द्रॉस ( Andros )
                                             ३९. पेक्सॉस ( Paxos )
२०. तेनॉस ( Tenos )
                                            ४०. कर्फ़ - कर्कीरा ( Corfu - Kerkyra )
```

# आधुनिक ग्रीस



फलक संख्या - ३२३

#### लेखनकरा

विद्वानों के मतानुसार ग्रीस के प्राचीन काल—१३०० से ५०० ई० पू०—में लेखन कला का जन्म फ़िनी - शिया के एक राजकुमार कैंडमस (Cadmus) द्वारा लगभग ११०० ई० पू० में हुआ, जो अपने साथ फ़िनीशिया के वर्ण लाया था। हेरोडोटस के अनुसार कैंडमस ने वर्णी का उद्भव ग्रीस (बोयेशिया — Boetia) में किया तथा थीवीज (Thebes) नगर की स्थापना भी की। आधुनिक विद्वान् भी निम्नलिखित कारणों से उपर्युक्त विचारों का समर्थन करते हैं:—

- १. ग्रीस की वर्णावली में फिनीशिया की वर्णावली का क्रम उपस्थित है।
- २. ग्रीस के वर्णों के नाम भी फ़िनीशिया के वर्णों के नामों से समानता रखते हैं।
- ३. ग्रीस के प्राचीनतम अभिलेखों में फ़िनीशिया की ( दाएँ-से-बाएँ ओर ) लिखने की पढ़ित पायी जाती है।
- ४. ग्रीस के वर्णों के चिह्नों में भी फ़िनीशिया के चिह्नों से समानता दृष्टिगोचर होती है।

मेंज (Mentz - 1936) ने भी इस बात का समर्थन किया है कि ई० पू० की चौदहवीं श० में कैडमस द्वारा फ़िनीशिया के वर्ण सर्वप्रथम क्रीट लाये गये तत्पश्चात् वोयेशिया (Boetia) पहुँचे। १९१३ में शिनाइदर (H. Schneider) ने भी इसी विचार का समर्थन किया तथा सुण्डवल ने १९३१ में क्रीट के चिह्नों की तुलना भी फ़ीनीशिया के वर्णों से की है, जिसका चार्ट इस पुस्तक के तीसरे अध्याय के फ़िनीशिया देश की लिपियों में 'फ० सं० - १४५' पर दिया गया है।

ग्रीस एवं फ़िनोशिया की भाषाओं में अन्तर होने के कारण ग्रीस के तात्कालिक विद्वानों ने निम्नलिखित परिवर्तन किए:—

- कुछ फ़िनीशियन वर्णों की ध्वनियों में परिवर्तन किया । उदाहरणार्थ :—
  - —अलिफ़ की ध्वनि को 'अ' (a alpha) में ।
  - —ह (हेथ) की ध्विन को 'इ' (c eta) में । ग्रीक भाषा में 'ह' की ध्वानि शांत है।
  - --- य ( योद ) की ध्वनि को 'ई' ( i iota ) में !
  - —ऐन की ध्वनि को 'ओ' ( O Omicron ) में ।
  - -ए या ई की ध्वनि को 'ए' (e epsilon) में।
  - —व ( वाव ) की ध्वनि को 'उ' (u upsilon ) में ।
- २. फ़िनीशियन लिपि में स्वर नहीं थे जो ग्रीस ने लगभग ई० पू० की ग्यारहवीं श० में दिए । इसी के कारण फ़िनीशियन लिपि के वर्णों के नाम व्यंजनों में अंत होते हैं और ग्रीक लिपि के वर्णों के नाम स्वरों में अन्त होते हैं, जैसे अलिफ़ का एल्फ़ा, वेथ का वीटा (वीदा), गिमिल का गामा, दलेथ का डेल्टा आदि हो गया ।
- फ़िनीशिया लिपि की दिशा को, जो दाएँ से वाएँ लिखी जाती थी, लगभग ई० पू० की आठवीं श०
   में वाएँ से दाएँ कर दी गई।

कुछ विद्वानों के नाम, जिन्होंने आठवीं व सातवीं श॰ के मध्य में प्राप्त हुए ग्रीस के प्राचीन अभिलेखों पर शोव कार्य किया है, उल्लेखनीय हैं, गूटर्सलाव (Guterslob – 1887), वाइडेमान (F. Wiedemann –

<sup>1.</sup> कैडमस के तात्कालिक वंश्वजों काल ईस्लर (Eisler) ने अपनी पुस्तक (Kenit Weihin Scriften - Page 118) में १३५० से १२०९ ई० पू० तक का निर्धारित किया है, जब वे टायर (Tyre) के नगर राज्य में शासन करते थे। कुछ विद्वान कैडमस को फिनी शिया का देवता भी मानते हैं।

1893), हिलर वॉन (Hiller von), गायर्राट्रगन (Gaertringen – 1924), ई० एस० रार्बट्स (E. S. Roberts – 1887) और ई० ए० गाडिनर (E. A. Gardiner – 1905) जिन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की, ओ० कर्न (O. Kern – 1913), रोहेल (Rochl – 1907) और जे० कर्चीनर (J. Kirchiner – 1948)। किचौंफ़ (Kirchoff) ने इन प्राचीन वर्णों का नाम हरा (Green) रखा है जिनके प्राचीनतम् अभिलेख थेरा (Thera) और मेलास (Melos) से प्राप्त हुये हैं।

ग्रीक लिपि के वर्णों का उद्भव : 'फ॰सं॰-३२४; ३२४ क' के चार्ट के निम्नलिखित कॉलमों का विवरण :-

- १—सिनाइ लिपि के चित्र । २—चित्रों के नाम ।
- ३─फिनोशियन लिपि के २२ वर्ण जिनका जन्म सिनाइ के चित्रों से हुआ।
- ४--- फ़िनीशियन लिपि के हेबू नाम।
- ५—जिस प्रकार से परिवर्तित होकर वे ग्रीक लिपि के १६ वर्ण बने । कुछ दो व तीन प्रकार के भो हैं।
- ६—उन वर्णों के नाम । ७—उन वर्णों की घ्विनयाँ ।
- प्रमास के विद्वानों ने वर्णों के स्थान में परिवर्तन किया तथा (तारे लगे नये) अन्य विह्नों का आविष्कार करके अपनी वर्णमाला में जोड़ दिये। अब ग्रीक लिपि में २४ वर्ण हो गये।
- ६-गीक वर्णों की ध्वतियाँ।

### क्रोट व माइसीनिया

इतिहास: प्रामाणिक रूप से क्रीट के इतिहास का आदिकाल तथा अन्त काल का निर्णय करना किटन है परन्तु फिर भी यह धारणा विद्वानों में मान्य होने लगी है कि इस संस्कृति का सूर्योदय लगभग ३००० ई० पू० में हुआ और उसका अन्त लगभग १४०० ई० पू० में हो गया। एक ऐसी आकस्मिक विपत्ति टूट पड़ी जिसने एक छोटे से समृद्ध तथा सम्पन्न देश को नए-भ्रष्ट कर दिया। उसके सारे गाँव, नगर व भव्य भवन उजड़ गये जो पुनः वह सम्पन्नता तथा वैभव न ला सके। यह विद्वांस कोई ऐसा प्रमाण छोड़ कर नहीं गया जिससे इतिहास के पृष्टों द्वारा संसार को कुछ ज्ञात हो सकता। धन्य हैं वे विद्वान् जिनके अथक परिश्रम ने क्रीट की समस्या पर पृष्टों द्वारा संसार को कुछ ज्ञात हो सकता। धन्य हैं वे विद्वान् जिनके अथक परिश्रम ने क्रीट की समस्या पर पर्यात प्रकाश डाला है। इस विपत्ति के पश्चात् क्रीट के इतिहास पर ऐसे घनघोर वादल छा गये कि संसार क्रीट पर्यात प्रकाश डाला है। इस विपत्ति के लोग यहाँ पुनः आकर वस गये और क्रीट पुनः जीवित हो उठा। उनका कु०० ई० पू० तक अधिकार रहा।

विद्वानों का विचार है कि क्रीट अपने समृद्धि काल में अपने पड़ोसी देश मिस्र से पर्याप्त सम्पर्क रखता था उसने बहुत कुछ मिस्र से सीखा था। क्रीट खालों, फलों, अनाज, मिररा, पशुधन, काष्ठ और बालक व बालिकाओं का व्यापार किया करता था।

पौराणिक कथाओं के अनुसार क्रोनस (Cronos) देवताओं का एक राजा था। उसने आकाशवाणी द्वारा सुना कि उसके पुत्र ही उसके सर्वनाश का कारण वनेंगे। इसको सुनते ही उसने अपने पुत्रों को उत्पन्न होते ही निगलना आरम्भ कर दिया परन्तु जब ज्यूस (Zeus) का जन्म हुआ तो उसकी माता रिया (Rhea) ने

<sup>1.</sup> Gardiner, E. A.: An Introduction to Greek Epigraphy (1905), p-17.

#### लेखनकरा

विद्वानों के मतानुसार ग्रीस के प्राचीन काल—१३०० से ५०० ई० पू०—में लेखन कला का जन्म फ़िनी - शिया के एक राजकुमार कैडमस (Cadmus) द्वारा लगभग ११०० ई० पू० में हुआ, जो अपने साथ फ़िनीशिया के वर्ण लाया था। हेरोडोटस के अनुसार कैडमस ने वर्णों का उद्भव ग्रीस (वोयेशिया — Boetia) में किया तथा थीबीज (Thebes) नगर की स्थापना भी की। आधुनिक विद्वान् भी निम्नलिखित कारणों से उपर्युक्त विचारों का समर्थन करते हैं:—

- १. ग्रीस को वर्णावली में फिनीशिया की वर्णावली का क्रम उपस्थित है।
- २. ग्रीस के वर्णों के नाम भी फ़िनोशिया के वर्णों के नामों से समानता रखते हैं।
- ३. ग्रीस के प्राचीनतम अभिलेखों में फ़िनोशिया को ( दाएँ-से-वाएँ ओर ) लिखने की पद्धति पायी जाती है।
- ४. ग्रीस के वर्णों के चिह्नों में भी फ़िनीशिया के चिह्नों से समानता दृष्टिगोचर होती है।

मेंज (Mentz - 1936) ने भी इस बात का समर्थन किया है कि ई० पू० को चौदहवीं श० में कैडमस द्वारा फ़िनोशिया के वर्ण सर्वप्रथम क्रीट लाये गये तत्पश्चात् वोयेशिया (Boetia) पहुँचे। १९१३ में शिनाइदर (H. Schneider) ने भी इसी विचार का समर्थन किया तथा सुण्डवल ने १९३१ में क्रीट के चिह्नों की तुलना भी फ़ीनोशिया के वर्णों से की है, जिसका चार्ट इस पुस्तक के तीसरे अध्याय के फ़िनीशिया देश की लिपियों में 'फ० सं० - १४५' पर दिया गया है।

ग्रीस एवं फ़िनोशिया की भाषाओं में अन्तर होने के कारण ग्रीस के तात्कालिक विद्वानों ने निम्नलिखित परिवर्तन किए :—

- १. कुछ फ़िनीशियन वर्णों की घ्वनियों में परिवर्तन किया । उदाहरणार्थ :--
  - —अलिफ़ की ध्वनि को 'अ' ( a alpha ) में ।
  - -ह (हेथ) की व्विन को 'इ' ( c eta ) में । ग्रीक भाषा में 'ह' की व्विन शांत है ।
  - —य ( योद ) की ध्वनि को 'ई' ( i iota ) में ।
  - —ऐन को ध्वनि को 'ओ' ( O Omicron ) में ।
  - -ए या ई की ध्वनि को 'ए' (e epsilon) में।
  - —व ( वाव ) की घ्वनि को 'उ' (u upsilon ) में ।
- २. फ़िनीशियन लिपि में स्वर नहीं थे जो ग्रीस ने लगभग ई० पू० की ग्यारहवीं श० में दिए । इसी के कारण फ़िनीशियन लिपि के वर्णों के नाम व्यंजनों में अंत होते हैं और ग्रीक लिपि के वर्णों के नाम स्वरों में अन्त होते हैं, जैसे अलिफ़ का एल्फ़ा, वेथ का वीटा (वीदा), गिमिल का गामा, दलेथ का डेल्टा आदि हो गया।
- ३. फ़िनीशिया लिपि की दिशा को, जो दाएँ से वाएँ लिखी जाती थी, लगभग ई० पू० की आठवीं श० में वाएँ से दाएँ कर दी गई।

कुछ विद्वानों के नाम, जिन्होंने आठवीं व सातवीं श॰ के मध्य में प्राप्त हुए ग्रीस के प्राचीन अभिलेखों पर शोध कार्य किया है, उल्लेखनीय हैं, गृटर्सलाव ( Guterslob — 1887 ), वाइडेमान ( F. Wiedemann —

<sup>1.</sup> कैडमस के तात्कालिक वंश्वजों काल ईस्लर (Eisler) ने अपनी पुस्तक (Kenit Weihin Scriften - Page 118) में १३५० से १२०९ ई० पू० तक का निर्धारित किया है, जब वे टायर (Tyre) के नगर राज्य में शासन करते थे। कुछ विद्वान कैडमस को फिनी शिया का देवता भी मानते हैं।

1893), हिलर वॉन (Hiller von), गायर्राट्रगन (Gaertringen - 1924), ई० एस० रार्बट्स (E. S. Roberts - 1887) और ई० ए० गार्डिनर (E. A. Gardiner - 1905) जिन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की, ओ० कर्न (O. Kern - 1913), रोहेल (Rochl - 1907) और जे० कर्चीनर (J. Kirchiner - 1948)। किचौंफ़ (Kirchoff) ने इन प्राचीन वर्णों का नाम हरा (Green) रखा है जिनके प्राचीनतम् अभिलेख थेरा (Thera) और मेलास (Melos) से प्राप्त हुये हैं।

ग्रीक लिपि के वर्णों का उद्भव : 'फ॰सं॰-३२४; ३२४ क' के चार्ट के निम्नलिखित कॉलमों का विवरण :-

- १—सिनाइ लिपि के चित्र । २—चित्रों के नाम ।
- ३—फ़िनोंशियन लिपि के २२ वर्ण जिनका जन्म सिनाइ के चित्रों से हुआ।
- ४--फ़िनीशियन लिपि के हेबू नाम।
- ५—जिस प्रकार से परिवर्तित होकर वे ग्रीक लिपि के १६ वर्ण बने । कुछ दो व तीन प्रकार के भो हैं ।
- ६—उन वर्णों के नाम । ७—उन वर्णों की ध्विनयाँ ।
- प्रचित्र के विद्वानों ने वर्णों के स्थान में परिवर्तन किया तथा (तारे लगे नये) अन्य विह्नों का आविष्कार करके अपनी वर्णमाला में जोड़ दिये। अब ग्रीक लिपि में २४ वर्ण हो गये।
- ६--ग्रीक वर्णों की व्वतियाँ।

### क्रीट व माइसीनिया

इतिहास: प्रामाणिक रूप से क्रोट के इतिहास का आदिकाल तथा अन्त काल का निर्णय करना किंटन है परन्तु फिर भी यह धारणा विद्वानों में मान्य होने लगी हैं कि इस संस्कृति का सूर्योदय लगभग ३००० ई० पू० में हुआ और उसका अन्त लगभग १४०० ई० पू० में हो गया। एक ऐसी आकस्मिक विपत्ति टूट पड़ी जिसने एक छोटे से समृद्ध तथा सम्पन्न देश को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। उसके सारे गाँव, नगर व भव्य भवन उजड़ गये जो छोटे से समृद्ध तथा सम्पन्न देश को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। उसके सारे गाँव, नगर व भव्य भवन उजड़ गये जो पुनः वह सम्पन्नता तथा वैभव न ला सके। यह विद्वांस कोई ऐसा प्रमाण छोड़ कर नहीं गया जिससे इतिहास के पृष्टों द्वारा संसार को कुछ ज्ञात हो सकता। धन्य हैं वे विद्वान् जिनके अथक परिश्रम ने क्रोट की समस्या पर पृष्टों द्वारा संसार को कुछ ज्ञात हो सकता। धन्य हैं वे विद्वान् जिनके अथक परिश्रम ने क्रोट की समस्या पर पर्यात प्रकाश डाला है। इस विपत्ति के पश्चात् क्रीट के इतिहास पर ऐसे घनघोर वादल छा गये कि संसार क्रीट को भूल ही गया परन्तु डोरियन जाति के लोग यहाँ पुनः आकर वस गये और क्रीट पुनः जीवित हो उठा। उनका ७०० ई० पू० तक अविकार रहा।

विद्वानों का विचार है कि क्रीट अपने समृद्धि काल में अपने पड़ोसी देश मिस्र से पर्याप्त सम्पर्क रखता था उसने बहुत कुछ मिस्र से सीखा था। क्रीट खालों, फलों, अनाज, मिदरा, पशुयन, काष्ट और वालक व वालिकाओं का व्यापार किया करता था।

पौराणिक कथाओं के अनुसार क्रोनस (Cronos) देवताओं का एक राजा था। उसने आकाशवाणी द्वारा सुना कि उसके पुत्र ही उसके सर्वनाश का कारण वनेंगे। इसको सुनते ही उसने अपने पुत्रों को उत्पन्न होते ही निगलना आरम्भ कर दिया परन्तु जब ज्यूस (Zeus) का जन्म हुआ तो उसकी माता रिया (Rhea) ने

<sup>1.</sup> Gardiner, E. A.: An Introduction to Greek Epigraphy (1905), p-17.

## ग्रीक लिपि के वर्णों का उद्भव

| 1  | 2       | 3 | A      | 5 | 6         |      | 8   | 9       |
|----|---------|---|--------|---|-----------|------|-----|---------|
| 0  | बैल     | 4 | अलिफ़  | d | अैलफ़ॉ    | FE   | A   | अ       |
|    | घर      |   | बेथ    | 9 | बीटा      | व    | 8   | ত্ৰ     |
|    | ऊंट     | 1 | गिमेल  | 1 | गाना      | 2    |     | ग       |
|    | द्वार   | Δ | देलेथ  |   | डेल्टा    | G    |     | G       |
| Ш  | रिवड़की |   | केंद्र | 1 | अधिलीन    | Q    | For | Ŕ       |
| 4  | हुक     | Y | वाव    | V | उप्रीलॅंग | 3    | Z   | জ       |
|    | अस्त    |   | ज़ैन   |   | ज़ेटा     | ज़ं  |     | मु<br>इ |
| 目  | बाड़    | E | हेथ    |   | अेटा      | B    | 0   | थ       |
| 0+ | क्रास   | 0 | तेथ    | 0 | थेटा      | 27   | I   | र्देश   |
| لك | मुजा    |   | योद    | 1 | आइम्रीटॅ  | क्षण | K   | क       |
| K  | हाथ     | y | कांफ़  | X | कपा       | ক    | Λ   | ल       |

# ग्रीक लिपि के वर्णी का उद्भव

| 1  | 2     | 3    | A      | 5 | 6        | 7  | 8          | 9         |
|----|-------|------|--------|---|----------|----|------------|-----------|
| 9  | अंकुश | C    | रुमेद  | 1 | लम्दा    | ल  | <u> </u>   | म्यु      |
| W  | जल    | M    | मीम    | M | म्पु     | म  | ~          | न्यु      |
| 2  | सपी   | M    | नून    | Y | न्यु     | न  | <b>Z</b> * | ए-<br>क्स |
|    |       |      | संभेख  |   |          |    | 0          | ऑ         |
| 0  | आंख   | 0    | ऐन     | 0 | ओमीक्रेम | ऑ  |            | 믹         |
| 0  | मुंह  | )    | ने     | ) | पी       | प  | P          | T         |
|    |       | ASS. | सीन    |   |          |    | \$         | स         |
|    |       | 4    |        |   | -        | -  | T          | त         |
| ap | गांठ  | Ø    | व्राफ़ |   |          |    | V          | 3         |
| 0  | सिर   | 9    | रेश    | 9 | री       | र  | Ø,         | 乐         |
|    | दल    | W    | व्यान  | { | सिगम     | ।स | P,         | ,ख        |
| LW | (4-11 | AA   |        | - |          | -  | Y.         | , 뛰       |
| 1+ | चिन्ह |      | ताव    | T | ताउ      | ਰ  | ω          | * 3       |

उसको क्रीट के एक पर्वत ईदा की कन्द्रा में लाकर िपा दिया। रिया ने एक अप्सरा को भी बच्चे के पालन-पोषण के लिये नियुक्त कर दिया। अप्सरा ने उसको मधुव वकरी का दूध पिला पिला कर वड़ा किया। जब बह बड़ा हो गया तब उसने अपने पिता का वध कर दिया और संसार के सारे देवताओं व मनुष्यों का राजा बन गया। उसने टायर के राजा की पुत्री युरोपा से विवाह किया और उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मिनास (Minos) था।

मिनास की पत्नी का नाम पेसीफ़ी (Pasiphae) था, जिसने एक दैत्य मिनोटौर (Minotaur) को जन्म दिया, जो आवा मनुष्य तथा आवा बैल था। मिनास ने इसको अपने महल की भूलभुलइयों में रखा था। एथोंस के राजकुमार थ्यूसियस ने क्रीट की राजकुमारी अरियादने (Ariadne) की सहायता से इस दैत्य का वध कर दिया। उसी ने थ्यूसियस को भूलभुलइयों की कुंजी दी थी। इतिहासकार मिनास को फ़ेराओ की भाँति शासक की पदवी का नाम मानते हैं, एक शासक का नाम नहीं। मिनास एक विशाल नौसेना का मालिक था और एक शक्तिशाली शासक था।

क्रीट का प्राचीन नाम क्रीटा अथवा किण्डिया था और उसकी राजधानी का नाम कानिया था। ई० पू० की पाँचवीं शताब्दी में कई जातियों के लोग यहाँ आकर वस गये थे। ई० पू० की चौथी शताब्दी में ग्रीस के दार्श- निक व इतिहासकार क्रीट की ओर आकर्षित हुए। ३३० ई० पू० में विदेशी जातियों का हस्तक्षेप आरम्भ होने लगा। जब ग्रीस में नगर — राज्य आपसी गृह — युद्ध करने लगे तो ग्रीस ने सैनिकों को यहाँ भर्ती करना आरम्भ कर दिया। अब क्रीट समुद्री — डाकुओं के छिपनं का एक मुख्य स्थान वन गया। ई० पू० की दूसरी शताब्दी में रोम ने क्रीट पर एक दृष्टि डाली और ६७ ई० पू० में यह रोमन साम्राज्य का एक प्रान्त वन गया।

इस रोमन शासन काल में भी क्रीट विद्रोही तथा अशास्य समझा जाता रहा जहाँ जनसंहार होते रहते थे और समुद्री डाकू, व्यापारी जलपोतों को लूटते रहते थे। ६३२ ई० सन् में अरव व सीरिया के लुटेरों ने आकर अपना अधिकार जमा लिया और ६६० तक यह मुसलमानों के अधिकार में रहा। तदनन्तर निकेफ़ोरस फ़ोकस (Nicephorus Phocas) ने इसको अपने अधीन कर लिया। १२०४ में धार्मिक – युद्ध (क्रूसेड्स) करने वालों ने इसको अपने अधीन करके वोनीफ़्स (Boniface) को दे दिया जिसने क्रीट को वेनिस (Venice) के हाथों बेंच दिया। १२१० में वेनिस का एक प्रांतपित नियुक्त कर दिया गया। अव वेनिस और क्रीट का सिम्मश्रण आरम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप एक नये प्रकार की संस्कृति ने जन्म लिया।

अनेक युद्ध हुये, अनेक शासक आये और गये। इसी प्रकार के परिवर्तनों में १८३७ में क्रीट टर्की साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। १४ तवस्वर १८६८ को टर्की की सारी सेना ने इस द्वीप को छोड़ दिया और यह ग्रीस के अधीन हो गया। २६ जुलाई १८०६ को अन्य विदेशी सैनिकों ने यहाँ से कूच कर दिया और ग्रीस का झण्डा फहराने लगा। दूसरे महायुद्ध में कुछ दिनों के लिये यह जर्मनी के अधीन रहा परन्तु महायुद्ध के अन्त होने तक यह ग्रीस के अधिकार में आकर सदैव के लिये ग्रीस देश का एक अभिन्न अंग वन गया। आज भी प्राचीन खण्डहर रो रो कर क्रीट की प्राचीन संस्कृति की कहानी सुनाते हैं।

### माइसीनिया

१४०० ई० पू० में क्रीट तो नष्ट हो गया परन्तु उसकी संस्कृति माइसीनियन संस्कृति के नाम से ग्रीस के मुख्य भूभाग पर जीवित रही। माइसीनिया क्रीट का उत्तराधिकारी वन गया। माइसीनिया व क्रीट की संस्कृतियों

का मिलन तो उसी समय से आरम्भ हो चुका था जब से माइसीनिया के चरण क्रीट पर लगभग १५०० ई० पू० में पड़ेथे। क्रीट के नष्ट हो जाने से क्रीट की संस्कृति का केवल स्थानातरण हुआ था।

माइसीनिया की संस्कृति के विषय में लगभग सभी विद्वान् एक मत हैं कि उसका विकसित काल १५५० से ११०० ई० पू० तक रहा । यह बारणा पुरातात्त्विक सामग्रो के उत्वनन द्वारा प्रामाणित , हो चुकी है। लगभग १५०० ई० पू० में माइसीनियन संस्कृति ने ग्रीस की भूमि पर अनेक केन्द्र नगर – राज्यों के छप में स्थापित कर दिये थे जो इस प्रकार थे—थेसली में इयोलकास नगर – राज्य, बोयेशिया में थीबीज और आकोंमिनास के नगर – राज्य, अट्टिका में ऐथेंस का नगर – राज्य तथा पेलोपोनेसस में पाइलस व माइसीनिया के नगर—राज्य। यह सब केन्द्र ग्रीस की पूरी उपजाऊ भूमि पर अपना अिंग जमाये हुये थे। शेप भूमि पर्वत-मालाओं से घिरी थी। यातायात का साधन केवल सागर था।

११०० ई० पू० में डोरियन ( Dorian ) तथा अक्काइयन ( Achaean ) जातियों ने, जिनको लगभग सभी प्राचीन इतिहासकार आर्य मानते हैं, माइसीनिया की सम्यता को नष्ट किया । उनके नगर राज्यों को या तो अपने अधीन कर लिया या नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । इन दो जातियों के आगमन के प्रश्न पर इतिहासकारों में मतभेद हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि वे वाल्कन पर्वतों से आये और कुछ की धारणा है कि वे अनाटोलिया (Anatolia), आयुनिक टर्की ( Turkey ) से पधारे । पुरातत्त्व वेत्ता उनका आगमन उत्खिनित सामग्री के आधार पर, जैसे घोड़ों की हिड्ड्यां, अस्त्र-शस्त्र आदि, अनाटोलिया की ओर से मानते हैं । इसी आगमन के पश्चात् से ग्रीस के इतिहास का श्री गणेश हुआ । इन जातियों ने अपने नगर — राज्य स्थापित किये जिनमें आपसी युद्ध चलते रहे, उस समय तक जब तक ग्रीस में एक राष्ट्रीय—भावना की एकता जागृत नहीं हुई ।

# लेखन कला का इतिहास

जिस प्रकार प्रत्येक प्राचीन देश में लेखन कला का उद्भव पुरातात्त्विक सामग्री के उत्खनन पर निर्भर करता है उसी प्रकार क्रीट व माइसीनिया में भी जब तक वैज्ञानिक रूप से उत्खनन नहीं हुआ प्राचीन लेखन कला का ज्ञान संसार को न हो सका।

१६७० के पूर्व तक होमर ( Homer ) के वीर कान्यों को एक कल्पना मात्र ही समझा जाता रहा और ट्रॉय ( Troy ) का नगर भी एक पीराणिक कालीन नगर माना जाता रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट ( George Grote ) का भी यही विचार था। १६६६ में जर्मनी का एक न्यापारी हाइनरिख णिलीमान ( Heinrich Schliemann-b. 1822 ) ग्रीस पहुँचा और १६७१ में उसने हिसालिक ( Hissarlik ) के खण्डहरों में, जो ट्राय का नष्ट नगर समझा जाता था, उत्खनन आरम्भ किया। जहाँ एक नहीं लगभग ६ नगर एक के ऊपर एक निकले। इस उत्खनन ने होमर के ट्रॉय को पुनर्जीवित कर दिया। उसने माइसीनिया में भी उत्खनन किया। तत्पश्चात् १८६० में शिलीमान की मृत्यु नेपिल्स ( Naples ) में हो गई। वह क्रीट भी जा रहा था और चालीस हजार फैंक्स उस भूभाग के दाम भी निश्चय हो गये थे परन्तु वह घोखे से वच गया क्योंकि उत्खनित सामग्री टर्की-राज्य की हो जाती।

१८८६ में ऑक्सफ़ोर्ड के एश्मोलियन संग्रहालय (Ashmolean Museum) का रक्षक (Keeper) आर्थर ईवान्स (Arthur Evans) था। ग्रेविले चेस्टर (Greville Chester) ने उसके पास क्रीट का मुद्रा-पत्थर (Seal-Stone) भेजा जिस पर कुछ अज्ञात चिह्न व चित्र उत्कीर्ण थे। इस पत्थर ने उसके मन में ऐसो ट्रेरणा जागृत की जिसके कारण वह ग्रीस की ओर चल दिया और १८६४ में वह क्रीट पहुँच गया। उसने अपने

कार्य करने की योजना के लिये छान-बीन आरम्भ कर दी। १८६६ में ईसाई तथा मुसलमानों में उपद्रव आरम्भ हो गये। १८६६ में उसने ग्रीस के राजकुमार से एक नासास ( Knossos ) के निकट भू-भाग मोल लिया और ३० मार्च १६०० में उसने अपना उत्खनन कार्य आरम्भ कर दिया।

इस उत्खनन द्वारा उसको सहस्रों की संख्या में मिट्टी की पार्टियाँ प्राप्त हुई तथा एक विशाल राजमहल दृष्टिगोचर हुआ जिसमें विशाल कमरे, महाकक्ष, ऊपर — नीचे खण्ड, जल-निर्गम-प्रणाली तथा गर्म व टण्डे जल से स्नान करने का प्रवन्य आदि उपस्थित थे। ईवान्स ने प्राचीन काल की इस उच्च कोटि की संस्कृति का नाम पौराणिक शासक भिनास के नाम पर भिनोअन संस्कृति रखा। यही नाम अव सारे विद्वान् प्रयोग करते हैं।

ईवान्स ने भिन्न-भिन्न प्रकार की सामग्री का निरीक्षण करके इस संस्कृति को तीन भागों में तथा तीनों भागों को पुनः तीन-तीन भागों में विभाजित कर दिया, जो निम्निलिखित हैं :—

### १-पूर्वकालीन युग ( Early Minoan = E M )

- E M I, ३२०० ई० पू० ) मिस्र में प्राचीन राज्य (Old Kingdom) का शासन था।
- E M II, २६०० ई० पू० }
- E M − III, २४०० ई० पु०

### २- मध्यकालोन युग ( Middle Minoan = M M )

- м м − 1, २२०० ई० पू०—िमनास के राजमहल का निर्माण हुआ ।
- M M II, २००० ई० पू०-राजमहल को नप्ट किया परन्तु पुनः निर्माण हुआ।
- M M − III, १८०० ई० पू०—िफर आक्रमण हुये, विष्वंस हुआ, निर्माण हुआ।

## ३-उत्तरकालीन युग ( Late Minoan = L M )

- L M − I, १५५० ई० पू०—िमस्र की पाटरी प्राप्त हुई । माइसीनियन लोग आकर वसे ।
- L M − II, १४५० ई० पू०—१४०० के लगभग पूर्णतया नष्ट होकर उजड़ गया ।
- L M − III, १३७५ ई० पू०—पुनः कुछ लोग आकर बसे परन्तु चले गये ।

इस उत्खनन ने विद्वानों के मन में एक नवीन उत्सुकता उत्पन्न कर दी और यह जिज्ञासा जागृत हुई कि क्रोट की इस उच्च कोटि की संस्कृति के जन्मदाता कौन थे। इसका उत्तर निम्निटिखित विद्वानों ने दिया:—

च्यूकीडाइडोज (Thucydides) ने कहा कि क्रीट का ग्रासक मिनास ग्रीक था। हेरोडोटस ने कहा कि ग्रीक नहीं था। होमर ने कहा कि क्रीट में पाँच प्रकार की जातियाँ निवास करती थीं। डापंक्रेल्ड (W. Dorpfeld), जो शिलीमान का, ट्राय के उत्खनन में, एक सहायक था, ने कहा कि क्रीट व माइसीनिया की संस्कृति फ़िनीशियन संस्कृति है। एक प्राचीन इतिहासकार एडवर्ड मीयर (Eduard Meyer) ने कहा कि क्रीट की संस्कृति प्राचीन एशिया माइनर की संस्कृति है। परन्तु ईवान्स ने कहा कि क्रीट के मूल निवासी अफ़ीका तथा मिस्र के निवासी थे तथा माइसीनिया ने क्रीट को नष्ट किया। यह विचार ईवान्स की मृत्यु अनुमान लगाने छगे।

कुछ विद्वानों का विचार था कि क्रीट ने ग्रीस के मुख्य भूभाग पर आक्रमण किया।

ईवान्स ने क्रीट की लिपि, जो नित्रात्मक, भावात्मक तथा अक्षरात्मक थी, को दो मुख्य भागों में विभाजित किया। एक लाइनियर - ए  $^1$  तथा दूसरी लाइनियर - बी। लाइनियर - ए का काल १७०० से १५०० ई० पू० निर्धारित किया तथा लाइनियर - बी का काल १४५० ई० पू० निर्धारित किया।

ईवान्स के अतिरिक्त निम्नलिखित पुरातत्त्व-वेत्ताओं ने उत्खनन कार्य सम्पन्न करके तथा पुरातात्त्विक सामग्री पर शोध करके अपने अपने निष्कर्ष संसार के समक्ष रखे:—

जी० पी० केरातेल्ली ( G. P. Carratelli ) ने लाइनियर — ए के २५० अभिलेखों का निरीक्षण किया तथा ५५ चिल्लों को प्रकाशित किया और सिद्ध किया कि लिपि अक्षरात्मक तथा संकेतात्मक है। एक अमेरिकन सी० डबल्यु० ब्लेगन ( C. W. Blegan ) तथा एक ग्रीक कुरुनियातिस ( Kuruniotis ) ने १६३६ में पाइलस ( Pylos ) के निकट इपानो इंगलियानस ( Epano Englianos ) में एक राजमहल का उत्खनन किया जिसमें से अनेक अभिलेख वहाँ के तात्कालिक शासक के अभिलेखालय से प्राप्त हुये। जिनका काल १२०० ई० पू० निर्धारित किया गया हैं। ब्लेगन ने पुनः १६५२ के उत्खनन द्वारा ४०० मिट्टी की पाटियाँ भूगर्भ से निकालीं। अंग्रेज वेस ( Wace ) तथा ग्रीक मैरीनैटस ( Marinatos ) ने १३ वीं श० के ३६ अभिलेखों को प्राप्त किया। सिल्तिक ( Siltiq ) ने सिप्रियाटिक तथा लाइनियर — बी के चिल्लों को समान बताया। हैलभर ( Halbherr ) ने हैगिया त्रियदा ( Hagia Triada ) के शासकीय महल के उत्खनन से १५० छोटी छोटी मिट्टी की पाटियाँ निकालीं। एक स्वीडन के विद्वान् फ़ुरुमार्क ( Furumark ) ने लाइनियर — बी का काल १६०० ई० पू० निर्धारित किया। ए० ई० कावले ( A. E. Cowley ) के मतानुसार लाइनियर — एवं वी की भाषा एक है।

ईवान्स ने १९०९ में लण्डन से अपनी 'स्क्रिप्टा मिनोआ' (Scripta Minoa) प्रकाशित की जिसमें १७२२ पाठों (Texts) का उल्लेख था। उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि १४५० से १२०० तक के भवनों में स्याही का भी प्रयोग किया गया है। २५ वर्ष पश्चात् ईवान्स ने अपनी पुस्तक में १२० पाटियों का उल्लेख किया है परन्तु फिर भी ३००० पाटियाँ उसकी मृत्यु तक प्रकाशित न हो सकीं। उसके मरणोपरांत उसके सहयोगी जे० एल० मेयर्स ने 'Scripta Minoa II' के नाम से १९५२ में प्रकाशित किया।

ब्लेगन द्वारा १९३९ के उत्खनन की पाटियों को सिन्किनाती विश्वविद्यालय के एक विद्वान् एमेट एल० बेनेट (Emmett L. Benett) के पास निरीक्षण के लिए भेज दी गईं जिनका निष्कर्ष विश्व के समक्ष – पाइलस की पिटियाँ "The Pylos Tablers (1951)" – के रूप में आया। उसी काल ब्रुकलिन (Brooklyn) में एक अमेरिका निवासी एलिस ई॰ कोवर (Alice E. Kober) – के १९४३ से १९५० तक के लेख प्रकाशित हुये।

१९५२ में क्रीट व माइसीनिया के अभिलेखों के रहस्योद्घाटन पर दो शोधकर्ता दो भिन्न स्थानों पर अपने अपने कार्य में संलग्न थे। उनके नाम माइकिल वेन्ट्रिस (Michael Ventris) तथा जॉन चैडिवक

<sup>1.</sup> Jordon, C. H.: First Pub. in J. of 'Near Eastern studies', Vol. xvii (1958), P-145.

<sup>2.</sup> Palace of Misos ( 1935 ).

( John Chadwick ) थे। इन दोनों विद्वानों ने मुण्डवाल, बेनेट तथा कोबर के शोध कार्यों का अध्ययन किया था। उस अध्ययन के तथा अपने परिश्रम के आधार पर १९५६ में लाइनियर – बी की एक वर्णमाला प्रस्तुत की। तत्पश्चात् बेनेट ने भी लगभग १०० संकेतात्मक चित्रों की एक तालिका प्रस्तुत की।

क्रोट की चित्रात्मक लिपि - 'फ॰ सं॰ - ३२५' पर ऊपर की ओर कुछ चित्र विये गये हैं जो क्रीट निवासियों ने आरम्भ में अपनी लिपि के लिये बनाये। उसी के नीचे चित्रों द्वारा लाइनियर - ए एवं लाइनियर - वी के वर्णों की रचना की तथा उनकी ध्वनि निर्वारित की।

माइसोनिया की वर्णावली<sup>2</sup> – 'फ॰ सं॰ – ३२६' में ऊपर पाँच स्वरों के चिह्न – वर्ण दिये गये हैं तथा कुछ वर्णों के चिह्न दिये गये हैं जिनके साथ स्वरों को जोड़ कर उनकी ध्विन दी गई है। यहाँ के उत्खनन में अनेक पाटियाँ<sup>3</sup> निकलीं।

पाइलस की त्रिपद पाटिया - (फ॰ सं॰ - ३२७ - ३२७) कः १९३९ - ५२ में पाइलस (Pylos) के निकट एक राजमहल में उत्खनन किया था और उत्खनन सामग्री का निरीक्षण कर इसको 'पाइलस टैवलेट्स' (Pylos Tablets) के नाम से १९५५ में प्रकाशित करवाया ओर इसका रहस्योद्घाटन वेन्ट्रिस और चैडविक ने किया। यह एक तोन पैर वाली पाटिया (Tripod Tablet) है जो पाइलस के उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इसमें शब्द चिह्न भी दिये गये हैं। यह पद्धति सम्भवतः क्रीट निवासियों ने मिस्र से सोखी होगी। इस चित्र के शब्दों में कुछ आर्य भाषा (संस्कृत) का आभास मिलता है।

क्रीट की लाइनियर - 'ए' के चिह्न 'फ॰ सं॰ - ३२ में क्रीट की लाइनियर 'ए' के चिह्न दिये गये हैं जिनका निरीक्षण कैरातिल्ली ( G. P. Carratelli ) ने किया था । अभी इन चिह्नों का निर्णयपूर्वक रहस्योद्घाटन नहीं किया जा सका है । जार्डन ने भी इसका अध्ययन किया ।

फ़रैस्टास चिक्रका 'फ॰ सं॰ – ३२९': इस चित्र में एक मिट्टी की चिक्रका के दोनों ओर के संकेतात्मक चित्र दिये गये हैं। इसका नाम फ़रैस्टास डिस्क (Phaistos Disc) रखा गया है क्योंकि यह १९०६ में एक इटली निवासी पुरातत्त्व – वेत्ता लुईगी पीनयर (Luigi Pernier) द्वारा क्रीट के एक राजमहल से, जो फ़रैस्टास में स्थित था, उत्खनन में प्राप्त हुई। यह चिक्रका पकी हुई मिट्टी को बनी है। इसका व्यास लगभग ६ इंच है। इसका काल १७०० ई० पू० के लगभग का निर्वारित किया गया है।

इसमें दोनों ओर के चिह्न मिलाकर २४१ हैं। एक ओर इसमें ३१ अनुभाग तथा १२३ चिह्न हैं और दूसरी ओर ३० अनुभाग तथा ११८ चिन्ह हैं। इसका आरम्भ वाएँ से दाएँ हुआ है। कारण यह है कि चित्रों के मुँह सीची ओर हैं। इसमें पीनयर के अनुसार ४५ प्रकार के चिह्न हैं।

<sup>1.</sup> Evans, A. J.: 'Primitive Pictographs' - J. of Hellenic Studies (1898), p - 270.

<sup>2.</sup> Ventris And Chadwick: 'Evidence for Greek Dialect in Mygenaean Archives' - Journal of Hellenic Studies, Vol. LXXIII, page - 86.

<sup>3.</sup> Wace, A. J. B.: 'The Discovery of Inscribed Clay Tablets at Mycenaea' - Antiquity - 27, (1953), p - 84.

Blegen and Bennett: The Pylos Tablets, Texts of Inscriptions Found (1939 - 54), Published in 1955, p - 271.

<sup>5.</sup> Jordon, C. H.: Journal of Near Eastern Studies, Vol. XVII (1958), p - 245.

<sup>6.</sup> Evans, A. J.: Scripta Minoa, Vol. 1, Plate - XII (1909) p - 275.

जब यह चिक्रका संसार के विद्वानों के समक्ष आई, उन्होंने अपने अनुमान लगाने आरम्भ कर दिये। उदाहरणार्थ मेकेंजी (Mackenzie), ईवान्स, मायर्स (Myers), पेन्डिलवरी (Pendlebury) एवं वोस्सर्ट (Bossert) के विचार हैं कि यह एनाटोलिया (आयु॰ टर्की) से लाई गई है। मैकालिस्टर (Macalister) का विचार है कि जो कलगीदार सिर के चित्र से आरम्भ होनेवाले अनुभाग हैं वे किसी शासक के नाम हैं। कुमारी स्टावेल (F. M. Stawell) का विचार है कि यह ज्यूस देवता की माँ रिया की प्रार्थना (Hymn) है। एफ़॰ सी॰ जार्डन (F. C. Jordan) के विचार से यह प्रार्थना वर्षा – देवता के लिये की गई है। सुन्डवाल (Sundwall) के विचार से इस चिक्रका के चिह्न क्रीट से लिये गये हैं अभी तक फ़ैस्टास चिक्रका की समस्या सुलझ नहीं सकी है कि यह किससे सम्वन्थित है तथा इसके गूढ़ाक्षर क्या हैं। विद्वान् अपने शोध कार्य में रत हैं और एक दिन इस समस्या का हल संसार के समक्ष अवश्य आ जायेगा।

अभी कुछ दिन पूर्व जोहान्सवर्ग के विट्याटर्सरैंड विश्वविद्यालय के प्रो॰ एस॰ डेविड ने पिछले कुछ वर्षों में इस गोल चिक्रका का सूक्ष्म अध्ययन किया और इसके पाठ को राजमहल की प्रतिष्ठा में फ़ेस्टास के राजा नोकियल द्वारा किये गये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान का सूचक माना है। उनकी आधिनकतम प्रस्थापनाएँ वहुत शीध्र ग्रंथ – रूप में प्रकाशित होगी।

### पठनीय सामग्रो

Allen. A. B. : Romance of Alphabet (1937).

Baikie, J.; Ancient Crete (1924).

Bennett, E. L.; A Minoan Linear - B - Index (1953).

Ibid ; Pylos Tablets (1955).

Blegen, C. W. and: The Pylos Tables and Texts Found in 1939 - 54. (1955).

Bennett Browning, R.: 'The Linear - B Texts from Knossos - Transliterated and Edited' - Bulletin of the Institute of Class Studies of the

University of London. (1955).

Casson, S. : Ancient Cyprus (1987).
Cleater, P. E. : Lost Languages (1962).

Daniel, J. F. : 'Prolegomena to the Cypro - Minoan Script' - American

Journal of Archaeology - 45 (1941).

Evans, A. J. : Cretan Pictographs and Pre - Phoenician Script

( London -1895 ).

Ibid : Scripta Minoa - 1 (Oxford - 1909).

Ibid: Palace of Minos - 1 - IV (London 1921).

Freese, J. H. : A Short Popular History of Crete (1897).

Gelb, I. J. : A Study of Writing (1952).

Hall, H. R. : The Relation of Aegean with Egyptian Art - J. of Egyptian

Arch. (1925).

Hutchinson, R. W. : Prehistoric Crete (1951).

Jordon, C. H. : 'Minoan Linear - A' - Journal of Near Eastern Studies.

XVII - (1958)

Karageorghis. V. : Ancient Civilization of Cyprus (1951).

Newman, P. : A short History of Cyprus (1940).

Palmer, L. R. : Mycenaeans and Minoans (1932).

Persson, A. W. : Schrift und Sprache Alt Kreta (Uppsala - 1950).

Pigott Stuart: Dawn of Civilization (1928).

Pike, E. R. : Finding Out about Minoans (1963).

Taylor, William: The Mycenaeans (1964).

Thumb, A, and Scherer: Handbuch der griechischen Dialekte II (Heidelberg-1959).

Ventris, M. and : The Decipherment of Linear - B (Cambridge - 1958).

Chadwick, J.

Ibid : Documents in Mycenaean Greek (1956).

1bid : 'Evidence for Greek Dialect in Mycenaeans Archives' -

J. of Hellenic Studies, LXXII ( 1953 ).

Ibid : Languages of Minoan and Mycenaean Civilization

( N. Y. - 1950 ).

Ibid : Ancient History of West Asia, India and Crete (1944).

Wace, A. J. B. : 'The Discovery of Inscribed Clay Tablets at Mycenaea' -

Antiquity - 27 ( 1953 ).

# क्रीट की चित्रात्मक लिपि

| पैर मालिक अना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 2 <del></del> | 2191       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | हाय        |                                        |
| SP #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            | ************************************** |
| गंडासा हु री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | माला बैल का     | सिर तारा-च | न्द्र                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TH              | W W        |                                        |
| लादिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ट लिपि का       | चित्रों से | विकास                                  |
| चित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | लाइनियर-ए       | लाइनिमए-बी | हवनि                                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4               | = الح      | ज़े                                    |
| (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94              | 4          | म्                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目               |            | F                                      |
| The state of the s | 1               |            | अ                                      |

फलक संख्या - ३२५

# माइसीनिया की वर्णावली

| ह्यनि-> | <u>07</u> | ਸੁ        | (JA)    | ओ     | 3     |  |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------|--|
| स्बर    |           | A         | 州       | P.    | A     |  |
| द       |           | 文学        | दी ।।   | दो ६२ | द (त  |  |
| ज       |           | 河 龙       |         | 动 5   |       |  |
| क       | 0         | <b>本外</b> | की 🏷    | को 💎  | क् 91 |  |
| H       | EB        | मे मिष    | मी 🍾    | 中学    | म् भू |  |
| न       | Y         | न शुर     | XX 作    | 主 災,  | 국 []  |  |
| प       | *         | 4 6       | पी क्रि | पो 5  | पू त  |  |
| क्      |           | 帝日        | क़ी क   | 朝华    |       |  |
| र       | <u>o</u>  | 十十        | of Q    | रो +  | z 4   |  |
| स       | Y         | 2   15    | 件 問     | सो ६५ | स् [  |  |
| त       | );        | ते        | ती (1)  | ता 🕇  | त् उ  |  |
| a       |           | वे ट्र    | वी 🥂    | वो 🛆  |       |  |
| ज       | 9         | र्ज है    | 7)      | 1 旅   | ज़ ॐ  |  |

फलक संख्या - ३२६

# पाइलस की विपद पाटिया

| ती री मो दे                                   | ऐ के ज<br>ऐके ज                                        | 学<br>新 रे सी ओ<br>कोरेटन के<br>OF CRETAN | व के      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| सि । ति ते<br>२ ती री<br>दो त्रीपद<br>TWO TRI | ·                                                      |                                          | 子         |
| १ ती री पो<br>एक जीपद                         | के रे सी जे<br>के रे सी जे<br>के रेटन के<br>D OF CRETA | ा वे के अप<br>विक जा                     | न् किज मे |
| के ता ३                                       | ही प में जे<br>वीप बड़े<br>REE CUP LAN                 | तो ए के तो<br>चार ह                      | त्ये वाले |

# पाइलस की व्रिपद पाटिया



फलक संख्या - ३२७ क

# क्रीट की लाइनियर-ए के चिन्ह

| 目  | Ť        | F              | 1  | **  |          | 94  |    |
|----|----------|----------------|----|-----|----------|-----|----|
| 丰  | H        | 本              | +  | I   | F        | 010 | 4  |
| 立  |          | f              | ス  | ф   | 15       | Y   | }  |
|    | RL       | 9              | 9  | W   | Y        | В   | 2  |
| 1  | <b>(</b> | Ŧ              | 7  | (J. | $\wedge$ | R   | Ψ  |
| بز | $\oplus$ | X              | 本  |     | 97       | 1   | 7  |
| A  | Y        | <del>f</del> f | do | 3   | X        | 丰   | A  |
| 4  | Y        | Ŷ              | 1  | h   | 师        | त्त |    |
| +  |          | (1)            | C  | <   | 4        | 5   | TH |
| 9  |          | *              |    | 3   |          |     |    |

फलक संख्या - ३२८

फ़ैस्टास चिकिका ( दोनों ओर के चित्र



फलक संख्या - ३२६

# ग्रीस के नगर राज्य

लगभग ६०० ई० पूर्व में ग्रीस की भूमि पर अनेक नगर-राज्य थे जिनमें लिपियों का विकास फिनीशिया की लिपि से ही हुआ था परन्तु उनमें कुछ भिन्नता थी। उन्ही नगर-राज्यों का संक्षिप्त वर्णन यहां दिया जा रहा है।

एथेन्स

इतिहास: ग्रीस की प्राचीन संस्कृति १५०० से ११०० ई० पू० तक जीवित रही। तदनन्तर उत्तर से आक्रमण हुये और नगर राज्यों का जन्म होने लगा। इन नगर – राज्यों में दो नगर बड़े प्रसिद्ध थे। एक स्पार्टी (Sparta) तथा दूसरा एथेन्स (Athens)। एथेन्स का अपना एक राज्यक्षेत्र था जिसका नाम अट्टिका (Attica) था। ई० पू० की सातवीं श० में एथेन्स बड़ा शक्तिशाली राज्य था। ६८३ ई० पू० में एथेन्स ने वंशानुगत राजाधिकार का उन्मूलन कर दिया। ५६४ ई० पू० में सोलोन (Solon) ने एक नयी विधि – संहिता (Law Code) स्थापित की। तदनन्तर कई राजाओं ने राज्य किया जिसमें पिसिसट्रेटस (Pisitratus), जिसने ५६० से ५१७ ई० पू० तक राज्य किया, बड़ा प्रसिद्ध था।

५०८ ई० पू० में क्लिस्थिनीज (Cleisthenes) ने सुधार किये और प्रजातंत्र का जन्म हुआ। ४६३ ई० पू० में थेमिस्टाकिल्स (Themistocles) एथेन्स के ६ न्यायधीशों में से प्रथम न्यायधीश — शासनाधिकारी निर्वाचित हुआ। उसने एक विशाल नौसेना की स्थापना की क्योंकि उसको परिया के आक्रमण की अनुभूति हो गई थी। ४६० में परिया को अट्टिका में मराथन (Marathon) युद्ध में पराजित किया। ४५० में जरक्सीज ने सलामिस (Salamis) को नष्ट कर दिया। थर्माप्ली के युद्ध में स्पार्टा (पेलोपोनीशियन लीग — Peloponnesian League) के सहयोग से परिया को पुनः परास्त किया। अब एथेन्स की किलावन्दी कर दी गई।

एथेन्स पेरिकिल्स (Pericles) के शासन काल (४६० – ४३१) में वड़ा वैभवशाली हो गया तथा पेलोपोनीशियन लीग से पृथक हो गया और स्पार्टी से युद्ध करने में रत हो गया। ४३१ से ४०४ ई० पू० तक स्पार्टी से दूसरा युद्ध हुआ। ३६६ ई० पू० में सुकरात (Socrates) को विष — पान द्वारा मृत्यु का दण्ड दिया। कोरिथियन के युद्ध में एथेन्स ने स्पार्टी के विरुद्ध कोरिथ का साथ दिया। ३३८ ई० पू० में मेसीडोन (Macedon) के शासक फ़िलिप द्वितीय (Phillip II) से युद्ध हुआ जिसमें एथेन्स की पराजय हुई और एथेन्स मेसीडोनिया के अधीन हो गया। ३३२ तक उसी के शासन में रहा।

इसी बीच एथेन्स ने रोम से मित्रता कर ली और उसी की सहायता से मेसीडोनिया के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस स्वतंत्रता के लिये १६७ ई० पू० में साइनास्की फ़लाइ (Cynosce – phalaz) में एक युद्ध लड़ना पड़ा जिसमें मेसीडोनिया परास्त हुआ। अब एक अकाईयन लीग (Achacan Lacgue) वन गई। १४६ ई० पू० में रोम ने इस लीग को समाप्त कर दिया और अकाईया रोमन साम्राज्य का एक अंग वन गया।

कुछ राज्य मिल कर एक संघ बना लेते थे और वे राज्य एक दूसरे की दर प्रकार की सहायता करने के लिये वचन-बद्ध होते थे।

५४ ई० सन् में यहाँ सेन्ट पॉल (St. Paul) आया। ३६५ ई० सन में एथेन्स को गोथ्स (Goths) ने अपने अधीन कर लिया। १२०४ में यह इटली के अधीन हो गया।

१४५६ में ओटोमन ( ओथोमान - उसमान ) तुर्कों ने इसको अपने अधीन कर लिया । १६८७ में वेनिस निवासियों ने अपने अधिकार में ले लिया । १८३५ में एथेन्स आधुनिक ग्रीस की राजधानी वन गया । दूसरे महायुद्ध की १६४१ में जर्मनी के अधिकार में आ गया और १४ अक्टूबर १६४४ को स्वतंत्र हो गया ।

किर्चोफ़ ने इस लिपि के वर्णों का नाम हल्का नीला (Light Blue) रखा है और यह साइक्लेड्स (Cyclades) के द्वीप समृह में, एथेन्स, सलामिस व एजीना में लगभग ई० पू० की सातवीं व छठवीं शताब्दी में प्रचलित थी। इसकी दिशा वाएँ से दाएँ थी।

'फ॰ सं॰ — ३३०' पर इस लिपि के वर्ण तथा सातवीं श॰ का एक अभिलेख जो एथेन्स से प्राप्त हुआ था नीचे दिया गया है। परन्तु इस अभिलेख का पाठ दाएँ से वाँएँ है। अभिलेख का अनुवाद ''अब जो नृत्य करने वालों में से सबसे अच्छा नृत्य करेगा, वह इसको प्राप्त करेगा।'' इस अभिलेख का रहस्योद्घाटन किर्चोफ़ ने किया है।

### कोरिय

इतिहास : कोरिय (Corinth) का इतिहास डोरियन काल (लगभग ई० पू० को ग्यारहवीं २०) से आरम्भ होता है जब डोरियन लोगों के आक्रमण उत्तर की ओर से आरम्भ होने लगे थे। इस नगर - राज्य का संस्थापक एक पौराणिक एलेटीज (Aletes) अर्थात् घुमक्कड़ था। इसी काल में यहाँ फ़िनिशिया के निवासी भी आकर बसने लगे थे।

आठवीं श० से कीरिथ ने अपने उपनिवंश स्थापित करना आरम्भ कर दिये थे। उसका प्रथम उपनिवंश ग्रीस के पश्चिम में एक द्वीप कोसीरा या तथा दूसरा सीराकूज (Syracuse), सिसली का एक नगर था। उस समय कीरिथ की सामुद्रिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। कोसीरा ने कीरिथ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और फलस्वरूप ६६४ ई० पू० में एक युद्ध हुआ। ६४२ ई० पू० एलेटीज के वंशज वक्कहीस (Bacchis) अन्तिम शासक को कांइप्सेलस (Cypselus) ने परास्त कर दिया और स्वयं एक शक्तिशाली राजा बन गया। उसने अन्त्रे सिया (Ambracia), एनक्टोरियम (Anactorium) तथा ल्यूकास (Leucas) के उपनिवंशों को स्थापित किया। उसने अपने राज्य में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन आरम्भ किया। उसके मरणोपरांत उसका पुत्र पेरियण्डर (Periander) शासक बना जिसने ६२५ से ५६५ ई० पू० तक शासन किया। उसने भी अपनी नोसेना को शक्तिशाली बना कर दो नये उपनिवंश अपोलोनिया (Apollonia) तथा पोतीदइया (Potidaea) स्थापित किये। पेरियण्डर की मृत्यु के पश्चात् राजसत्ता एक शासक से निकल कर कुछ धनी — नागरिकों के हाथ में आ गई और कोरिथ एक धनी-तांत्रिक (Oligarchy) राज्य स्थापित हो गया। यह शासन कर्ता व्यापार की उन्नित में संलग्न रहते थे।

५०७ ई० पू० में कोरिय भी स्पार्टा की पेलोपोनीशियन लीग का एक सदस्य बन गया और स्पार्टा के विरुद्ध एथेन्स के प्रजातन्त्र का साथ दिया। ४८० ई० पू० में पर्शिया के युद्ध में अपनी पूरी शक्ति के साथ भाग लिया। कुछ दिनों के पश्चात् यह एथेन्स के विरुद्ध हो गया और ४६२ – ४४६ के मध्य इन दोनों में युद्ध हुये। एथेन्स ने कोरिय के व्यापार को बड़ी हानि पहुँचाई परन्तु इससे अधिक हानि कोर्सीरा के विद्रोह तथा एपीडेमनस के गृह-युद्ध द्वारा पहुँची। युद्ध में कोरिय परास्त हो गया और एपीडेमनस (एपोलोनिया के उत्तर में) कोर्सीरा का उपनिवेश बन गया। कोर्सीरा अब एथेन्स का मित्र बन गया।

# एथेन्स की लिपि के वर्ण



# एचेन्स की लिपि का एक अभिलेख

# OS MYMOPXESTAPLA MYTOMATALALALE STOTEKAMEK

Who now of all the dancers performs most gracefully, he shall receive this.

अब कोरिथ ने पेलोपोनीशयन लीग को एथेन्स के विरुद्ध उकसाया और युद्ध की घोषणा कर दी जिसमें स्पार्टी को एथेन्स के विरुद्ध अनिच्छा से लड़ना पड़ा। इसमें कोरिथ को अपने अन्य उपनिवेशों से हाथ घोना पड़ा। अन्त में ४२१ ई० पू० में निकियास (Nicias) में एक सिन्य हो गई परन्तु सिन्ध से कोरिथ असन्तुष्ट रहा। अब स्पार्टी का युद्ध ४२० ई० पू० में एथेन्स से पुनः हुआ जिसमें मन्तीनिया में तथा ४१५ में सिसली में एथेन्स की पराजय हुई। इस युद्ध में कोरिथ को स्पार्टी का साथ देना पड़ा तथा सीराकूज का भी साथ दिया। अब स्पार्टी एथेन्स का साथी हो गया। इस बार के युद्ध में जो पुनः स्पार्टी और एथेन्स के मध्य हुआ कोरिथ ने स्पार्टी के विरुद्ध थोवीज, अर्गास और एथेन्स का साथ दिया। परन्तु इस युद्ध में कोरिथ की बड़ी हानि हुई और वह अर्गास के अधीन हो गया। ३०६ में उसने पुनः पेलोपोनीशियन लीग की सदस्यता स्वीकार कर ली।

३४३ ई० पू० में मेसीडोन के राजा फ़िलिप द्वारा कोरिय को वड़ी हानि पहुँची और उसको फिलिप के अधीन होना पड़ा। ३३८ में कोरिय फिलिप की हेलेनिक लीग (Hellenic League) का केन्द्र वन गया। दो वर्ष पश्चात् सिकन्दर ग्रीस का निर्विरोध नेता वन गया। अब कोरिय व्यापार का एक मुख्य केन्द्र वन गया। १४३ ई० पू० में एराटस (Aratus) ने इसको स्वतन्त्र कर लिया और अकाईयन लीग का सदस्य वन गया। २९६ ई० पू० में फ़्लेमिनस (Flaminus) ने रोम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। १४६ ई० पू० में मेमियस (Memmius) ने कोरिय को नष्ट-श्रष्ट कर दिया और वहाँ की कला का एक विशाल संग्रह अपने साथ रोम लेगा।

लगभग २०० वर्ष तक कोरिथ खण्डहर की दशा में पड़ा रहा परन्तु सीजर ने उसके पास एक नवीन नगर की स्थापना को और उसका नाम भी कोरिथ रखा। रोम के शासक आगस्टस के काल में अकाइया रोम का एक प्रान्त बन गया और कोरिथ पुनः समृद्धशाली होने लगा। ग्रीस में ईसाईयों की सर्वप्रथम बस्ती सन् ५४ में सेंट पॉल द्वारा कोरिथ में बनी।

ईसवी सन् की तीसरी शताब्दी में अन्य नगर — राज्यों की भाँति गोथों और अन्य वर्बर जातियों द्वारा कोरिय को भी बड़ी हानि हुई। २६७ ईसवी में कोरिय का दूसरा नगर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। पुनः इसका निर्माण हुआ और पुनः ३९६ में अलारिक द्वारा नष्ट कर दिया गया परन्तु पुनः निर्माण किया गया और अपना वैभव प्राप्त करने लगा। तदनन्तर यह वंजे न्टाइन साम्राज्य के अधीन रहा परन्तु छठी शताब्दी में एक भूकम्प द्वारा नष्ट हो गया और जुस्टोनियन द्वारा पुनः निर्मित हुआ।

ईसवी सन् की नवीं शताब्दी में यह धार्मिक तथा राजनीतिक केन्द्र बन गया। तत्पश्चात् यहाँ एक विशाल सैनिक केन्द्र खोला गया तथा सिल्क का उद्योग स्थापित हो गया। ११४७ में सिसली के नार्मन रॉजस द्वितीय (Roges II) द्वारा इटली के अधिकार में आ गया। तदनन्तर पुनः बैंज न्टाइन साम्राज्य का एक अंग बन गया। १४५९ में यह आटोमान तुर्कों के अधीन हो गया। कुछ दिनों बाद यह टर्की से स्वतन्त्र होकर सत्रहवीं व अठारहवीं शताब्दियों में यह माल्टा तथा वेनिस के अधिकार में रहा परन्तु पुनः स्वतन्त्रता की श्वास न ले सका। इसके पश्चात् इसका पृथक इतिहास समाम हो गया अब वह आधुनिक ग्रीस का एक अंग वन गया था, जो अब भी वर्तमान है।

लिपि: कोरिय की लिपि के वर्णों का नाम किर्चोंफ़ ने गहरा नीला (Blue) रखा। इस लिपि का प्रयोग अर्गास, मेगारा तथा एशिया के पश्चिमी किनारे के कुछ नगरों में होता था। इसका काल ई० पू० की छठी शताब्दी माना जाता है। इसका प्रयोग वाएँ से दाएँ होता था।

# कोरिय की लिपि के वर्ण

| <b>3</b> ₹     | 5           | < C    | $\Delta$     | KX<br>S    |
|----------------|-------------|--------|--------------|------------|
| FF             | <b>₩</b>    | ₹<br>  | ⊕⊗<br>en     | 4E         |
| an<br>K        | \<br>\<br>\ | ™<br>M | T /          | <b>н</b> # |
| э <del>д</del> | h<br>T      | स<br>M | <del>м</del> | PR.        |
| <u>त</u>       | V Y         | φφ     | च- ख<br>X +  | TEAT V     |

फलक संख्या - ३३१

प्राचीन कोरिश (विघ्वंस) नगर में 'अमरीकन स्कूल एट एथेन्स' (American School at Athens) के विद्वानों तथा पुरातत्त्व वेत्ताओं ने १८६६ में उत्खनन कार्य आरम्भ किया जो १८५६ तक चलता रहा । तत्पश्चात् यह कार्य १८२५ में पुनः आरम्भ हुआ । प्राचीन पुरातात्त्विक सामग्री तथा अभिलेख बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुये जिनके द्वारा प्राचीन कोरिथ पर प्रकाश पड़ सका ।

'फ॰ सं॰ - ३३१' पर कोरिय की लिपि के वर्ण दिये गये हैं।

### बोयेशिया

इतिहास : इस राज्य की संस्कृति लगभग पाँच सहस्र वर्ष पूर्व वर्तमान थी परन्तु इसका इतिहास ई० पू० की पाँचवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ । ४५० में जब पशिया ने ग्रीस पर आक्रमण किया तो वोयेशिया परिशया की ओर हो गया । युद्ध के समाप्त होने पर अन्य नगर राज्यों ने इसका वहिष्कार किया । वोयेशिया लीग का अन्त कर दिया गया । ४५७ में स्पार्टा ने एक अन्य लीग की स्थापना की परन्तु एथेन्स द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और लगभग १० वर्ष बोयेशिया पर इसका अधिकार रहा ।

तदनन्तर ९ नगरों की एक नई लीग बोयेशिया ( Boetia ) में स्थापित हुई जिसका अध्यक्ष थीबीज का नगर — राज्य बना । इसका कार्य ६० वर्ष तक चलता रहा । पेलोपोनेशियन युद्ध में बोयेशिया ने स्पार्टा का पक्ष लेकर एथेन्स को परास्त किया परन्तु निकियास की सन्धि से, जो ४२१ ई० पू० में हुई, एथेन्स असंतुष्ट रहा । इसी के कारण एक युद्ध स्पार्टा और थीबीज के मध्य हुआ । ३८२ में स्पार्टा के एक सैनिक अधिकारी ने थीबीज के नगर — राज्य को अपने अधीन कर लिया । ३७९ में एक प्रजातंत्र ने शासन का अधिकार हस्तगत कर लिया जिसके कारण शनैः शनैः स्पार्टा का प्रभाव समाप्त होने लगा । तत्पश्चात पुनः बोयेशिया लीग की स्थापना की गई जो पूर्णतया थीबीज के अन्तर्गत रही । यह थीबीज के साम्राज्यवाद का एक दूसरा रूप था ।

३७१ ई० पू० में बोयेशिया की सेना ने ल्यूकत्रा में स्पार्टी को परास्त कर दिया। यह युद्ध इपामीनोडस (Epaminodus) के नेतृत्व में हुआ। इस विजय से थीवीज का प्रभाव बढ़ने लगा और मध्य ग्रीस व पेलोपो — नीशिया के नगर — राज्य इससे मित्रता का सम्बन्ध रखने लगे। ३६२ ई० पू० में स्पार्टी के साथ एक दूसरा युद्ध मन्तीनिया में हुआ जिसमें इपामीनोडस वीर गित को प्राप्त हुआ। फलस्वरूप थीवीज की शक्ति क्षीण होने लगी और उसका नेतृत्व समाप्त होने लगा।

कुछ दिनों के पश्चात् मेसी डोनिया ने थीवीज को अपने प्रभाव में लिया तदनन्तर अपनी सेना का केन्द्र वना दिया। जब ३३५ ई० पू० में थीबीज ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया तो सिकन्दर ने थीबीज को पूर्णतया नष्ट कर दिया। ई० पू० को दूसरी श० में बोयेशिया निवासियों ने मेसी डोनिया का रोम के विरुद्ध पक्ष लिया परन्तु इस कार्य से उनको रोम के क्रोय द्वारा वड़ी हानि उठानी पड़ी। कुछ समय पश्चात् १४६ में उन्होंने अकाइयन लीग के विद्रोह का पक्ष लिया जिसके कारण बोयेशिया लीग को सदैव के लिये समाप्त कर दिया गया अब बोयेशिया रोमन राज्य का एक अंग बन गया। कुछ दिनों में बोयेशिया का नाम इतिहास के पृष्ठों से लीप हो गया।

लिपि : किर्चोफ़ ने इस लिपि के वर्णों का नाम 'लाल वर्ण' रखा । यह बोयेशिया के नगर - राज्यों में छठी शताब्दी में प्रचलित थे जो 'फ० सं० - ३३२' पर दिये गये हैं ।

बोयेशिया को लिपि के वर्णं

| TE<br>AA                               | BB          | 7        | ΔVD                              | N E    |
|----------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|--------|
| FC                                     | 15 <u> </u> | ₩<br>III | ı <sub>η</sub> ⊞<br>Φ            | cher • |
| as K                                   | lE          | MM.      | N<br>N                           | #+     |
| o <sup>D</sup> ○                       | r<br>Γ<br>Γ | PPR      | <del>१</del><br>१<br>१<br>१<br>१ | त-ट    |
| ************************************** |             | ФФ       |                                  | WH V 4 |

फलक संख्या - ३३२

### आर्केडिया

इतिहास: प्राचीन काल में आर्केंडिया (Arcadia) में पेलासिग्यन जाति के लोग निवास करते थे। ५५० ई० पू० में स्पार्टी ने आर्केंडिया के मुख्य नगर – राज्य तीगिया (Tegea) को परास्त कर दिया। ४८० में आर्केंडिया के नगर – राज्यों ने पिशया की सेना से युद्ध किया। ४२१ में उसकी एथेन्स से सिन्ध हो गई। ४१८ ई० पू० में स्पार्टी से मन्तीनिया में युद्ध हुआ जिसमें आर्केंडिया पुनः परास्त हुआ। जव ल्यूकता में स्पार्टी की पराजय तथा थीबीज की विजय ३७१ में हुई, तब मन्तीनिया के राजा लाइकोमिडीज ने एकता की एक योजना बनाई। ३६८ में राज्यों के संघ की राजधानी मेगालोपोलिस (Megalopolis) को बनाया गया।

३६५ ई० पू० में आर्केंडियन्स ने ओलिम्पिया<sup>2</sup> (Olympia) पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात् राज — नैतिक तथा सामाजिक छोटे छोटे युद्ध होते रहे। आर्केंडियन — नगर — राज्य ३६२ ई० पू० में आपस में ही मन्तीनिया में युद्ध करते रहे। इन झगड़ों को रोकने के लिए पुनः एक संघ बना जो ३०० ई० पू० तक जीवित रहा। तदनन्तर सिकन्दर के उत्तराधिकारी आर्केंडिया पर शासन करते रहे परन्तु मेगालोपोलिस मैसीडोनिया के विरुद्ध रहा। कुछ दिनों पश्चात् मैसीडोनिया का प्रभाव भी समाप्त हो गया और अकाइयन लीग की शक्ति बढ़ गई। २३५ ई० पू० में लिडिया के निवासियों ने मेगालोपोलिस को भी साथ अकाइयन लीग में सम्मिलित कर लिया। तत्पश्चात् आर्केंडिया अन्य नगर — राज्यों के इतिहास के साथ सम्मिलित हो गया।

लिपि: किर्चोफ़ ने इस लिपि के वर्णों का नाम लाल वर्ण — रखा था। इन वर्णों का प्रयोग आर्केंडिया के नगर राज्यों में पाँचवीं शताब्दी में हुआ करता था। इसकी दिशा भी वाएँ से दाएँ थी। 'फ० सं० — ३३३' पर आर्केंडिया के वर्ण दिये गये हैं। उसी के साथ ग्रीक साहित्यिक काल (Classical Period) के वर्ण भी दे दिये गये हैं। पहले कालम में आर्केंडिया की लिपि तथा दूसरे में साहित्यिक काल की लिपि दी गई है।

ग्रीक के आधुनिक वर्ण: इस चित्र में ग्रीक लिपि के आधुनिक वर्ण दिये गये हैं जो मुद्रण में प्रयोग किये जाते हैं। इसमें छोटे व बड़े - दोनों प्रकार के वर्ण दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्णों के नाम भी दिये गये हैं (फ॰ सं॰ - ३३४)।

```
१---वर्णों की ध्विन ।
२---बड़े वर्ण (Capital letters)।
३---छोटे वर्ण (Small letters)।
४----उनके नाम।
```

<sup>1.</sup> पोलिस (Polis) के अर्थ हैं नगर राज्य। मेत्रोपोलिस या मेट्रोपोलिस (Metropolis) 'मात्र' शब्द से 'मेत्रो' अर्थात् जहाँ नगर का जन्म हुआ अर्थात् मुख्य नगर। ऐक्रोपोलिस (ऐक्रो के अर्थ हैं ऊँचा) इस कारण ऊँचे पर बना रज्ञा केन्द्र (Acropolis) अर्थात् गढ़। नेक्रो पोलिस (Necropolis; Nekros=मृत) अर्थात् मुदीं का नगर=कन्नस्तान।

<sup>2.</sup> ७७६ ई० पू० में सर्वप्रथम खेल - कूद की विश्व प्रतियोगिता का यहाँ से जन्म हुआ।

# आर्केंडिया एवं साहित्यिक काल के वर्ण

|      |                 |               | trope II of | ennaga : Se | Bill to passive |
|------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| अ    | AA              | A             | ਲ           | +           | =               |
| ब    | β               | 8 B           | ओ           | 0           | O               |
| J    | < C             |               | प           |             | Γ               |
| 2    | DAD             | Δ             | स           |             | $\bigcirc$      |
| P    | RE              | MACCO<br>MICO | क्          | 9           | 9               |
| ज़   |                 |               | र           | R           | P               |
| इ    |                 | H             | श           | 4 8         | 1               |
| र्थक | 0               | 0             | त           |             |                 |
| द्वी |                 |               | ā           | <b>V</b>    | Y               |
| क    | K               | K             | 中           |             | Ф               |
| 8    | $\wedge \wedge$ | $\wedge$      | च           | V           | X               |
| H    | M               | M             | भ           | Ж           | Y               |
|      | N               | 177           | 3           |             | Ω               |

फलक संख्या - ३३३

### पठनीय सामग्री :

Botsford, G. W. and: Hellenic History (1956).

Robinson, C. A.

Buckley, C. : Greece and Crete (1952).

Bury, J. B. : A History of Greece (1951).

Carpenter, R.: 'The Antiquity of the Greek Alphabet'—American Journal

of Archaeology-XXXVI (1933).

Ibid. : 'The Greek Alphabet Again' American J. of Arch. XLII

(1969).

Casson, S: Essays in Aegean Archaeology (Oxford—1927).

Glotz, G. : Aegean Civilization (1925).

Hall, H. R. : The Oldest Civilization of Greece (1908).

Harland, J. P. : 'The Date of Hellenic Alphabet'—University of North

Carolina Studies in Philology-XLII (1945).

Hood, M. S. F.: The Home of Heroes (London - 1967).

Leake, W. M.: Travels in Northern Greece (1835).

Neill, J. G. O. : Ancient Corinth (1930).

Ridgeway, W. : Early Age of Greece (1901).

Roberts, E. S. : An Introduction to Greek Epigraphy, 2. Vols. (Cambridge-

and Gardner, E. A. 1905).

Schwnrz, B. : 'The Phaistos Disk'-Journal of the Near Eastern Studies,

XVIII (1959).

Stillwell, A.N: 'Corinth' - American Journal of Archaeology, XXXVII

(1933).

Tarn, W. W. : Hellenistic Civilization (1932).

Thomson, E. M. : Hand book of Greek and Latin Palaeography (London-

1906).

lbid : An Interoduction to Greek and Latin Palaeog aphy (Lond.-

1912).

Ullman, B. L. : 'How Old is the Greek Alphabet?' American Journal of

Archaeology, XXXVIII (1933).

# इटली

इटली देश प्राचीन काल में एक सम्पूर्ण देश नहीं था। यहाँ भी नगर - राज्य थे तथा उनकी अपनी लिपियाँ भी थीं। उन्हीं नगर - राज्यों का वर्णन नीचे दिया गया है।

### इटरूरिया

इतिहास: अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो सका है कि एट्रस्कन (Etruscan) लोग कौन थे और कहाँ से आये तथा उनकी भाषा क्या थी। इन पहेलियों को हल करने के लिये विद्वानों ने अपने अपने मत इस प्रकार प्रकट किये हैं:—

हेरोडोटस के अनुसार: ई० पू० की नवीं शताब्दी में लीडिया में अती (Aty) का पुत्र मनेज शासन करता था। उसी काल में एक अकाल पड़ा जो लगभग २८ वर्ष तक रहा। खाद्य पदार्थों की इतनी कमी हुई कि राजा ने यह निश्चय किया कि देश के आधे निवासी किसी अन्य देश को चले जायें। इस वात का निर्णय करने के लिये भाग्य का सहारा लेना पड़ा और लाटरी डाली गई जिसमें स्वयं राजा तथा उसका पुत्र भी सम्मिलित हुए। पुत्र का नाम टाईरेनस (Tyrhenus) था। जाने वालों में पुत्र का नाम निकला और वह अन्य नागरिकों के साथ स्मिर्ना (Smyrna), जो समुद्र के किनारे पर स्थित था, पहुँचा और सब लोगों ने मिल कर जलपोत बनाना आरम्भ कर दिये। तत्पश्चात् उन लोगों ने अपने सारे सामान को उस में लाद दिया और पश्चिम की और अपनी यात्रा आरम्भ कर दी। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात् वे लोग ओंब्रिकी पहुँचे जहाँ वे लोग बस गये और उन्होंने नगर – राज्यों की स्थापना की। उसी भू भाग को इतिहास में इटल्रिया सम्बोधित किया जाता है।

डायोनोसियस (Dionysius), जो हेलीकारनेसस (Halicarnasus) का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, के अनुसार एट्रस्कन इटली के ही प्राचीन निवासी थे तथा उनकी भाषा अनोखी थी।

एफ़ • दि संसुरे : ( F. de Sanssure ) के अनुसार यह लोग एशिया निवासी थे। वी • थामसेन : ( V. Thomsen ) के अनुसार यह लोग काकेशियन जाति के थे।

इन मतभेदों के होने पर भी अब यह धारणा वन चुकी है कि यह लोग ग्रीस की ओर से ही आये क्योंकि इनकी लिपि में ग्रीक लिपि के वर्ण दृष्टिगोचर होते हैं। ई० पू० की सातवीं शताब्दी तक इन लोगों ने इटहरिया में अपना एक राज्य – संघ स्थापित कर लिया था जिसमें लगभग १२ नगर – राज्य सिम्मिलत थे। इस संघ की राजधानी तारकुइनिया ( Tarquinia ) तथा कायरी – ( Caere ) – आधु० कर्वेतरी ( Cerveteri ), वीआइ ( Veii ), क्लूसियम ( Clusium ), पापूलोनिया ( Populonia ), वेतूलोनिया ( Vetulonia ) आदि मुख्य थे। जहाँ यह आकर वसने लगे थे वहाँ के मूल निवासी विल्लोनोवन ( Villonovans ) थे, तथा दक्षिण की ओर के, जिसको बाद में लैटियम ( Latium ) सम्बोधित करने लगे, मूल निवासी सबीनी ( Sabine ) थे।

१. इस का काल ई0 पू0 की प्रथम शतान्दी है।

यह दो प्राचीन जातियाँ कृषि करती थीं तथा भेड़ों को पालती थीं। यह दोनों जातियाँ सभ्य थीं और इनके प्रजातंत्र राज्य थे प्रत्येक ग्राम की अपनी सभा थी और वह स्वतंत्र थे।

लगभग आठवीं श॰ में जिस प्रकार इटरूरिया में नगर — राज्य स्थापित हो गये उसी प्रकार लैटियम में भी ६ नगर — राज्य स्थापित हुये। अब लैटियम व इटरूरिया के नगर — राज्यों में युद्ध आरम्भ होने लगे थे। दो शताब्दियों में, पूर्व से अब तक, इटरूरिया पर्याप्त उन्नति कर चुका था। उसने अपने नगर — राज्यों की सुरक्षा के लिये नगरों के चारों ओर बड़ी दीवारों तथा छोटे छोटे गढ़ों का निर्माण करवा लिया था। उनके पास कुणल सैनिक तथा आजाकारी भूमिदार तथा कृषिक थे। वे लोग बड़े परिश्रम तथा कुणलता से कृषि करते थे। वे लोग खानों से लोहा व तांबा आदि निकाल कर उससे सुन्दर सुन्दर वस्तुयें बनाकर उद्योग व ब्यापार में भी उन्नतिशील हो गये थे। फिनीशिया व ग्रीस से ब्यापार होता था। देश समृद्ध हो रहा था।

रोम का नगर - राज्य एट्रस्कन शासकों के ही अन्तर्गत था। इसका प्रथम शासक रोमूलस (Romulus) था, संभवतः उसी के नाम पर रोम नाम पड़ा था। इसके चारों ओर भी लगभग ६ मील लम्बी दीवार थी जिसमें लगभग दो लाख मनुष्य सुरक्षित रह सकते थे। एट्रस्कन पूरे लैटियम पर राज्य करना चाहते थे। इस कारण लैटियम के कुछ नगर - राज्यों से युद्ध भी होते रहते थे। उनके नगरों के नाम गवीआइ (Gabii), अरीकिया (Aricia) तथा आर्दिया (Ardea) आदि थे। अब लैटियम राज्यों का एक पथक संघ वन गया था।

# प्राचीन इटली के नगरों की सूची

|                                       | नगरों के नाम                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                       | नगरों के नाम                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम<br>संख्या                        | प्राचीन                                                                                                                                                                                                                             | आयुनिक                                                                                                                              | क्रम<br>संख्या                        | प्राचीन                                                                                                                                                                            | आधुनिक                                                                                  |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | मेस्साना<br>नियपोलिस<br>नोला<br>कुमाय<br>कैसिलिनम<br>पोम्पेआइ<br>रोमा<br>अरीकिया<br>गवीआइ<br>प्रायनेस्ते<br>टीवुर<br>वीआइ<br>कायरे<br>तारकुइनी<br>वेंतूलोनिया<br>पापूलोनियम<br>फलेरीआइ<br>टूडर<br>इगूवियम<br>बोलसिनीआइ<br>टस्कोनेला | नेपिल्स कीमाय कपुआ रोम पैलेस्ट्राइन टिवोली फार्मेलो कर्वतरी तारकुइनिया पापूलोनिया सिविटा कैस्टिलाना टोडी गुव्वियो बोलसेना टस्केनिया | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | क्लूसियम<br>फ्लोरेंतिया<br>अग्नोन<br>हिस्टोनिया<br>पियांसेजा<br>माग्रे<br>आर्दिया<br>लुगानो<br>कार्थेज<br>कितां<br>सीराकूज<br>जेनुवा<br>सोन्द्रियो<br>बोल्जानो<br>अगरम<br>विनीजिया | क्यूसी<br>फिरेंजे<br>वास्तो<br>आर्दियाटाइन केव्स<br>टियूनिस<br>जेनोवा<br>जगरेव<br>वेनिस |

# प्राचीन इटली का मानचित



परन्तु इस संघ का नेता तारकुइनिया - राजवंश का ही शासक था। ५०६ ई० पू० में रोम व कार्येज के मध्य प्रथम संघि हुई। यह संसार का सर्वप्रथम प्रलेख (document) था।

इटरूरिया में प्रजातंत्र नाम मात्र था। सभायें बहुत कम होती थीं परन्तु लैटियम में प्रजातंत्र सुचारु रूप से कार्य करता था। लैटियम के नगर — राज्य जब तारकुइनी — शासकों के हाथ आये तब नागरिक एक प्रकार के दास बन गये। ५०६ ई० पू० (अब परम्परानुगत इसी को मानने लगे) में लैटियम के नगर — राज्यों ने एट्रस्कन-शासन के विरुद्ध विद्रोह इस बात पर कर दिया कि वे भवनों के निर्माण में नागरिकों से बेगार करवाते थे। इस विद्रोह के कारण उनको रोम छोड़ना पड़ा परन्तु फिर भी एट्रस्कन आक्रमण करते ही रहते थे। बीच में क्लूसियम के शासक लार्स पोर्सेन्ना ने कुछ दिनों के लिए विजय प्राप्त कर ली थी परन्तु ४६६ ई० पू० में एक युद्ध हुआ जिसने एट्रस्कन शासकों का सदैव के लिये रोम पर से शासन समाप्त कर दिया। तत्पश्चात् लैटियम का एक स्वतंत्र राज्य — संघ बन गया जिसका नेता रोम था। अब शनैः शनैः रोम शक्तिशाली होता गया।

कहाँ तो एट्रस्कन रोम ( लैटियम ) को सम्य बनाने में उनके गुरु तथा शासक थे परन्तु अब दिशा परिवर्तित होने लगी। ३६६ ई० पू० में रोम ने एट्रस्कन का मुख्य नगर वीआइ अपने अधीन कर लिया। यह नगर रोम से केवल १० मील उत्तर की ओर था। कुछ दिनों पश्चात् कपुआ ( Capua ) तथा प्लेरीआइ ( Flerii ) ने भी रोम की अधीनता स्वीकार कर ली।

इघर दक्षिण की ओर से सिसली (Sicily) निवासी ग्रीक लोगों ने तथा उत्तर की ओर से केल्ट्स (Celts), कुछ लोग सेल्ट्स भी उच्चारण करते हैं, की जातियों ने आक्रमण करना आरम्भ कर दिये। इन युद्धों में रोम की भी बड़ी हानि हुई। ३५० ई० पू० में वे लोग रोम को परास्त करके तथा बहुत सा सोना लेकर पुनः उत्तर को ओर कूच कर गये। तत्पश्चात् रोम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगा। उसने एक एक करके इटल्रिया के नगरों को अपने अधीन करना आरम्भ कर दिया था। ई० पू० की चौथी शताब्दी के अन्त तक उसने सारे नगरों को अपने अधीन कर लिया था और ३०० ई० पू० में तारकुइनी शासन को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार एक प्राचीन सम्यता, जिसने एक दिन रोम को सम्य बनाया था, का उसी रोम द्वारा अन्त हो गया।

एट्रस्कन लिपि: ई० पू० की सातवीं शताब्दी से प्रथम श० तक के छोटे बड़े लगभग ९००० अभिलेख पुरातत्त्व वेताओं द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से बहुत से पावली (Pauli – 1893) द्वारा प्रकाशित हुए तत्पश्चात् डैनिएल्सन (Danielson) और हिंबग (Herbig) द्वारा उत्खिनत किये गये। जी० बीनामिकी (G. Buonamici) ने १९३२ में यह अभिलेख अपनी पुस्तक में प्रकाशित करवाये। इन ९००० अभिलेखों (लगभग सभी दाह संस्कार से सम्बन्धित छोटे छोटे अभिलेख हैं) पर केवल नाम अंकित हैं। इनमें से केवल ९ अभिलेख लम्बे हैं और इनमें से भी तीन उल्लेखनीय हैं जो निम्निलिखित हैं:—

- १. एक मिट्टी की बनी मुद्रा है जिस पर ३०० शब्द उत्कीर्ण किये हुये हैं।
- २. दूसरी पाटिया बछड़े के यक्त को आकृति की है। जिस पर देवी देवताओं के नाम अंकित हैं (फ॰ सं॰ ३४५)।
- ३. तीसरी कपड़े पर लिखी हुई पाण्डुलिपि है जो पहले पूरी और गोल लिपटी हुई थी पर बाद में काट काट कर एक मिस्री स्त्री की ममी को लपेटने के लिए, जो ग्रीक रोमन युग (प्रथम) शताब्दी ई० पू०) की थी प्रयुक्त

<sup>1.</sup> Corpus Inscriptionum Etruscarum (1893)

<sup>2.</sup> Buonamici, G.: Epigraphia Etrusca (Florence - 1932)

को जातो रही । इसमें १५०० शब्दों का एक लेख हैं, जो जगरेव (प्राचीन अगरम) के संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। अभी तक इसका अनुवाद नहीं हो सका है।

इन अभिलेखों के रहस्योदघाटन का शोवकार्य निम्नलिखित विद्वानों ने किया :--

हर्बिग ( Herbig ), बुग्गे ( Bugge ), टॉर्प ( Torp ), स्कुत्रा ( Skutsch ), फीज़ल ( Fiesal ), गोल्डमान ( Goldmann ) तथा ओल्शा ( Olzscha )। इनके अतिरिक्त एट्रस्कन भाषा के प्रसिद्ध विद्वान् प्रो॰ पैलोटिनों ( Palotino ) ने दाह - संस्कार के अनेक अभिलेखों को साथ साथ रखा और उन शब्दों की सूची तैयार की जिनका प्रयोग वारम्बार हुआ है। उन शब्दों की संख्या लगभग २०० है। उनके अर्थ भी निश्चित हो चुके हैं। उसी तरह के कई वाक्यांशों के अर्थ भी अनुमान से जान लिये गये हैं।

द्विभाषी अभिलेख (लैटिन - एट्रस्कन ) जो प्राप्त हुए वे इतने छोटे और कम हैं कि उनसे किसी प्रकार की कुंजी प्राप्त न हो सकी जो एट्रस्कन लिपि का रहस्योद्घाटन कर सकती। यह भाषा भारोपीय भाषाओं में नितांत विचिव तथा भिन्न है। किसी जाति से भी एट्रस्कन की सजातीयता का निश्चित प्रमाण अभी तक नहीं मिला और न किसी भाषा से कोई समानता मिली। वर्णों के विषय में यह प्रमाणित हो चुका हैं कि प्राचीन लैटिन के वर्ण ग्रीक से लिये गये । इटहरिया के दक्षिणी भाग से अनेक अलंकृत कलशों, थालियों, वर्तनों व प्लेटों पर तथा लघु - शिलाओं पर ग्रीक वर्णों से समानता रखने वाले वर्ण अंकित मिले हैं। इनका काल भी आठवीं तथा सातवीं श॰ निर्घारित हो चुका है। जो अंकित वर्ण प्राप्त हुये हैं उनको टेलर ( Taylor ) ने पेलासगियन ( Pelasgian ) के नाम से तथा गार्ड थाउसन ( Von Gard Thausen ) ने प्रोटो टाइरेनियन ( Proto Tyrrhenian ) के नाम से सम्बोधित किया है तथा किर्चोफ़ (१८८७) ने उनका नाम पश्चिमी (ग्रीक के) वर्ण रखा । यह वर्ण कालसिस<sup>8</sup> से चल कर सिसली पहुँचे उस समय कालसिस अपने कई उपनिवेश - नगर सिसली में स्थापित कर चुका था। ग्रीक निवासियों ने इटली के पश्चिमी किनारे के भूभाग पर कुमाय ( Cumac ), लगभग ई० पू० की नवीं शताब्दी में स्थापित किया था जहाँ बाद में नियोपोलिस स्थापित हुआ जिससे नेपिल्स ( Naples ) नाम निकला जो आज भी प्रचलित है। इसी स्थान से ग्रीक वर्णों को एट्रस्कन द्वारा अपनाया गया तथा इन्हीं वर्णों से लैटिन - फैलिस्कन ( Latin - Faliscan ) का भी जन्म हुआ।

किचोंफ की इस मान्यता का खण्डन करते हुये हैं मरस्ट्रोम ( Hammerstrom ) ने कहा कि लैटिन -फ़ैलिस्कन वर्ण एट्रस्कन के साथ नहीं जन्मे अपितु एट्रस्कन वर्णों से जन्मे तथा एट्रस्कन वर्णों का उद्भव प्रोटो -टाइरेनियन वर्णों द्वारा हुआ । तदनन्तर एट्रस्कन वर्णों द्वारा इटली के उत्तर व दक्षिण में कई अन्य प्रकार के वर्णों का जन्म हुआ जिसके विषय में आगे लिखा जायेगा। इन मतभेदों का विश्लेषण करने के पश्चात् यह बात निश्चित हो जाती है कि एट्रस्कन वर्ण ग्रीक वर्णों द्वारा ही विकसित हुए।

हैंमरस्ट्रोम के अनुसार B.D.O.X. वर्ण एट्रस्कन वर्णों में नहीं अपनाये गये परन्तु कुछ विद्वानों का मत इसके विरुद्ध हैं । एक (F) की घ्विन के लिए लीडिया का एक वर्ण 8 लिया गया और इसी एक वर्ण के आघार पर एट्रस्कन की जन्मभूमि लीडिया मान ली गई।

<sup>1.</sup> ग्रीस के मूलनिवासी थे।

<sup>2.</sup> Faulmann: Illustration Gesch der Schrift (Berlin - 1924) p - 239.

<sup>3.</sup> कालसिस या खाल्किस (Chalcis - Khalkis) यूविया का मुख्य नगर - राज्य था जिसने सिस्न में लगभग 30 नगर अपने उपनिवेश बना कर स्थापित किये थे। इसके मीस के अन्य नगर - राज्यों से युद्ध होते रहते थे। इस पर कई देशों का शासन रहा। अंत में इसका नाम कैस्ट्री पड़ गया। 1894 के भूकम्प में इसका बहुत सा भाग नष्ट हो गया।

्रंफ० सं० → ३४३' पर एट्रस्कन वर्णो मा अद्भव टाइरेनियन लिपि (अर्थात पश्चिमी ग्रीक लिपि ) द्वारा दिया गया है।

### कम्पेनिया

इतिहास: कम्पेनिया लैटियम के दक्षिण में एक प्राचीन प्रान्त था जिसके मुख्य नगरों से ओस्कन (Oscan) लिपि के अभिलेख प्राप्त हुये हैं। कम्पेनिया का अपना कोई इतिहास नहीं है इस कारण उन नगरों के विषय में हो कुछ वृतांत दिया गया है।

कपुआ ( Capua ) : यह कम्पेनिया का प्राचीन मुख्य नगर था। इसका आरिम्भिक नाम कैम्पस ( जिसका विशेषण कैम्पेनस, जिससे कम्पेनिया बना ) था और इसकी स्थापना ६०० ई० पू० में हुई। सैमिनी जातियों के आक्रमणों से ई० पू० की पाँचवीं शताब्दी में यहाँ से एट्रस्कन आधिपत्य उठ गया। ३४० ई० पू० में यह रोम के अधिकार में आ गया। १२३ ई० पू० के पश्चात् से यह रोम के एक निर्वाचित न्यायाधीश के शासन में रहा तदनन्तर ई० पू० की प्रथम श० में आगस्टस के अधीन आ गया। ४५६ ई० में गायसेरिक ( Gaiseric ) ने इसको नष्ट — श्रष्ट कर दिया परन्तु पुनः इसका निर्माण हो गया। ५४० में मुसलमानों ने इसे नितात नष्ट कर दिया। १२३२ में फ़ेड्रिक ( Frederick II ) ने यहाँ एक गढ़ का निर्माण करवाया। १५०२ में सीजर वोगिया ( Caesar Borgia ) ने इसको परास्त किया। १६६० तक यह नेपिल्स के राज्य का एक भाग बना रहा तत्पश्चात् यह इटालियन राज्य में आ गया।

यहाँ के समाधि — स्थानों से पकी हुए मिट्टी की पार्टियाँ प्राप्त हुई जिनका काल सातवीं श० निर्धारित किया गया। यह ओस्कन लिपि में अंकित थीं। ३ पार्टियाँ लैटिन लिपि में भी प्राप्त हुई। कुल १९ पार्टियाँ यहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुई।

नोला (Nola): ५०० ई० पू० में यह नगर एट्रस्कन के अधोन था। ३२० ई० पू० में इसने रोम के विरुद्ध युद्ध किया। ३१३ ई० पू० में रोम ने इसको अपने अधीन कर लिया। सामाजिक युद्ध में इसने समीनियों (Sampites) का साथ दिया परन्तु ५० ई० पू० में सुल्ला (Sulla) ने इसको पुनः रोम के अधीन कर दिया। आगस्टस ने इसको रोम का उपनिवेश बना लिया और यहीं उसकी मृत्यु हो गई। ४५५ ई० में इसको गायसेरिक ने तथा ५०६ ई० में मुसलमानों ने अपने अधीन रखा। तेरहवीं श० में मैनफ्रेड (Manfred) ने अपने अधिकार में कर लिया। पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं श० में भूकम्पों ने इसका सर्वनाश कर दिया। यहाँ से भी ओस्कन लिपि की कुछ पाटियाँ प्राप्त हुई।

पोम्पेआई ( Pon peii ) : इस नगर की हिरेकिल्स ( Heracles ) ने स्थापना की । स्ट्राबो (Strabe) 2 . के अनुसार पहले यहाँ ओस्कन लोग बसे तदनन्तर पेलासगियन तथा टाइरेनियन आकर बसे और अन्त मैं समीनी जाति के लोग आये । ५० ई० पू० में यह रोम के अधीन हो गया ।

ई॰ सन् की प्रथम शताब्दी में यह नगर समृद्धि की चरम सीमा पर पहुँच गया था। सन् ६३ और ७९ के दो भूकम्पों ने इस नगर का सर्वनाश कर दिया और सारा नगर भूगर्भ में चला गया।

<sup>1.</sup> Paulis Studi Etruschi, Vel III, p. +81. ( Cold 12 - Wood 1 - Cold 2 - Co

<sup>ें 2.</sup> दिसका नामा जनेश्यस पोम्पेश्यस (Gnaeus Pompeius) था । भेंगी - दृष्टि के कारण इसका नाम स्टाबो पड़ा । इसने अनेक सामाजिक युद्ध किये । ८ ई० पूर्व में इसकी मृत्यु विजली गिरने के कारण हो गई।

# ग्रीक लिपि के आधुनिक वर्ण

| ध्विन् | बहे<br>वर्ण <sub>2</sub> | क्रोटे<br>वर्ण3 | नाम ४   | घ्विन् | बड़े<br>वर्ण <sub>2</sub> | द्वोटे<br>वर्ण ३ | नाम ४   |
|--------|--------------------------|-----------------|---------|--------|---------------------------|------------------|---------|
| अ      | A                        | a               | alpha   | न      | N                         | $\mathcal{V}$    | nū      |
| ब      | В                        | β               | bēta    | क्स    | manual <br> manual        | ξ                | TX      |
| ग      | Γ                        | $\gamma$        | gamma   | ओ      | 0                         | 0                | omicron |
| द      | $\Delta$                 | 8               | delta   | 띡      | II                        | π                | jc      |
| छ      | E                        | $\epsilon$      | epsilon | र      | P                         | P                | rhō     |
| ज़     | Z                        | 3               | zēta    | H      | 2                         | σs               | Sigma   |
| इ      | H                        | η               | ēta     | त      |                           | T                | tau     |
| य      | $\Theta$                 | $\theta S$      | thēta   | 3      | Y                         | υ                | upsilon |
| des    | I                        | l               | iōta    | 卐      | ф                         | 1 \$             | þhī     |
| क      | K                        | К               | Kappa   | ख      | X                         | χ                | chī     |
| ल      | $\Lambda$                | λ               | lambda  | प्स    | $ \Psi $                  | Y                | þsī     |
| H      | M                        | μ               | mū      | 3      | 5                         | ) W              | Ōmega   |

फलक संख्या - ३३४

१५९४ - १६०० के मध्य एक गहरो नाली के निर्माण करने में दोमिनिको फोन्ताना (Domenico Fontana) को कुछ अभिलेख प्राप्त हुये। १७६३ में यहाँ वैज्ञानिक ढंग से उत्खनन हुआ और १८०६ में इस कार्य को शासकों ने रुकवा दिया। १८६१ में इटली - शासन के जो० प्रयोरेली (G. Fiorelli) ने पुनः उत्खनन आरम्भ किया और ओस्कन तथा ग्रीक लिपि के कुछ अभिलेख प्राप्त किये। कई अभिलेख विज्ञापन के रूप में दीवारों पर अंकित दृष्टिगोचर हुये। एक घर से तो पूरी एक पेटी अभिलेखों से भरी प्राप्त हुई। कई अभिलेख अग्नोन (Agnone) के ग्राम से भी प्राप्त हुए। यह ग्राम नोला व अवेल्दा के मध्य स्थित था।

जे॰ ज़्वेतेफ़ ( J. Zwetaieff – 1878 ) के अनुसार, जो उपर्युक्त नगरों में ओस्कन लिपि की पाटियाँ मिली हैं, उनका काल ई॰ पू॰ की छठवीं व पाचवीं श॰ है। उनकी दिशा भी दाएँ से वाएँ है।

इसके अतिरिक्त ओस्कन लिपि के अभिलेख अपूलिया (Apulia), लुकेनिया (Lucania), मेस्साना (Messana — आधु॰ मेसीना), सेमनियम (समीनी जाति का निवास स्थान), फ़्रेन्तनी (Frentani), ह्पींनी (Hespini), पायलिग्नी (Paeligni), मर्रूकिनी (Marrucini), वेस्तिनी (Vestini), टूडर (आधु॰ तोडी) आदि से भी प्राप्त हुये हैं। ओस्कन का नामकरण रोमन द्वारा 'लिंगुआ ओस्का' (Lingua Osca) उस भाषा का हुआ, जो कम्पेनिया की एक जाति 'ओस्की' द्वारा वोली जाती थी।

'फ॰ सं॰ - ३३७' पर ओस्कन लिपि के वर्ण दिये गये हैं। इसकी दिशा दाएँ से वाएँ थी।

### अंब्रिया

इतिहास: इटली के पूर्वी किनारे के निवासी अंब्रिया भाषा — भाषी थे, इसी कारण इस भूभाग को अंब्रिया कहते थे। ई० पू० की छठी श० में उनका मुख्य केन्द्र इगूवियम (Iguvium) था, इसका आयुनिक नाम गुब्बियों है। ई० पू० की तीसरी श० में यह रोम के (एक संधि द्वारा) अधीन हो गया। इलूरिया का राजा जेन्टियस तथा उसका पुत्र अपने देश से भाग कर यहीं आकर छिपा था। इटली के सामाजिक युद्ध के प्रधात् इगूवियम के विषय में कुछ नहीं सुना गया। ४१३ में एक ईसाई — धर्म — पुजारी ने इसके विषय में कुछ वृतांत सुनाये। ५५२ ई० में गोथ जाति के सैनिकों ने इसको नठ कर दिया परन्तु नार्सेज के सहयोग से यह पुनः वन गया। इगूवियम अपने प्राचीन सिक्कों तथा पाटियों के लिये प्रसिद्ध है।

लिपि: १४४४ में £ पार्टियाँ, जिन पर अंब्रियन लिपि अंकित थी, प्राप्त हुई, जिनको वहाँ की नगर — पालिका ने १४५६ में मोल ले लिया। इसके पूर्व ही दो पार्टियाँ १५५४ में वेनिस पहुँच गई थीं। १७२४ में प्रथम बार वे प्रकाशित हुई। ओतफ़ीड मुलर (Outried Muller) ने अपनी पुस्तक! में वताया कि यह लिपि एट्रस्कन से समानता रखती है परन्तु भाषा इटालियन है। कार्ल लेप्सियस ने अपने निवन्थ² में अंब्रियन वर्णों की ध्वनियों को निर्वारित किया है। इस पर यस० टी० औफ़रेख़्त (S. T. Aufrecht) तथा किचींफ़ (J. W. H. Kirchoff) ने १८४६ — ५१ में अपनी एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रकाशित की। १८७६ में एम० ब्रील (M. Breal) ने कुछ अधिक प्रकाश डाला और अन्त में बुख़ेलर (F. Bucheler) ने १८८३ में 'अंब्रिका' (Umbrica) के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित कर दी।

<sup>1.</sup> Die Etrusker ( 1828 ).

<sup>2. &#</sup>x27;De Tabulis Egubinis (1833).

# प्रोटो-टाइरेनियन द्वारा एट्रस्कन वर्णों का उद्भव

| ध्वनि      | प्रोटो - टापरेनियन | एट्रस्कान     | च्विन | प्रोटो-टापरेनियन           | एड्रम     |
|------------|--------------------|---------------|-------|----------------------------|-----------|
| अ          | A                  | AA            | न     | N                          | 44        |
| ब          | В                  |               | स     | 田                          |           |
| J          | < C                | <b>つ</b> 7(a) | ओ     | 00                         |           |
| द          | D                  |               | प     | P                          | 1         |
| Þ          | E                  | 73            | श     | 4 M                        | $\bowtie$ |
| å          | F                  |               | क्    | 19                         | 99        |
| <i>ज</i> ़ | I                  | <b>丁</b> ‡土   | र     | P                          | PD        |
| ह          | B                  | 日月            | स     | {                          | 43        |
| थ          | 00                 | 80            | त     | T                          | +         |
| 453        | 1                  |               | 3     | YY                         | YVY       |
| क          | K                  | K             | 午     | ф                          | 0         |
| स्र        | 1                  | 7             | रव    | Y                          | 44        |
| म          | M                  | MM            | 乐     | ली डिया के<br>चिन्ह हैं -> | 8887      |

ओस्कन लिपि के वर्ण

| अ      | ā       | ग-क    | ą.            |
|--------|---------|--------|---------------|
| A      | 8       | > %    | Я             |
| b J    | đ       | त्स    | E             |
| der    | an<br>X | 73     | Н             |
| F<br>H | 4<br>N  | ₹<br>] | स<br><u>ट</u> |
| त<br>T | 3       | फ<br>8 | <i>₹</i>      |

फलक संख्या - ३३७

अंब्रियन लिपि के वर्ण

| Э          | ब             | ग             | द      |
|------------|---------------|---------------|--------|
| A          | 8             | >             | Я      |
| E 17       | a<br>J        | <b>₹</b>      | der    |
| क<br> <br> | ह<br>         | H<br>H /      | н<br>Н |
| प<br>1     | ₹<br><b>q</b> | स<br><b>}</b> | 7 7    |
| 3          | फ<br>8        | ਸ਼ੰ<br>9      | a<br>d |

फलक संध्या - ३८

सात कांसे की पाटियों पर दाह - संस्कार के पाठ अंकित हैं जिनमें से लगभग आधे अंब्रियन भाषा के तथा आधे लैटिन भाषा के हैं।

इसके अतिरिक्त भी टोडी ( Todi ) के प्राचीन नगर से, जहाँ अंब्रियन रहा करते थे – जिसका आयु – निक नाम टूडर ( Tuder ) है और जो इटली के पिशूरिया ( Peguria ) प्रांत का एक नगर है – कुछ प्राचीन कांसे की पाटियां अंब्रियन लिपि में प्राप्त हुई हैं। 'फ॰ सं॰ – ३३८' पर इस लिपि के वर्ण दिये गये हैं।

### फ़लेरीआइ

इतिहास: फ़लेरीआइ (Falerii) इटक्रिया का एक प्राचीन नगर दक्षिण की ओर था। यह एट्रस्कन के १२ नगर - राज्यों में से एक था। प्रथम प्यूनिक युद्ध में इसने रोम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिसके कारण रोम ने २४१ ई० पू० में इसका अर्घ - भाग नष्ट कर दिया। तदनन्तर एक नवीन नगर का निर्माण हुआ जो पहाड़ी के नीचे स्थित है। १०६४ में यहाँ के निवासियों ने प्राचीन नगर को छोड़ दिया और नये नगर में बस गये। फ़्लेरीआइ नगर का आधुनिक नाम सिविटा कैस्टेलाना (Civita Castellana) है।

लिपि: यहाँ के उत्खनन से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनकी लिपि तथा भाषा लैटिन से मिलती हैं। इसकी दिशा दाएँ से वाएँ है। इस लिपि का नाम फ़ैलिस्कन (Faliscan) है।

'फ॰ सं॰ - ३३९' पर इसके वर्ण दिये गये हैं। इसकी दिशा भी दाएँ से वाएँ थी।

# रेशिया

इतिहास: प्राचीन रेशिया (Raetia) का भूभाग दक्षिणी आल्प्स पर्वत में स्थित था। यहाँ के निवासी एट्रस्कनों से सम्बन्धित थे। इस भाग में तीन प्रकार की लिपियों के अभिलेख प्राप्त हुये जिनको एक वर्ग में रख दिया गया और नगरों के नाम पर उन लिपियों का भी नामकरण कर दिया गया।

बोल्जानो (Bolzano) नगर वोल्जानो प्रांत की राजधानी था। सातवीं ईसवी में बोल्जानो वविषया के सामन्त के अधीन था। १०२७ ई० में यह महाराजा कोनराड द्वितीय (Conrad II) द्वारा ट्रेन्ट के विशय को दान — स्वरूप भेंट कर दिया गया। १०२६ में स्थानीय विशय (सामन्त) के अधीन हो गया। १४६२ में विशय ने एक त्यागपत्र द्वारा वोल्जानो को जर्मनी के एक प्रांत हैव्सवर्ग (Habsburg) को सींप दिया जो १६१६ तक उसी के अधीन रहा।

लिपियाँ : यहाँ के उत्खनन से प्राप्त अभिलेखों की लिपि का नाम भी बोल्ज़ानो रख दिया गया।

बोल्ज़ानो : इस लिपि की वर्णमाला लेयेऊन (M. Lejeune) ने १६५७ में प्रस्तुत की जो 'फ॰ सं॰ – ३४०' पर दी गई है।

रेशिया : की दो अन्य प्रकार की लिपियाँ माग्रे ( Magre ) व सोन्द्रियो ( Sondrio ) से प्राप्त हुईं। माग्रे की वर्णमाला 'फ॰ सं॰ – ३४१' पर तथा सोन्द्रियो की वर्णमाला 'फ॰ सं॰ – ३४२' पर प्रस्तुत की गयी है।

इन तीनों प्रकार की लिपियों का काल ई॰ पू॰ को तीसरी शताब्दी निर्धारित किया गया है। इनमें B. D. G. के वर्णों का प्रयोग नहीं होता था।

<sup>1,</sup> Stolte, E.: Glotta, 17 (1928), p-113.

फ़ैलिस्कन लिपि के वर्ण

| 34<br>A    | ब<br>S                      | л-क<br><b>&gt; &gt; &gt;</b> | Q<br>§      |
|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| 111 a      | ₩<br><b>↑</b>               | +1/1                         | 申用H         |
| ্য         | char ——                     | æ<br>K                       | E – 7       |
| MM         | NN                          | э <del>л</del>               | ч ✓         |
| ¥ X        | <del>м</del> - <del>м</del> | T                            | 5×5         |
| ਸ-ਣ<br>+ T | 3                           | <del>ब</del> स<br>X          | ₹<br>A<br>V |

फलक संख्या - ३३९

बोल्जानो लिपि के वर्ण

| AA // \     | 33             | 4777        |
|-------------|----------------|-------------|
| E           | 2T             | dar         |
| H K         | ह<br><b>र</b>  | <b>₩</b>    |
| F<br>V      | 111            | स्स<br>M    |
| 4 0         | ¥ <del>4</del> | オナナ         |
| ₹<br>\<br>\ | Φ 9 Φ          | ₹<br>P<br>V |

फलक संख्या - ३४०

माग्रे लिपि के वर्ण

| AAA     | A W              | a 1                                   |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| ₹<br> = | ध्य हिं<br>      | KKK                                   |
| 7 J     | M <sup>H</sup> M | 4NV                                   |
| T T T   | ₹<br>H<br>M      | 41A1                                  |
| 247     | XT+              | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|         | ख<br><b>४</b>    | 15. <del>+</del>                      |

फलक संख्या - ३४१

सोन्द्रियो लिपि के वर्ण

| 31               | 17 7       | 4 7    |
|------------------|------------|--------|
| で<br>本<br>个<br>大 | ₹ <u> </u> | der —  |
| क<br> <br>       | æ <b>△</b> | π<br>V |
| A V              | <u>ओ</u>   | 4      |
| ₹ <del>4</del>   | ₹ 🗸        | ¥<br>Z |
| X                |            | 1      |

फलक संख्या - ३४२

# लुगानो लिपि के वर्ण

| 3F    | ₹ A  | <del>J.</del>  |
|-------|------|----------------|
| Jes - | KK   | F - J          |
| 444   | 4441 | 3分<br>000<br>9 |
| Ч /   | ₹Ħ   | 404            |
| £ 2 5 | XT   | Y V Y          |
| ₩     | ¥ W  | देखें          |

फलक संख्या - ३४३

वेनेती लिपि के वर्ण

| 447 | D W                 | a A    | 龙             |
|-----|---------------------|--------|---------------|
| 中中日 | ™                   | lu?    | A<br>K        |
| ह 🖊 | # X                 | 7      | ओ             |
| 4   | <del>स्स</del><br>М | Z ()   | 2 4           |
| X   | <b>3</b>            | Ф<br>Ф | ख<br><b>४</b> |
|     | Gran III            |        |               |

### उत्तरी इटली

इटली के उत्तर की ओर दो अन्य प्रकार की लिपियों के अभिलेख प्राप्त हुए जिनके नाम भी उन नगरों के नाम पर दिये गये जहाँ से वे प्राप्त हुए।

लुगानो : एक लिपि का लुगानो (Lugano) या लेपोन्टाइन (Lepontine) नाम रखा गया। स्वीट्जरलैण्ड (Switzerland) के दक्षिणो भाग के एक प्रांत लेपोन्टाइन में एक बड़ी झील है जिसका नाम लुगानो है और उसी के किनारे पर वसा एक नगर भी लुगानो के नाम से स्थित है।

वेनेती: दूसरे प्रकार की लिपि का नाम वेनेती (Venetic) रखा गया क्योंकि इसके अभिलेख, जो लगभग २०० की संख्या में थे, वेनिस नगर से प्राप्त हुये। लगभग ई० पू० की चौथी श० में इन वेनिस निवासियों की भाषा वेनेती थी। इनकी लिपि में भी 'B. D. G.' के वर्ण नहीं थे। वे लोग 'व' (B) की घ्वनि के स्थान पर 'फ़' (F) की घ्वनि का प्रयोग करते थे, उदाहरणार्थ 'Boius' — बोइयस को फ़ोइयस लिखते थे, ईगो (ego) को ईखो लिखते थे तथा 'द' (D) के स्थान पर 'ज' (Z) का प्रयोग करते थे। दिशा भी दाएँ से बाएँ थी। इन दोनों को बाँटलिस्ती (Botlisti) ने १६३४ में पढ़ा है। 'फ० सं० — ३४३' पर लुगानो के वर्ण दिये गये हैं।

तथा 'फ॰ सं॰ - ३४४' पर वेनेती लिपि के वर्ण दिये गये हैं। दोनों लिपियों की दिशा दाएँ से वाएँ थी।

### कांसे की पाटिया

इटली के पियासेंजा नामक स्थान से एट्रस्कनों द्वारा कांसे पर बनाया गया बछड़े के यक्कत का नमूना प्राप्त हुआ। इस पर एट्रस्कन देवो — देवताओं के नाम उत्कोर्ण हैं। इसका प्रयोग शिक्षार्थी ज्योतिषियों को प्रशिक्षित करने के लिये किया जाता था।

लिपि में एट्रस्कन वर्ण हैं परन्तु भाषा का ज्ञान न होने के कारण अभी तक निश्चित रूप से पाटिया का रहस्योद्घाटन न हो सका।

'फ॰ सं॰ - ३४५' पर पाटिया का चित्र दिया गया है।

### लैटियम

इतिहास: लैटियम (Latium) इटली के उस प्राचीन भूभाग को कहते हैं जो इटली के पश्चिमी किनारे पर स्थित था। इसके उत्तर में एट्रस्कन के नगर - राज्य थे जिसको इटल्रिया के नाम से सम्बोधित किया जाता था । लैटियम का मुख्य नगर रोम (रोमा) था। इसका इतिहास इटल्रिया के इतिहास से पृथक नहीं किया जा सकता इसी कारण इटल्रिया के इतिहास के साथ सम्मिलित कर दिया गया है।

लैटियम की लिपि व भाषा का नाम लैटिन था। आरम्भ में मिस्र के चित्रों को हेन्नू भाषा के नाम देकर सिनाइ के द्वारा फिनीशियनों ने अपने स्वर — रहित २२ वर्णों का निर्माण किया। ग्रीस निवासियों ने ई० पू० की लगभग ग्यारहवीं शताब्दी में कैडमस द्वारा फिनिशिया के १६ वर्णों द्वारा अपनो लिपि का विकास किया। इस विकास काल में अनेक परिवर्तन हुये और अंत में फिनीशिया के १६ वर्ण ग्रीक लिपि में स्थापित हो गये और उन्होंने अपनी भाषा की व्विन के अनुसार ५ वर्णों के — उ, फ़, ख, प्स, ऊ (उनके नाम — उपसीलोन, फ़ी, खी, प्सी और ओमेगा थे) — चिह्नों का आविष्कार करके अपनी २४ वर्णों की वर्णमाला को प्रयोगात्मक बना लिया (फ० सं० — ३२४)।

कांसे की पाहिया

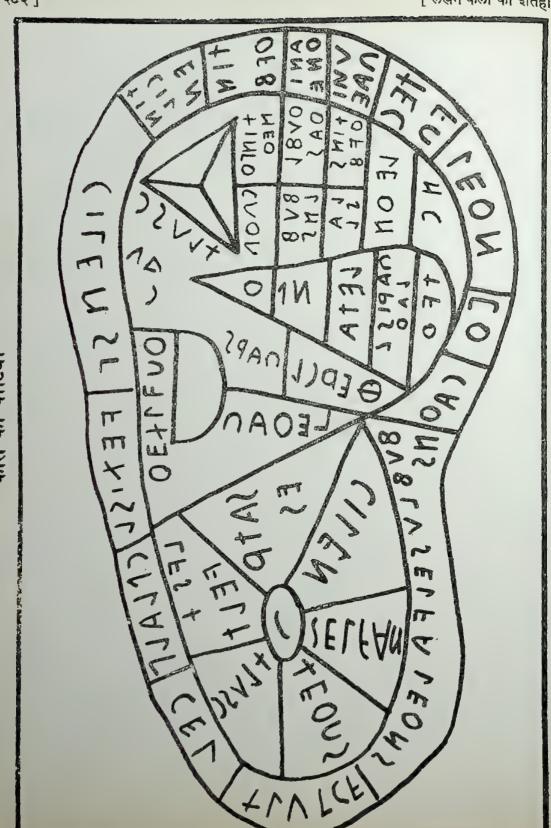

फलक संख्या - ३४५

लिपि: जब ग्रीक लिपि के वर्ण एट्रस्कनों द्वारा लैटियम पहुँचे जहाँ लैटिन भाषा थी तब ग्रीक वर्ण लैटिन भाषा के लिये प्रयोग किये जाने लगे। परन्तु उनमें अनेक परिवर्तन किये गये क्योंकि जो घ्विनयाँ ग्रीक वर्णों की थीं वं सब लैटिन भाषा के लिये उपयुक्त नहीं थीं। इस कारण F. Q. जो ग्रीक लिपि में छोड़ दिये गये थे वे लैटिन में ले लिये गये। G. कं स्थान पर C को ले लिया गया तथा Z के स्थान पर G को कर दिया गया। पहले तो Z को छोड़ दिया गया परन्तु लैटिन भाषा में एट्रस्कन एवं ग्रीक भाषा के शब्दों का प्रयोग होने लगा तो लैटिन में पुनः Z को ले लिया गया और अंत में रख दिया गया। V की घ्विन को परिवर्तित करके जो पहले U की थी 'व' कर दी गई और उसको गोल कर U का वर्ण बना लिया गया। I. E. की घ्विन के लिये Y बना लिया गया। लगभग १००० ई० में I को विभाजित करके I और J बना लिया गया। साथ साथ U को दुगना दोहरा करके डबल + यू = डवल्यु = W बना दिया गया। इस प्रकार हेर — फेर करके प्राचीन लैटिन के २१ वर्णों को २६ बना लिया गया जो आज रोमन लिपि के नाम से प्रसिद्ध हैं और लगभग संसार की आधी जन संख्या इनका प्रयोग करती है।

लैटिन (लातीनी) वर्ण: इस चित्र के प्रथम कालम में वर्णों की ध्वनियाँ दी गई हैं। दूसरे में प्राचीन लैटिन (Archaic Latin) दी गई है जिसका काल ई॰ पू॰ की पाँचवीं व चौथी शताब्दी के मध्य का माना जाता है। तीसरे कालम में साहित्यिक काल (Classical period) के वर्ण दिये गये हैं। चौथे में, जो नये वर्ण जोड़े गये हैं, दिये हैं तथा पाँचवें में जैसे वर्तमान काल में वर्णों का स्थान है, उस प्रकार दिये गये हैं।

३१२ ई० पू० में एपियस क्लाडियस कैंकस (Appius Claudius Caecus) ने, जब Z की घ्विन का कार्य S की घ्विन से चलने लगा, तो Z के वर्ण को पृथक कर दिया। ग्रीक भाषा में Q O का प्रयोग किया जाता था जिसको लैटिन में Q U का प्रयोग कर दिया गया। क्योंकि एट्रस्कन में 'O' नहीं था। Q अकेला कार्य नहीं कर सकता था (फ० सं० – ३४६)।

मैनियस की कटार (Manios Clasp): लैटिन का प्राचीनतम् अभिलेख फोरम रोमानम² ( Forum Romanum ) से एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण १८६६ में प्राप्त हुआ था परन्तु वह इतना मिट चुका था कि उस का रहस्योद्घाटन करना कठिन था। उसकी लेखन पद्धति हल – चलने वाली ( Boustropheden Style) <sup>3</sup> थी।

इसके अतिरिक्त प्राचीन अभिलेखों में एक कटार प्राप्त हुई। जिसका काल ६०० ई० पू० का है। इसका नाम 'मैनियस क्लैस्प' है। संभवतः कोई उत्तम प्रकार का कलाकार रहा होगा जिसका नाम मैनियस था और

<sup>1.</sup> लैटिन वर्णों की ध्वनियों अनेक हैं । उदाहरणार्थ A. की ध्वनियाँ हैं—अ, आ, ए, ऐ; D=द, ढ; C=क, स; E=ए, इ; G=ग, ज; O=ओ, अ, आ आदि ।

<sup>2.</sup> यह दो पहाड़ियों - पैलाटीन व कैपिटोलीन - के मध्य स्थित मैदान का नाम था। यह शब्द स्टैडियम के लिये प्रयोग किया जाने लगा जहाँ नीचे खेल - कूद होते थे और ऊपर रोम - निवासी उनको देख देख कर आनन्द लेते थे। तदनन्तर यह शब्द नगरों के बाजारों के लिये भी प्रयोग में आने लगा।

<sup>3.</sup> जब कोई अभिलेख दाएँ से वाएँ या वाएँ से लिखा जाये, तदनन्तर पंक्ति समाप्त होने पर पुनः उसकी दिशा परिवर्तित कर दी जाये, अर्थात दाएँ से बाएँ लिखा गया लेख बाएँ से दाएँ तथा बाएँ से दाएँ लिखा गया दाएँ से बाएँ लिखा जाये, तब इस पद्धति को 'हल - चलाने की' पद्धति कहेंगे।

<sup>4.</sup> Blakeway: Journal of Roman Studies, Vol.XXV, (London - 1936), p - 141.

<sup>5.</sup> Sandys - Campbell: Latin Epigraphy (1927), page - 36.

उसने नुमायसियस को वह कटार भेंट रूप में दी होगी, इसी कारण उसने उस, कटार पर यह शब्द "मैनियस ने नुमायसियस के लिये बनाई" अंकित किये होंगे। यह कटार १६२६ में प्रायनेस्ते में ब्रील के उत्खनन कार्य द्वारा प्राप्त हुई। इसकी पढ़ित दाएँ से बाएँ है (फ॰ सं॰ - ३४७)।

कुछ वर्णों का विकास: इस चित्र में सबसे ऊपर फिनोशियन वर्ण, उसके नीचे ग्रीक वर्ण, तदनन्तर लैटिन वर्ण तथा उनके परिवर्तन की क्रम दिया गया है। ईसा की चौथी शताब्दी से आठवीं के मध्य एक प्रकार का वर्णों में परिवर्तन आया जिसके द्वारा अनिशयल (Uncial) वर्ण बने। आठवीं शताब्दी के पश्चात् कैरोलीन वर्ण बने। कैरोलीन (Caroline) का नाम उस विद्वान् के नाम पर पड़ा जो यार्क (York — इंगलैण्ड) नगर का निवासी था। यहो बाद में फांस का राजा बना (७६८ से ८१४ ई० तक) और इसी ने इन वर्णों का आविष्कार ७९६ में किया। इसका नाम था कार्लमेगना (Charlemagne) या चार्ल्स दि ग्रेट, रोम के पोप लियो तृतीय (Leo III) ने इसका राज्याभिषेक ८०० ई० के बड़े दिन पर किया था। इसका राज्य इंगलिश चैनेल से टर्की तक था (फ० सं० — ३४८)।

### गोथिया

इतिहास: गोथिया का इतिहास, क्योंकि गोथिया नाम का कोई देश स्थायी रूप से स्थिर नहीं हो सका, (Goths) का नहीं है। गोथ एक जर्मनी की प्राचीन पर्यटनशील जाति का नाम था। कुछ विद्वानों का विचार है कि वे नावें के मूल निवासी थे। वे देशों को परास्त करते थे और जीत का कुछ दिनों ठहरकर, आनन्द उठा कर चल दिया करते थे परन्तु बाद में वे बस गये। स्पेन के देश पर राज्य भी किया और उसी का नाम गोथिया पड़ा जो अधिक दिनों के लिये स्थिर नहीं रह सका। इस जाति के दो भाग थे जो पृथक होकर विसी — गोथ (Visigoths) = अर्थात् पश्चिमी गोथ तथा ऑस्ट्रोगोथ (Ostrogoths) = अर्थात् पूर्वी गोथ कहलाये। यह लोग टिटोनिक (Teutonic) जाति के वंशन थे। यह लोग लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी से आक्रमणकारी बन गये थे। इतिहासकार जर्मनी को ही इनका मूल स्थान मानते हैं।

<sup>1.</sup> इस नगर का आधुनिक नाम पेलेस्ट्रीना है। यह लैटियम का अति प्राचीन नगर था (मान चित्र फo संo - ३३५ पर देखिए)। ई० पू० की आठवाँ श० में यह एक समृद्धिशाली नगर था। पट्रकानों से इसका व्यापार चलता था। ४९९ ई० पू० में इसने रोम से सन्धि कर ली परन्तु जब रोम एवं गॉलों (Gauls) के आक्रमणों से दुखी होने लगा तो इसने भी रोम के साथ झगड़े आरम्भ कर दिये। ३४० - ३८ में खुलकर युद्ध हुआ जिसमें रोम की विजय हुई। रोम ने दण्ड के रूप में, इसके सब अधीन - उप - नगर तथा भूमि छीन ली, केवल मुख्य नगर को नष्ट नहीं किया। अब यह रोम के प्रभाव में आ गया बाद में रोमन राज्य का अंग बन गया। पैलेस्ट्रीना बड़ा रमणीक था तथा मीक्म ऋतु में शीतल रहता था। रोम के धनी - नगगरिक यहाँ आकर आनन्द लेते थे। ११ में एक महान् व्याकरणाचार्य वेरियस फ्लेक्स (Verrius Flacus) द्वारा निर्मित तिथिपत्र (कैलेण्डर) प्राप्त हुआ तथा समाधि - स्थल (Necropolis) से भी बड़ी अमृत्य पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई जिसमें धातु व हाथी - दांत की बड़ी सुन्दर वस्तुयें कुनों से प्राप्त हुई।

<sup>2. &#</sup>x27;Uncia' (Latin )= an incb; 'Uncus'=Crooked; इन दो लातीनी शब्दों से 'अनिशयल' (Uncial) बना। इसका भावार्थ है, 'वसीट में लिखने से श्रक्षर एक इंच कपर तथा एक इंच नीचे जाना चाहिये'

लैटिन वर्ण

| अ      | $\triangle A$ | A              |   | Α | ओ      | 0  | 0 |   | N |
|--------|---------------|----------------|---|---|--------|----|---|---|---|
| व      | SB            | В              |   | B | प      | 10 | P |   | 0 |
| सम द   | $\mathcal{C}$ | C <sub>a</sub> |   | C | क      | 92 | Q |   | P |
|        | D             | D              |   | D | र      | 4  | R |   | Q |
| E      | 7             | E              | · | E | स      | 39 | S | - | R |
| 事      | 7             | F              |   | F | त<br>ट | T  | T |   | S |
| ज      | I             | $G_{\pi}$      |   | G | 3      | ٧  | V | U | T |
| ह्     | 日             | H              | • | H | a      |    |   | Y | U |
| 400 PS |               |                |   |   | a      |    |   | W | ٧ |
| 南      | K             | K              |   | J | क्स    |    |   | X | W |
| ल      | 7             | L              |   | K | य      |    |   | Y | X |
| म      | M             | M              |   | L | ज़     |    |   | Z | Y |
| न      | M             | N              |   | M | ज      |    |   | J | Z |

फलक संख्या - ३४६

मेनियस की कटार—–६०० ई० पू०



# SOISAMVN DEKAHF EHF DEM SOINAM

(Read from Right to Left.)

# MANIOS MED FHE FHAKED NUMASIOS

(Read from Left to Right)

Meaning: "Manios Made Me For Numasios

अर्थः मैनियस ने मुझे नुमासियस के लिए बनाया

फलक सख्या - ३४७

# कुछ वर्णों का विकास

| Walter                 | 17 (62) | - 1.7 | AND RESIDEN       | 10 TO 10 TO 10 |    | and the same |     |   |
|------------------------|---------|-------|-------------------|----------------|----|--------------|-----|---|
| १४००ई-प्               | 4       | 9     | フ                 | Δ              | 7  | 4            | 1   | M |
| <b>८००ई</b> -ङ्        | A       | 8     | 7                 | Δ              | 7  | B            | K   | M |
| १०० ई॰पू॰              | A       | В     | C                 | D              | E  | H            | K   | M |
| ३००ई०                  | A       | b     | C                 | d              | E  | h            | K   | m |
| 200                    | a       | 6     | C                 | d              | C  | h            | K   | m |
| €00                    | A       | Ь     | C                 | d              | e  | h            | k   | m |
| ११००                   | a       | b     | C                 | d              | e  | h            | k   | m |
| 2200                   | a       | P     | 1                 | h              | P  | h            | k   | m |
| 2800 abcdehrm          |         |       |                   |                |    |              |     |   |
|                        |         |       |                   |                |    |              |     |   |
| UNCIALS = ETCNLOqueBAT |         |       |                   |                |    |              |     |   |
| hal                    | u       | MC    | ia                | l = ,          | 8: | D            | · D |   |
|                        |         |       | The second second |                |    |              |     |   |

फलक संख्या - ३४८

यूरोप की प्राचीन जातियों का विस्तार

पांचवों से ग्यारहवों श० तक



फलक संख्या - ३४८ क

पश्चिमी गोथों ने पूर्वी गोथों के राजा फस्टोडा (Fastida) को ईसा को प्रथम शताब्दी में परास्त किया था। वैन्डल जाति के राजा विसोमार (Visimar) को भी परास्त किया। तत्पश्चात् गोथों के प्रसिद्ध शासक हमेंनिक (Hermanic) ने हूणों के आक्रमण के कारण, जो ३७० ईसवी में इन पर हुआ था, आत्महत्या कर ली। पूर्वी — गोथ हूणों के अधीन हो गये।

३७६ ई० में पश्चिमी गोथों के शासक फ़ियोगर्न (Frithigern) ने डैन्यूव नदी को पार करके रोम के प्रांत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रोम का महाराजा वालियस (Valeus) का स्वर्गवास हो गया। तदनन्तर रोम के सिंहासन पर थिओडोसियस (Theodosius) वैठा। उसने ३८१ में गोथों से सन्वि कर ली। ३६५ में गोथों ने ग्रीस पर आक्रमण किया। ४०२ तथा ४०५ में इटली पर आक्रमण किया। अब इनका नेता एलारिक (Alaric) था। इसने तीन बार रोम को घेरा। तीसरी बार रोम को नष्ट कर दिया। एलारिक की ४१० में मृत्यु हो गई।

तत्पश्चात् अताउल्फ् (Ataulf) शासक बना जिसने थिओडोसियस की पुत्री प्लेसीडिया (Placidia) से विवाह कर के रोम से सन्धि कर ली। ४१५ में वार्सीलोना में इसका वध कर दिया गया। तदनन्तर वालिया (Wallia) शासक बना परन्तु उस का भी ४१६ में देहांत हो गया। अब थिओडोरिक प्रथम (Theodoric I) शासक बना। अब पूर्वी तथा पश्चिमी गोथ आपस में मिल गये क्योंकि हूणों के आक्रमण अट्टिला के द्वारा आरम्भ हो गये थे। इस युद्ध में थियोडोरिक ४५१ में वीरगित को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् वे दोनों पुनः पृथक हो गये।

पश्चिमी गोथों ने अपना राज्य गाल और स्पेन में स्थापित कर लिया था और इन देशों का शासक युरिक (Euric) बन गया था। इसने ४६६ से ४८५ तक शासन किया। अब गोथों ने रोमन संस्कृति को अपना लिया था परन्तु ईसाई धर्म को नहीं अपनाया था। ५०७ में फ़ैं कों (Franks) ने आक्रमण कर दिया और गोथों की पराजय हुई। अब इनका राज्य केवल स्पेन में रह गया।

जब हूणों के नेता अट्टिला की मृत्यु हो गई, तब पूर्वी गोथ स्वतंत्र हो गये और उन्होंने ४०६ में रोम पर आक्रमण कर दिया। ४६३ तक पूर्वी गोथों का शासन पूरी इटलो व सिसली पर स्थापित हो गया। कुछ दिनों पश्चात् पूर्वी तथा पश्चिमी गोथ पुनः एक दूसरे के निकट आने लगे और पूर्वी गोथों के राजा थिओडोरिक की पुत्री का विवाह पश्चिमी गोथों के राजा एलारिक द्वितीय से सम्पन्न हो गया। ५०७ में एलारिक का स्वर्गवास हो गया। तदनन्तर अमालारिक (Amalaric) राजा बना।

थिओडोरिक की मृत्यु के पश्चात् दोनों गोथ जातियाँ पुनः पृथक हो गईं। पूर्वी गोथों का नाम सदैव के लिये लोप हो गया परन्तु पश्चिमी गोथों का साम्राज्य स्पेन में स्थापित रहा। अब स्पेन के बहुत से गोथ ईसाई बन गये थे और वे स्पेन राज्य से असंतुष्ट थे क्योंकि शासक अभी तक ईसाई नहीं बना था। ५६ में जब ल्योविगल्ड (Leovigild) शासक बना लो उसने स्पेन को शक्तिशाली बनाने के प्रयास में कई युद्ध किये। खोये हुये गाल के भाग भी अपने राज्य में सम्मिलित किये तथा गोथों के सामन्तों को भी, जो स्वतंत्र हो गये थे, परास्त कर अपने राज्य के अधीन कर लिया। ५६ में उसके पुत्र ने पिता की मृत्यु के पश्चात् रोम के ईसाई — धर्म को अपना लिया जिसके कारण स्पेन रोम के पोप के प्रभाव में आ गया। अब सब कुछ रोम जैसा ही था केवल नाम के लिये गोथ — राज्य था। ७११ में इस्लाम के आने से जो शेष स्पेन रह गया था गोथिया के नाम से सम्बोधित होने लगा।

लिप : चौथी ईसवी में पश्चिमी - गोथों के एक पादरी उलिफ्लास (Ulfilas) अथवा वुलिफ्लास (Wulfilas) ने, जो डैन्यूब नदी के दक्षिण में धर्म प्रचार का भी कार्य करता था, अपने अनुयाईयों के लिये एक

लिप का आविष्कार किया जिसका नाम वेस्ट गोथिक पड़ गया। वह इसी लिपि में बाइबिल का अनुवाद भी करना चाहता था। इस लिपि के लिये उसने ग्रीक तथा लैटिन वर्णों का उपयोग किया परन्तु उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य किया। उसका जन्म ३१८ तथा मृत्यु ३८८ में हुए।

इस लिपि में २७ वर्ण थे जो 'फ॰ सं॰ - ३४९' पर दिये गये हैं। डेनमार्क निवासी एक विद्वान् एल० विस्मर (L. Wimmer) के अनुसार यह लिपि साहित्यिक ग्रीक (Classical Greek) व लैटिन (Latin) वर्णों द्वारा बनाई गई है। मारस्ट्राण्डर (C. T. S. Marstrander) के अनुसार यह वर्ण केल्ट जाति के लोगों में, जो पूर्वी एल्प्स पर्वतों पर ईसा की प्रथम शताब्दी में निवास करते थे, प्रचलित थी। ट्यूटन्स (Teutons) के आने पर इसी लिपि से रून के वर्ण बने।

### पठनीय सामग्री

: The Ancient Civilization of Etruscans (1928). Bloch, R Loom of the Language (London - 1961). Bodmer, F. Bucheler, F. Umbrica (Bonn - 1883). Grammar of Oscan and Umbrian (1904). Buck, C. D. Epigraphia etrusca (Florence - 1932). Buonamici, G. Carpentar, R. 'The Alphabet in Italy' - American Journal of Archaeology XLIX (1945). Conway, R. S. 'The Ancient Alphabet of Italy' - Cambridge - Ancient History, Vol. IV., p.p. 395 - 403 (1930) Introduction to the Study of Latin Inscriptions Egbert, J. C. (N. Y. - 1923.). Etruria and Rome (1932). Fell, R. A. Über den Ursprung des gotischen Alphabets, 72 ( 1890 ). Gutenbrunner Jensen, H. Syn, Symbol and Script (London - 1970). Johnston, M. A. Etruria - Past and Present (Lond, - 1930). Kircho ff Das Gotishe Runenalphabet (Berlin - 1854). Madona, A. N. A Guide to Etruscan Antiquity ( 1954 ). Mason, W. A. A History of the Art of Writing (N. Y. - 1920) Ogg, Oscar The 26 Letters ( 1966 ). Pallatiuvo M. The Etruscans (1956). Panli, W. Corpus Inscriptionum Etruscarum ( 1893) **Ibid** Studi Etruschi, Vol. III - (1902). Randall, D. : The Etruscans (1927). Wright, J A Primier of Gothic Language (1892).

<sup>1.</sup> Gutenbrunner: Über den Urspung des gotischen Alphabets (1890), p - 500.

<sup>2.</sup> Kirchoff: Das gotische Runnenalphabet (Berlin - 1854), p - 109.

# गोथिक लिपि

| अ ग्रीक                | <b>अ</b><br>अ            | ग ग्रीक             | द प्रीम           |
|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| € जी॰                  | क़ (Q)<br><b>र्हेटिन</b> | <u>ज</u><br>Z ग्री॰ | ह<br>h लेटिन      |
| т<br>Ф ж               | र्ड ग्री॰                | क<br>K ग्री॰        | ক্ সাঃ            |
| म ग्री॰                | न अरी॰                   | ज<br>जिल्हा         | 3<br><b>N</b> सम  |
| प प्री॰                | <b>ا</b> ر پاره          | K &                 | स<br><b>S</b> लैं |
| त प्री॰                | 可城。                      | 牙 品。                | मस ग्री॰          |
| <b>●</b> (hw) <b>→</b> | <u>3</u>                 | 1 湖。                | इस लिपि। २७ वर्ण  |

# मोराविया - ६२० से ११२५ ई० के मध्य



आधुनिक बुल्गारिया



फलक संख्या - ३५०

### बुल्गारिया

इतिहास: प्राचीन काल में इस देश का नाम मोयशिया ( Mocsia ) था। यह दक्षिण — पूर्वी यूरोप में उन्यूव नदी के दक्षिण में स्थित था। इसमें थ्रेशियन लोग निवास करते थे। ७५ ई० पू० में रोम ने इस देश पर आक्रमण कर दिया तथा २६ ई० पू० में इसको परास्त कर दिया। पन्द्रहवीं ईसवी में यह रोम का एक प्रांत वन गया। तत्पश्चात् यह दो भागों में विभाजित कर दिया गया। उत्तरी मोयशिया बाद में सर्विया के नाम से ज्ञात हुआ तथा दक्षिणी मोयशिया बुल्गारिया के नाम से ज्ञात हुआ ।

ईसवी सन् की चौथी शताब्दी में गोथों ने इस को अपने अवीन कर लिया और स्लाव जाति के लोग भी यहाँ आकर वस गये। सातवीं श॰ में उत्तर पश्चिम को ओर से बुल्गार जाति के लोग यहाँ आकर वसने लगे। इसके कुछ पूर्व वे लोग बेस्सर्विया में आकर वस चुके थे। अब यह मिल कर स्लाव कहलाने लगे। इन्हीं लोगों ने अपना एक राज्य स्थापित कर लिया। इनका एक राजा बोरिस ५०५ ई० में ग्रीक — चर्च के ईसाई धर्म का अनुयायी हो गया। तत्पश्चात् इसका पुत्र जार सिमियन (Simeon) ने, ५६३ में वैजेन्टाइन संस्कृति को अपनाया परन्तु भाषा को नहीं अपनाया।

£६७ में रूस ने तथा £७२ में वैज्ञेन्टाइन ने इस पर आक्रमण कर दिया। ११६५ तक यह वैज्ञेन्टाइन साम्राज्य का एक अंग बना रहा। तत्पश्चात् स्वतंत्र होकर १३६६ तक राज्य किया। तदनन्तर ऑटोमन साम्राज्य के अथीन आ गया। १६७६ में टर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिसमें सहस्रों मनुष्यों का संहार हुआ। १८७७ — ७६ में रूस व टर्की में युद्ध हुआ और बुल्गारिया एक स्वतंत्र राज्य वन गया। १८६५ में सिवया से इसका युद्ध हुआ और १८६६ में यह रूस का मित्र वन गया। १८०६ में यह टर्की से पूर्णतया स्वतंत्र हो गया।

प्रथम वाल्कन युद्ध में इसको १६१३ में अपने देश का बहुत सा भाग अन्य पड़ोसी देशों को देना पड़ा। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध में यह जर्मनी की ओर रहा। १६४४ में रूस ने इस पर आक्रमण कर दिया। १५ सितम्बर १६४६ को इसने एक गणतंत्र राज्य होने की घोषणा कर दी और समाजवादी बन गया।

मोराविया का इतिहास : ईसा की छठो शताब्दी में इस भूभाग में स्लाव तथा मोरावियन आकर बस गये। नवीं शताब्दी में कार्लमैगने (मृत्यु — ५४३) द्वारा यह देश ईसाई धर्म का अनुयायी बना लिया गया। ५७० में इसने जर्मनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और एक स्वतंत्र राज्य वन गया। ५६३ में हंगेरी के अधीन हो गया और ६०६ ईसवी तक बहुत से मैग्यार यहाँ आकर बस गये। दसत्रीं शताब्दो में यह पोलैण्ड तथा बोहेमिया राज्यों का एक भाग बन गया। १०२६ में यह पूर्णतया बोहेमिया के अधीन होगया। १५४६ में यह एक प्रथक राज्य हो कर आस्ट्रिया राज्य का भाग बन गया और इसकी राजधानी बनों ( Barno ) स्थापित हो गई। १६१६ में सदैव के लिये यह जोकोस्लोवािकया का एक भाग बन गया।

लिप: ५६२ में मोराविया के शासक रोस्टिस्लाव (Rostislav) ने क़ुस्तुनतुनिया (कान्सटैन्टीनोपिल) को अपना एक राजदूत भेजा और निवेदन किया कि शासकीय गिर्जाघर में स्लावों के लिये स्लाव भाषा में घर्म — प्रचार के लिये किसी स्लाव — भाषा के ज्ञानी को भेजा जाये। उस समय वहाँ के शासक ने एक उच्च — पदा — धिकारियों की सभा का आयोजन किया जिसके द्वारा यह निश्चय किया गया कि सैलोनिका (Salonica) के निवासी, जहाँ स्लाव भाषा का प्रयोग किया जाता था, दो भाईयों — कान्सटैन्टाइन (Constantine) एवं मेथाडियस (Methodius) — को इस कार्य के लिये मोराविया भेजा जाय।

वैसे तो इससे पूर्व भी स्लावों ने अपने लिये अपनी भाषा के अनुरूप एक लिपि वनाने के लिये प्रयास किये थे परन्तु उनमें सफलता न मिल सकी। जब यह दोनों भाई वहाँ पहुँचे तो इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया। प्रो० पीटर दिनेकोव (Peter Direkov) के अनुसार उपर्युक्त भ्राताओं ने सर्वप्रथम बुल्गारिया में लिपि का आविष्कार किया। तत्पश्चात् यह लोग मोराविया गये और दो प्रकार के वर्णों का आविष्कार किया। पहले ग्लेगो — लिथिक (Glagolithic) तदनन्तर सीरिलिक (Cyrillic) वर्णों का। ग्लेगोलिथिक का प्रयोग तां समाप्त हो गया परन्तु सीरिलिक वर्णों का प्रयोग आज भी बुल्गारिया, यूगोस्लाविया तथा रूस में किया जाता है। वैसे तो इन दो प्रकार के वर्णों में अन्तर है परन्तु दोनों की पद्धित एक है।

तान्सटैन्टाइन का जन्म सैलोनिका में ५२७ में हुआ था। इसकी शिक्षा वैज्ञेन्टाइन की राजधानी के उच्चकोटि के स्कूल में सम्पन्न हुई। वहाँ इसकी भेंट पोन्टियस (Pontius) से हुई और यह उसका शिष्य वन गया। जिस काल में इसने उपर्युक्त लिपियों का आविष्कार किया, ईसाई संसार में केवल तीन भाषायें पिवत्र समझी जाती थीं — ग्रोक, लैटिन तथा हेग्रू — और इन तीन के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में बाइविल के पिवत्र — धर्म का प्रचार करने की आज्ञा नहीं थी। इस आज्ञा के वन्धन का इन दो भाइयों ने मानवता की भलाई के लिये उल्लंघन किया और स्लावों के लिये लिपि का आविष्कार करके बाइविल तथा धर्म के अन्य साहित्य का इस लिपि एवं भाषा में अनुवाद भी किया। इस बात पर रोम के पादिरयों में बहुत विवाद भी हुआ अन्त में इन दो भाइयों को मान्यता प्रदान की गई। कान्सटैन्टाइन बाद में संत सीरिल (St. Cyril) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 5६६ में इस संत का स्वर्गवास हो गया। उसी के नाम पर लिपि का नाम भी सीरिलिक रखा गया।

भूवीसिख़ ( Grubissich ) के अनुसार, प्राचीन ग्लेगोलिथिक लिपि में ४० वर्ण थे। कुछ विद्वानों — चे॰ ग्रिम ( J Grimme ), चारको ( Chadzko ), लेनोरमान्ट ( Lenormant ), हानुस ( Hanus ) तथा हाम ( Ham ) — का मत है कि इनका आविष्कार प्राचीन रून वर्णों ( Runic Letters — 'फ॰ सं॰ — ३६४' पर ) हारा किया गया। मिलर ( Miller ) का मत है कि इनका विकास 'अवेस्ता' के वर्णों से किया गया। कुछ अन्य विद्वानों — सफारिक ( Safarik ), वोण्ड्राक ( Vondrak ) — के विचारानुसार इस लिपि का विकास फिनोशियन — हेब्र द्वारा किया गया। नथीगल ( Nathigal ) काण्टिक से, गैस्टर ( Gaster ) तथा अविट ( Abicht ) जार्जियन से और गाइट्लर ( Geitler ) अल्वेनियन से मानते हैं। लिण्डनर (Lindner ) ग्रीक लिपि से इसका उद्भव मानते हैं और टेलर ( Taylor ), यागिक ( Jagic ) आदि इस विचार का समर्थन करते हैं।

सीरिलिक लिपि में ४२ वर्ण हैं जिसमें से २४ वर्ण नवीं  $\sim$  दसवीं श० की ग्रीक लिपि से लिए गये हैं। ग्लेगोलिथिक लिपि के वर्ण 'फ० सं०  $\sim$  ३५१' पर, प्राचीन सीरिलिक (बुल्गारियन ग्लेगोलिथिक) के वर्ण 'फ० सं०  $\sim$  ३५२' पर तथा बुल्गारी सीरिलिक (छोटे  $\sim$  बड़े वर्णों सिहत) 'फ० सं०  $\sim$  ३५२' पर दिये गये हैं।

<sup>1.</sup> Geitler: Studien Zur Palaeographie Und Papyruskunde, Vol. XIII (1913), p - 41.

<sup>2.</sup> Altheim: Hunnische Runen (1948), p-18.

<sup>3.</sup> Sobolew kij: Slavjano Russkaja paleografia (St. Petersburg - 1908)

<sup>4.</sup> Selścev: Staroslavjanskij ja.

रूस

इतिहास: इस देश में ईसा की पाँचवीं से आठवीं श० के मध्य पूर्वी स्लाव — जाति के लोग बसना आरम्भ हो गये थे। ९ वीं शताब्दी में स्वीडन व नार्वें की ओर से एक वारंगियन जाति के लोग आना आरम्भ हो गये और उन्होंने नोवगोरोड (Novgorod) तथा कीव (Kiev) के नगरों की स्थापना की तथा बाल्टिक सागर से काला सागर तक व्यापार भी आरम्भ किया। इनमें से एक रूरिक (Rurik) था जिसने रूस राज्य की ६५० ई० में स्थापना की।

१२२४ ईसवो सन् में रूस पर मंगोलों के आक्रमण होने लगे और १२४० में उन्होंने इसको अपने अधीन कर लिया। तातारी खान लोगों ( Tatar Khanate of Golden Horde ) ने, जिनकी राजधानी सराय थी, इस देश से कई प्रकार के कर लेना आरम्भ कर दिये। चौदहवीं व पन्द्रहनीं श॰ में मास्को राज्य के शासकों ने अपनी सत्ता वढ़ाई और तातारी मंगोलों को साइवेरिया तक भगा दिया तथा अन्य छोटे राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया। इन शासकों में इवान चतुर्थ ( Ivan IV ), जिसने १५३३ से १५५४ तक राज्य किया रूस का प्रथम जार ( Tsar ) वना। उसीने अस्त्रा खान तथा कजान को परास्त कर रूस से खदेड दिया। १६१३ से रोमानोव के वंश के शासकों के अधीन रहा। १६५४ से १६६७ तक पोलैण्ड से युद्ध होता रहा। १७०० की लड़ाई में युक्रेन के भाग को अपने अधीन कर लिया। पोटर प्रथम ने वाल्टिक सागर की ओर जाकर लियूनिया ( Lithunia ) तथा पोलैण्ड के कुछ भागों को १७७२ से १७६५ तक अपने अधीन कर लिया तथा काला सागर के उत्तरी भागों को भी रूस के देश में सम्मिलित कर लिया।

१८०६ में फ़िनलैण्ड तथा १८१२ में वेस्सर्विया ( Bessarbia ) को भी ले लिया। १८१२ में फ़ांस से युद्ध हुआ। १८१३ में जॉर्जिया तथा काकेशस के राज्यों को अपने अधीन कर लिया। वार्सा का वहुत सा भाग भी ले लिया। १८६० में पश्चिमी चोन का भाग अपने अधीन कर लिया और १८६७ में एलास्का ( Alaska ) को अमरीका के हाथ बेच दिया तथा अफग़ानिस्तान की सीमा तक पहुँच गया १८७५ में सखालिन को अधीन कर लिया परन्तु १६०५ में जापान से परास्त हुआ। मंचूरिया से अधिकार समाप्त हो गया। प्रथम महायुद्ध (१६१४ – १६१७) में इंगलैण्ड का साथी रहा।

नवस्वर १६१७ की महान् क्रान्ति में जार के शासन का अन्त कर दिया गया। १६१८ – २० के मध्य गृह – युद्ध हुआ और १६२१ में एक अकाल पड़ा। १६२२ में सोवियेट – सोशिलस्ट – गणतन्त्र राज्यों का एक संव (U.S.S.R.) बना। १६२४ में लेनिन का स्वर्गवास होने के पश्चात् नेताओं में सत्ता पाने के लिये संवर्ष होने लगा। १६२६ में स्टैलिन की विजय हुई और वह रूस का एक शिक्तशाली नेता बन गया। १६२६ में होने लगा। १६२६ में स्टैलिन की विजय हुई और वह रूस का एक शिक्तशाली नेता बन गया। १६२६ में ट्राट्स्की को देश से निर्वासित कर दिया गया। १६३६ में एक नया संविधान का निर्माण हुआ जिसके अन्तर्गत ११ ट्राट्स्की को देश से निर्वासित कर दिया गया। १६३१ में जर्मनी से युद्ध न करने के वचन के एक सिन्ध – पत्र पर हस्ताक्षर गणतंत्र राज्य स्थापित किये गये। १६३१ में जर्मनी से युद्ध न करने के वचन के एक सिन्ध – पत्र पर अधिकार कर हुए। १६३६ में पूर्वी पोलैण्ड को अपने अधीन कर लिया। १६४० में फिनलैण्ड के कुछ भागों पर अधिकार कर हिया। २२ जून १६४१ को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। १६४४ को जर्मनी की सेना को देश के लिया। २२ जून १६४१ को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। १६४४ को जर्मनी की सेना को देश के वाहर कर दिया और अप्रैल १६४५ में रूस ने विलन को (अन्य मित्र – सेनाओं के साथ) परास्त कर दिया।

लिपि: रूस ने सीरिलिक लिपि को अपनाया परन्तु इसमें कुछ परिवर्तन किये गये तथा सरलीकरण के क्रम में कुछ वर्ण बनाये गये तथा कुछ निकाल दिये गये। पहले इसमें ३५ वर्ण थे। परन्तु अब केवल ३३ हैं। इसमें तारे के चिह्न लगा वर्ण 'फ़ा' को भी हटा दिया गया।

'फ॰ सं॰ - ३५५' पर आयुनिक लिपि की वर्णमाला दी गई है। पहले कालम में ध्वनियाँ दी गई हैं। दूसरे में मुद्रिण हेतु वर्ण (बड़े) तथा तीसरे में छोटे वर्ण दिये गये हैं। चौथे व पाँचवें कालम में हस्त-लिखित वर्ण - बड़े व छोटे दिये गये हैं और छठे कालम में वर्णों के नाम दिये गये हैं।

इस लिपि के वर्णों में जो परिवर्तन किये गये वे एलियस कोपीविच (Elias Kopivitch) द्वारा पीटर महान् के काल (१७०८) में किये गये। पीटर ने इन वर्णों का नाम ग्राजदांसकाया (GrazJanskaya = Civil Alphabets) रखा और १७३५ से इनका प्रयोग आरम्भ हुआ। तब ३५ वर्ण थे। १६१७ में कुछ और परिवर्तन हुए जिससे आधुनिक लिपि को सर्वमान्य बना दिया गया।

<mark>'फ० सं० – ३५६' पर रूस की लिपि के कुछ शब्द उच्चारण तथा अर्थों सहित दिये गये हैं।</mark>

### पठनीय सामग्री

Clodd, E. : Story of the Alphabet (N. Y. - 1938).

Cotirell L. : Reading the Past - The Story of Deciphering Ancient

Languages (London - 1972).

Diringer, D. : Writing (1962).

Gelb, I. J. : A Study of Writing (London - 1963).

Grimme, W.: Kleine Schriften (1902).

Lgoio, G. C. : Bulgaria - Past and Present (1936).

Martin, W. J. : The Origin of Writing (1943).

Masor, W. A. : A History of the Art of Writing (N. Y. - 1920).

Pares, B: History of Russia (1947).

Paszkiewicz, H: Crigin of Russia (1954).

Runciman, S. : History of Bulgarian Empire (1930).

Seliscev : Starcslave janskiji jazykl (1951).

Sobolewskij : Slavjano russkaja paleografia (St. Peters burg – 1908

# ग्लेगोलिथिक लिपि

| 37            | व                | व          | 75<br>20 | द ्                | д<br>Э            | ज म<br><b>३</b> 6 |
|---------------|------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| दुज           | <b>I</b>         | E P        | A<br>M   | क                  | E A               | H<br>J            |
| я<br><b>Р</b> | ओ<br><b>)</b>    | ч<br>, Т   | z<br>b   | H<br><b>2</b>      | थ<br><b>UU</b>    | ₹<br><b>%</b>     |
| #<br>office   | ख                | э <u>й</u> | स्त      | त्स                | त्श               | 2T                |
| <b>8</b>      | ₹ <sup>1</sup> 4 | è<br>A     | 3        | जे व्ह             | 3 <del>1</del> €  | जह<br><b>३€</b>   |
| 31E           | पाह              | 87         | ये<br>88 | <sup>ईप</sup><br>8 | इस<br>लिपि<br>में | ४०<br>वर्ण ह      |

प्राचीन सीरिलिक लिपि

| эт<br><b>d</b> | а<br><b>Б</b>  | a<br>B | 21  | æ<br>A   | E   | H              |
|----------------|----------------|--------|-----|----------|-----|----------------|
| इज़<br>S       | 15·3           | Gr.    | JJ  | an N     | 1   | P<br>V         |
| r Z            | ओ<br><b>()</b> | 9      | Z   | E        | त   | <i>5</i>       |
| <del>Б</del>   | ৰে<br><b>X</b> | э<br>W | स्त | स        | त्श | 2T             |
| 3/1            | इय             | रेंड   | è   | <b>A</b> | जा  | जे<br><b>E</b> |
| AA             | A<br>A         | माह    | य   | जेह      | पोह | पाह            |

# बुल्गारी सीरिलिक लिपि

| A a        | 56                    | ā<br>Вв   |           | 耳丹             | Ee         |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| 3-1F<br>XX | <del>ज</del> ़<br>3 3 | f<br>Ии   | य Ий      | 哥<br>Kk        | ल<br>Лл    |
| H<br>M M   | AH                    | ओ<br>() o | ч<br>Пп   | P P            | स<br>C c   |
| 21<br>T T  | 35<br>Y y             | <b>逆</b>  | ख<br>X x  | त्स<br>Ц ц     | त्श<br>पुप |
| 2T         | श्त<br>Щ щ            | अह<br>b b | यह<br>b b | <b>ў</b><br>Юю | यः प्र     |

# रूस-१००० ई० के लगभग



फलक संख्या - ३५४

## रूस की सीरिलिक लिपि

| आ  | A  | a | A              | a  | ऐ              | र         | P  | P   | P              | p | एर       |
|----|----|---|----------------|----|----------------|-----------|----|-----|----------------|---|----------|
| ब  | Б  | 6 | 5              | 8  | बेह            | स         | C  | С   | C              | c | एस       |
| व  | В  | В | $\mathfrak{B}$ | в  | वेह            | त         | T  | T   | $\pi$          | m | तेह      |
| ग  | Γ  | 7 | g.             | 2  | गेह            | 3         | У  | У   | y              | y | 3        |
| द  | Д  | Д | 2              | 9  | देह            | <b>45</b> | Φ  | ф   | 9              | p | र फ़     |
| य  | E  | e | ٤              | e  | ये             | ख         | X  | X   | $\mathfrak{X}$ | Œ | रवाह.    |
| या | Ë  | ë | Ë              | Ë  | या             | स         | Щ  | Ц   | 24             | Ц | त्सेह    |
| ज  | Ж  | Ж | M              | M  | प्टें<br>प्रदे | च         | 4  | Ч   | 4              | 4 | चेह      |
| ज़ | 3  | 3 | 3              | 33 | ज़े            | शा        | Ш  | Щ   | UL             | ш | शाह      |
| ई  | И  | И | 21             | u  | र्दु<br>इ      | श्च       | Щ  | Щ   | Ш,             | щ | श्चेह    |
| इ  | Й  | Й | ü              | ü  | ङ्             |           | b  | 7   | 3              | 3 | क्षेरविक |
| का | K  | K | $\mathcal{H}$  | K  | केह            | इ         | Ъ  | Ъ   | 61             | ы | कठोर इ   |
| ल  | Л  | Л | A.             | Л  | एल             |           | b  | р   | 6              | 6 | मृदुचिक् |
| म  | M  | M | M              | M  | एम             | ए         | 3  | Э   | 3              | 3 | Ŕ        |
| न  | H  | Н | $\mathcal{H}$  | H  | एन             | प्        | HC | ) ю | 30             | ю | प्       |
| अं | 10 | - | 6              | 0  | ओ              | या        | 9  | 1 9 | 9              | 9 | या       |
| प  | П  | Π | $\pi$          | n  | पेह            | फ़ा       | 0  | 9   | 9              | 6 | फ़ीता *  |

फलक संख्या - ३५५

### आयरलैण्ड के मानचित्र के संकेत

```
(१) आयरलैण्ड - १०० ई० प० तक
       १. इमायन माचा ( Emain Macha in Coised Uloth )
       २. तिमर - तारा ( Timur - Tara in Lagan Tuad Gabair )
       ३. दीन रिग ( Din Rig in Coised Des Gabair )
       ४. एरन्न ( Erann in Temuir Muman )
          (Cruachain Connacht)
(२) आयरलैण्ड ५०० से ९०० ई० तक
       १. अन्नागस्सान (Annagassan)
                                               ६. वेक्सफोर्ड (Wexford)
       २. तिमायर ( Timair )
                                               ७. वाटरफोर्ड ( Waterford )
       ३. डबलिन ( Dublin )
                                                न. कैसेल ( Caisel )
       ४. ऐलेनोल (Ailenol)
                                                दे. लिमेरिक (Limeric)
       प्र. उस्नेक ( Usnech )
                                              १०. किरुआचेन ( Ciruachain )
(३) आयरलैंग्ड - १३०० ई० में : इसमें छोटे अंकों में नगर दिये गये हैं।
       १. कोलरेन (Coleraine):
                                         २. कैरिकफर्गस ( Carrickfergus ):
      ३. डण्डाल्क ( Dundalk ):
                                        ४. ड्रोगेदा ( Drogheda );
      ४, डबलिन ( Dublin ):
                                        ६. कार्लो ( Carlow ):
      ७. वेक्सफोर्ड ( Wexford ):
                                        न. वाटरफोर्ड ( Waterford ):
      £. किलकेनी (Kilkenny):
                                १०. डुंगरवन ( Dungarvan );
     ११. कार्क ( Cork );
                                        १२. किंसेल ( Kinsale );
     १३. ट्रेली ( Tralee ):
                                        १४. लिमेरिक ( Limerick );
     १४. गाल्वे ( Galway ):
                                         १६. स्लीगो ( Sligo ):
      बड़े अंकों में जागीरों के नाम दिये गये हैं, जिन पर सामन्त, राजाओं की भाँति राज्य करते थे।
       १. ओनील आफ टाइरोन ( O'Neil of Tyrone )
       २. ओ-डोनेल ( O' Donnell )
       ३. अर्ल आफ़ किल्डेयर ( Earl of Kidalre )
      ४. डी वर्ग ( De Burgh )
      ५. ओ-कन्नोर ( O' Connor )
       ६. बो-केल्ली ( O' Kelly )
      ७. बो-ब्रियेन ( O' Brien )
      द. लैण्ड आफ लीन्सटर ( Land of Leinster )
      4. अर्ल आफ ओरयण्ड ( Earl of Ormond )
      १०. अर्ल आफ डिसमान्ड ( Earl of Dismond )
      ११. मैक्कार्थी मोर ( Mac Carthy More )
```

३०. ओ डोगर्टी ( O' Dogherty );

```
४. आयरलण्ड-१५०० ई० में।
नगरों के नाम:—( छोटे अंकों की संख्या देखिए )
       १ कालिंग फोर्ड ( Carling Ford );
                                            २. डबलिन:
                                            ४. नास ( Naas );
       ३, डलकेग ( Dalkeg );
                                            ६. ट्रिम ( Trim );
       ५. विकलोव ( Wicklow );
                                            द्ध. अथेत्री ( Athenry );
       ७. डुगरवन;
                         ५. किसेल;
       १०. वेक्सफोर्ड; ११. वाटरफोर्ड; १२. किलकेनी; १३. लिमेरिक;
       १४. ट्रेली ( Tralee ); १५. स्लीगो; १६. कोलरेन; कैरिकफुर्गस ।
जागीरों के नामः—( बड़े अंकों की संख्या देखिए )
  १. मैक्कार्थी बीच ( Ma Ccarthy Beach );
                                              २. ओ सूलीवान बयर (O' Sullivan Beare)
                                            ४. नाइट आफ केरी ( Knight of Kerry )
  ३. ओं सूलीवान मोर ( O' Sullivan Mor );
                                              ६. अर्लंडम आफ देसमण्ड (Earldom of Desmond)
  ५. मैक्कार्थी मीर ( MacCarthy Mor );
  ७. अर्लंडम आफ ओर्मण्ड (Earldom of Ormand); ५. मैकविलियम उचतर (Macwilliam Uachtar)
                                            ਼ਿ 3 ਪ੍ਰੇਸ਼ੀ (O'Flapty)
  4. यामन्ड ओ त्रियन ( Thomond O' Brien );
                                             १२. ओ कोनोर सिलीगो (O' Conor Sligo)
 ११. ओ मेलो ( O' Maille );
                                             १४. मैगुयेर आफ फर्मांग ( Meguire of Fermangu )
 १३. पश्चिमी ब्रोफनः ( West Breini );
                                             १६. ओ केलीमेनी (O' Kelly Many)
 १५. पर्वी ब्रेफनी ( E. Brefni );
                                             १८. मैकगिल्ला पैट्क ( Macgilla Patrick )
 १७. एली ओ करोल ( Ely O' Carroll );
                                             २०. मैकमरो कवनाग (Mac Murrough Kavanagh)
 १£. लेक्स ओ मोर ( Leix O' Mor );
 २१. इंगलिश आफ वेक्सफोर्ड (English of Wexford); २२. ओ बीरोन ( O' Byrone );
                                             २४. दि पेल ( The Pale );
 २३. ओ टूले ( O' Toole );
 २५. मैकमोहन आफ मोनागन ( MacMohan of Monaghan )
 २६. सुपरेमेसो आफ ओ नीलमोर (Suferamaay of O' Neill Mor);
  २७. ओ नील आफ क्लेण्डेबाय ( O' Neill of Clondeboy );
  २८. सैवेज आफ दि आर्डस ( Savage of the Ards );
  २६. टीरोगेन ( Tireoghain )
```

लिपियों का विकास: यहाँ की प्राचीन लिपि चौथी ईसवी में ओगम ( Oghams ) वर्णों द्वारा प्रचलित हुई। अरंज ( Arntz – d, 1935 ) के अनुसार इस लिपि के लगभग ३६० अभिलेख प्राप्त हुये हैं जो बहुधा समाधियों के पत्थरों पर उत्कीर्ण पाये गये। लगभग ३०० तो दक्षिण आयरलैण्ड से प्राप्त हुये। ६० वेल्स, इंगनैण्ड

३१. ओ कहान ( O' Cahan )

सभा भी राजमहल में ही हुआ करती थी। प्रत्येक टुआथ के नागरिक को उर्राद (Urrad) तथा दूसरे टुआथ का आया हुआ नागरिक देवराद (Deorad) और विदेशों को अलमुराक (Almurach) कहते थे। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो देवी-देवताओं, रोति-रिवाज तथा मृत्यु के पश्चात् के एवं भविष्य के ज्ञान के विषय में भी अपने को महान् ज्ञाता कहते थे। इनका नाम डूड्स (Druids) था। यह लोग केल्टों के पुरोहित थे।

शनै: शनै: केल्ट, शिन्दिशाली व सम्पन्न होने लगे और उनको राज्य विस्तार करने की सूझी। तारा के राजा ने ब्रिटेन पर २६० ई० में आक्रमण करना आरम्भ कर दिया तथा कुछ राज्य आपस में ही अपनी सत्ता बढ़ाने के लिये युद्ध करने लगे। इसी शताब्दी में जब रोमन वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने केल्टों को एक नये नाम से सम्बोधित किया — स्काटी (scotti) तथा एटीकोट्टी (atecotti) जिसके अर्थ हैं आक्रमणकारी तथा प्राचीन निवासी। चौथी श० में रोम की सेना में बहुत से एटीकोट्टी भर्ती कर लिये गये। नवीं शताब्दी में ब्रिटेन का पश्चिमी भाग केल्टों के अधीन रहा तथा स्काटलैण्ड का शासक भी केल्ट था।

ईसाई धर्म के बहुत से अनुयायी बन्दी के रूप आयरलैन्ड में पहली से चोथी शताब्दी तक रहते रहे परन्तु पांचवीं शताब्दी में संत पैंट्रिक (St. Patrick) ने धर्म-प्रचार आरम्भ करके आयरलैण्ड में धर्म-परिवर्तन करवाया। बहुत से लोग ईसाई वन गये।

आठवीं श॰ के अंत में तथा नवीं के आरम्भ में उत्तर से नार्स लोगों (नार्वे-स्वीडन) के आक्रमण होने लगे। ६४१ से ६४५ तक उन्होंने आयरलैण्ड के पूर्वी किनारे के कई बन्दरगाह ले लिये तथा वहाँ के राजा का वध कर दिया। तत्पश्चात् आयरलैण्ड के राजा नार्स होने लगे। उन्होंने इंगलैण्ड तथा स्काटलैण्ड पर कई आक्रमण किये। ६१४ में वाटरफ़ोर्ड व लिमेरिक के नगर भी अपने अधीन कर लिये। फिर भी नार्सों का आयरलैण्ड पर पूर्णतया अधिकार नहीं हो पाया। आयरलैण्ड के अन्य राज्य निरन्तर नार्स के राजाओं से युद्ध करते रहे।

१०६८ में नार्वे का शासक मैगनस स्वयं एक वड़ी नौसेना लेकर आया और स्काटलैण्ड पर अपना अधिकार कर लिया परन्तु ११०३ में उसका वध कर दिया गया। ११७१ में इंगलैण्ड का राजा हेनरी द्वितीय वाटरफ़ोर्ड के नगर पहुँचा जहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। ११७२ में वह वापस चला गया परन्तु डवलिन के निकट की भूमि पर अपना राज्य स्थापित कर गया, जिसको पेल (Pale) कहने लगे। १६४१ — ४२ की क्रान्ति के पश्चात् कामवेल (Cromwell) ने आयरलैण्ड की सारी जागीरों को अपने अधीन कर लिया जो स्काटिश, वेत्श और इंगलिश लोगों ने स्थापित कर ली थीं। १६६० में बोयन के निकट के एक युद्ध के परिणामस्वरूप जेम्स द्वितीय ने ग्रेट ब्रिटेन की एक संघीय — विधान सभा स्थापित को। आयरलैण्ड को उसमें सम्मिलित कर लिया गया।

तदनन्तर १००१ में एक क्रान्ति आरम्भ हुई जो अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध आयरलैण्ड ने की और १८८६ में उसको होम रूल प्रदान कर दिया गया। तत्पश्चात् पुनः ईस्टर विद्रोह हुआ। यह विद्रोह सोमवार २४ अप्रैल १६१६ को ईस्टर के दिन होने के कारण ईस्टर विद्रोह के नाम से ज्ञात हुआ। १६१६ – २१ में गृह – युद्ध हुआ और १६२१ में स्वतंत्रता प्रदान कर दी गयीं परन्तु इंगलैण्ड का शासक नाममात्र को आयरलैण्ड का शासक बना रहा—अर्थात् डोमीनियन स्टैटस (Dominion Status) दिया गया। १६२५ में आयरलैण्ड का विभाजन हो गया। उत्तरी भाग इंगलैण्ड के अन्तर्गत रहा।

कुछ विद्वानों का मत है कि ड्र्ड्ग श्रायर लैण्ड के ही मूल निवासी थे। कुछ भी हो वे पूजा पाठ करने वाले थे।
 तीसरी श्रताब्दी के कुछ लैटिन भाषा व लिपि के अभिलेखों द्वारा यह वात मानी जाती है।

# आयर लेण्ड



फलक संख्या - ३५७

# रूस की लिपि के कुछ शब्द

Kempa boiaet Ball OTél? क्येम रबोतइत वाश अत्मेत्स् ? आपके पिता का पेशा क्या है!

Онслужащий Работает

бух Га́ЛТером В ОДно́М Учре-श्रीन स्ल्प्ड्रिच्य्। रबोतइत ЖДёнии. बुगिल्तिरम् व अदनोम् उचरिद्ध्येनिइ "वह नौकर है। वह एक दफ़्तर मे मुनीम के रूप में काम करते है।"

ВДОВЕЦ ВДОВА МУЖ ЖЕНА МАТЬ व्योत्स् द्वा मूश जिल्ला मात्प् विष्कुर विध्वा पति पत्नी मां

### आयरलैण्ड

इतिहास : आयरलैण्ड का इतिहास केल्ट जाित के इतिहास से आरम्भ होता है। केल्ट भारोपीय जाित के लोग थे जो सर्वप्रथम स्कैण्डीनेविया में रहा करते थे इसी कारण उनको नािडक के नाम से भी सम्बोधित किया गया। तत्पश्चात् यह लोग आल्प के पर्वतों के आस पास रहने लगे। ई० पू० की पाँचवीं श० से इनका विस्तार होना आरम्भ हो गया।

ई० पू० की चौथी शताब्दी में उनके कुछ लोग इटली की ओर गये और रोमन है सैनिकों से युद्ध हुये। वहाँ से लूटमार करके पूर्व की ओर अग्रसर हुये। उन्होंने एड्रियाटिक तथा मैसेडोनिया के नगरों पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया और २५० में थिसली को अधीन कर लिया। परन्तु वहाँ इनके पैर जम न सके और २७९ में ही वहाँ से भगा दिये गये। तदनन्तर यह थ्रेस को पराजित कर वहाँ जम गये तथा अपना राज्य स्थापित कर लिया। टाइल (Tyle) इनकी राजधानी वन गई। २२० ई० पू० में इनके राजा कैवरस (Cavarus) की मृत्यु हो गई और तब थ्रेस निवासियों ने इनका संहार आरम्भ कर दिया। इनको वहाँ से पुनः भागना पड़ा और यह पूर्व की ओर बढ़ते गये। अंत में यह सीथिया पहुँचे और उनके साथ हिल – मिल गये। अब उनका नाम केल्टो - सीथी पड़ गया।

ई० पू० की तीसरी श० में कुछ लोग दक्षिण - पश्चिम की ओर वढ़े और फ़्रांस होते हुये स्पेन पहुँच गये। वहाँ यह लोग आइबेरियनों (Iberians) के साथ घुल - मिल गये और इनका नाम केल्टीबेरियन पड़ गया।

ई० पू० की पाँचवों २० के अन्त में इनकी दो जातियों — ब्राइथन (Brythons) तथा गोइडेल (Goidels) ने पिश्चम की ओर प्रस्थान किया और ब्रिटिश द्वीप समूह पहुँच गये। ब्राइथन तो ब्रिटेन में और वेल्स में फैल गये परन्तु गोइडेल आयरलैण्ड पहुँच गये और वहाँ के मूल निवासी पिक्ट (Picts) इनके अधीन हो गये और इन्हीं की भाषा को भी अपना लिया। इन दो बड़े द्वीपों का प्राचीन नाम एिल्वयन (Albion) इंगलैन्ड आदि के लिये और ऐवर्ना (Iverna) आयरलैण्ड के लिये तथा बाद में हैबर्नी (Haburni) हो गया। ग्रीक निवासियों ने इन दोनों द्वीपों का नाम प्रितानी (Pretani) रखा था। सीज़र ने इनका नाम ब्रिटानी (Brittani — Brittanni) कर दिया। इन नामों में पुनः परिवर्तन होते रहे — ब्रिटेनिया व ब्रिटन्स (Britannia — Brittones — Brittons) आदि।

केल्ट जब आयरलैंण्ड पहुँचे तो इनको पिक्टों से कोई बड़ा युद्ध नहीं करना पड़ा। पिक्टों ने तुरन्त इनकी भाषा व संस्कृति को अपना लिया। अब केल्टों ने अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिये जिसके बीज— रूप का नाम 'टुआय' (Tuath) रखा। इस प्रकार के उन्होंने पांच राज्य स्थापित किये। सब लोगों की सभा का स्थान टुआथ था। राजा ही सब कुछ था जिस प्रकार सुमेर के नगर राज्यों का राजा ही सब कुछ होता था। वही शासक, वही न्यायधीश, वही युद्ध में सेना-नायक इत्यादि। स्वतंत्र नागरिकों को ओइनक (Oinach) कहते थे। शासन सम्बन्धी सभा (Senateor Curia) को एरेक्ट (areacht) कहते थे। सभा के सदस्य राजा के साथी केली (Celi) कहलाते थे और

 <sup>&#</sup>x27;आइसलैण्ड, नावें, स्वीडन, फ़िनलैण्ड तथा डेनमार्क' के पाँच देश स्कैन्डीनेविया कहलाते हैं।

<sup>2.</sup> रोम के ऊपर तो पहले से ही सेमिनी जातियों के आक्रमण हो रहे थे। यह एक नयो विपत्ति खड़ी हो गई। रोम ने इनको बहुत सा सोना देकर ३९० ई० पू० में विदा किया।

<sup>3.</sup> श्राइवेरियन प्राचीन काल में स्पेन की आइवेरिया नदी के पास रहा करते थे जिसके कारण इनका यह नाम पड़ा। अब इस नदी को एब्रो (Ebro) के नाम से सम्बोधित करते हैं।

आदि से प्राप्त हुये। उनकी भाषा केल्टिक है। प्राचीनतम् अभिलेख केल्टिक - लैटिन द्विभाषी भी प्राप्त हुये जिनका काल ईसवी सन् की चौथी शताब्दी माना गया है।

पौराणिक धारणा के अनुसार यह सहस्रों वर्ष पुरानी मानी जाती है तथा इसका जन्मदाता एक देवता 'ओगमा' माना जाता है। इस लिपि की वर्णमाला अर्वोइस दि जुवेनविल्ले (Arbois de Jubeinville — 1881) द्वारा पाँच खाँचों से, जो भिन्न भिन्न दिशाओं में बनाये गये थे, प्रस्तुत की गयी है। इसके पठन की समस्या की कुंजी एक छोटे लेख द्वारा मिली। यह हस्तिल खित लेख बैलीनोट की पुस्तक से प्राप्त हुआ। यह लेख चौदहवीं शताब्दी का था।

ओगम लिपि का जन्म एवं विकास की समस्या पर निम्नलिखित विद्वानों ने अपने मत दिये हैं :--

- १. मारस्ट्रैण्डर ( Marstrander ) के अनुसार यह गाल ( प्राचीन फांस के निवासी ) द्वारा आई।
- २. राउलिंग्स ( Raulings ) के विचार से यह रून लिपि के द्वारा निर्मित हुई।
- ३. ग्रीनवर्गर ( Grienberger ) के अनुसार इसका विकास रोमन लिपि के घसीट रूप से हुआ।
- ४. नार्वे निवासी बुग्गे (Bugge) के कथनानुसार इसका उद्भव ग्रीक लिपि से हुआ क्योंकि दोनों लिपियों में 24 वर्ण हैं।

मैकालिस्टर² (१६२०) केंट्र विचारानुसार यह गूंगे - बहरे लोगों वाली सांकेतिक लिपि है जैसे वे उँगिलयों को एक उँगली से छू छू कर अपने विचारों को व्यक्त कर लेते हैं उसी प्रकार प्राचीन काल के पुजारी (Druids) भी अपनी पवित्र तथा गोपनीय बातों को इन संकेतों से व्यक्त करते होंगे। इसके लिये अंकित करने की या लिपि का रूप देने की बात उन लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी परन्तु बाद में पुरोहितों ने उन संकेतों को लिपि में परिवर्तित कर लिया। इस विचार का समर्थन मारस्ट्रैण्डर (१६२०), अरंज (१६३५) तथा क्रीज (Krause - १६३०) ने भी किया है। जिमर (Zimmer - १६०६) के अनुसार यह लिपि गॉल (फ़ांस) से आई। 'ओगम' का शब्द लूशियन द्वारा ज्ञात हुआ कि केल्ट, हिरेकिल्स को ओगिमयस कहते थे और वह उनका देवता वन गया। इस लिपि में २० वर्ण होते हैं जो 'फ० सं०-३५६' पर दिये गये हैं। नीचे अंग्रेजी भाषा का एक वाक्य 'I am going' दिया गया हैं।

६५० में यह लिपि लैटिन (रोमन) लिपि द्वारा समाप्त कर दी गयी। इसमें भी केल्टिक भाषा के उच्चारणार्थ कुछ हेर फेर किये गये और कुछ लिखने में भी अंतर आ गया। इस लिपि के मुद्रित तथा हस्तलिखित वर्ण 'फ॰ सं० – ३५ में पर दिये गये हैं।

आयरलैण्ड की रोमन लिपि: ६५० ई० से रोमन (लैटिन) लिपि का प्रभाव आरम्भ हो गया। केल्टिक भाषा के समावेश के कारण ध्विनयों व चिह्नों में कुछ परिवर्तन करके भाषा के अनुरूप बना दी गई। इस लिपि के हस्तिलिखित तथा मुद्रित वर्ण 'फ० सं० — ३५६' पर दिये गये हैं।

<sup>1.</sup> Atkinson, G. M.: Some account of Ancient Irish Treatises on Ogham Writing—

The Royal Historical and Archaeological Association of Ireland,

XIII, P - 202.

<sup>2.</sup> Macalister: The Archaeology of Ireland (London-1928), P-216.

# ओगम लिपि

| 3T-A | ओ -0 | 3-U   | W.E         | ई-]     |
|------|------|-------|-------------|---------|
| 1    |      | H     |             |         |
| ब-८  | ल-L  | a-V   | Ч-Р         | 7-N     |
|      |      | III   |             | IIII    |
| म-М  | ग-G  | Ji-NG | <b>%-</b> F | ₹-R     |
| 1    |      | 111   | 1111        | IIIII - |
| ₹-H  | ₹-D  | T-5   | क-स-८       | के-व    |
|      |      |       |             | 11111_  |
|      |      | 1//   |             | +#      |
|      | I A  | M G   | 0 1         | NG.     |

फलक संख्या - ३५८

## आयरलैण्ड की रोमन लिपि

| घ्विन | प्राचीन<br>बंड़े छोटे<br>वर्ष |    | आधुनिक<br>बड़े द्वोटे<br>वर्ण |   | ध्वनि | प्राचीन<br>बड़े होटे<br>वर्ण |    | आधुनिक<br>बड़े छोटे<br>वण |   |
|-------|-------------------------------|----|-------------------------------|---|-------|------------------------------|----|---------------------------|---|
| 37    | Q                             | a  | A                             | A | ਸ     | W                            | m  | M                         | M |
| ब     | b                             | b  | D                             | b |       | n                            | h  | h                         | n |
| क     | C                             | C  | C                             | C | औ     | 0                            | 0  | 0                         | 0 |
| ड     | 5                             | 5  | S                             | 5 | प     | q                            | p  | p                         | þ |
| क     | 6                             | E  | 9                             | e | T     | R                            | Y  | R                         | h |
| 乐     | F                             | 75 | Y                             | F | स     | 5                            | fs | 5                         | r |
| ग     | 3                             | 3  | 3                             | B | 5     | C                            | 2  | 3                         | Z |
| ह     | b                             | b  | り                             | h | 3     | U                            | u  | u                         | u |
| dos   | 1                             | l  |                               | L | a     | V                            | V  |                           |   |
| 8     | L                             | L  | L                             | 1 |       |                              |    |                           |   |

हंगेरी

इतिहास: हंगेरी के प्राचीन नाम पन्नोनिया (Pannonia) तथा डैकिया (Dacia) थे। रोम निवासियों को, जो यहाँ आकर वस गये थे, जर्मन जातियों ने निकाल वाहर किया और जर्मन जातियों को हूण जातियों ने मार भगाया। ४५३ ई० में, जब अट्टिला की मृत्यु हो गई, तब गीथिक जातियाँ यहाँ आकर बसने लगीं। छठी शताब्दी में लम्बार्डों की जातियाँ पन्नोतिया में तथा गेपिदाइ (Gepidae) को जातियाँ डैकिया में बसने लगीं। ५६७ में एवार व लम्बार्ड जातियों ने गेपिदाइ की जातियों को नष्ट कर दिया। तदनन्तर एवार तथा लम्बार्ड जातियों में युद्ध हुआ और लम्बार्ड इटली के उत्तर में आकर बस गये। एवार राज्य की सत्ता क्षीण होने पर हंगेरी के उत्तरीं तथा पश्चिमी भाग स्वतंत्र हो गये। अब स्लाव जाति का राज्य स्थापित हो गया। ७६२-७६७ ई० में कार्लमैंगने ने अवार राज्य को परास्त कर प्रथम ओस्टमार्क राज्य स्थापित किया। ६२६ में डैन्यूव नदी के उत्तर में स्लाव – राज्य (मोराविया) स्थापित हो गया।

हंगेरी राज्य के संस्थापक भैग्ग्यार थे जो यूराल पर्वतों के निवासी उग्रियन जातियों के लोगों से सम्बन्धित थे। ईसा की प्रथम शताब्दी में रोम के निवासियों ने उनको पूर्व की ओर खदेड़ दिया और तब से वे तुर्क जातियों के घनिष्ठ सम्बन्धी बन गये। पाँचवीं से नबी शताब्दी के मध्य उन्होंने अपना एक ओनोगुर (ओनओगुर) के नाम से संब भी स्थापित कर लिया था। ओनोगुर का स्लाव भाषा में (ओगुर, अंगुर, हंगेर, हंगेरी) हंगेरी हो गया।

द£ ३ में ओनोगुर संव की मैग्ग्यार जातियों ने हंगेरी पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया । ६५५ में जर्मनी के सम्राट ओटो प्रथम को परास्त कर दिया । १००० ई० में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया तथा लैटिन — ईसाई — धर्म ग्रहण कर लिया । ग्यारहवीं शताब्दी में हंगेरी ने दलमितया, स्लैबोनिया तथा क्रोशिया के राज्य अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये । १२४१ में भंगोलों ने इस देश पर आक्रमण कर दिया । १३०१ में एलफ़्रेड नरेश की मृत्यु हो गई तत्पश्चात् शासक का निर्वाचन आरम्भ होने लगा ।

१३०८ से १३८२ तक अंजोऊ के बंशजों का तथा १३८३ से १४३७ तक सिगिसमण्ड (जर्मन नरेश) का शासन चलता रहा परन्तु हुनियादी (मृत्यु १४५६) के शासन काल में तुर्कों का प्रथम आक्रमण हुआ। मिथयास कोर्वीनस (Matthias Corvinus) के १४५८ — १४६० शासन काल में सिलीशिया, मोराविया तथा दक्षिणी आस्ट्रिया को परास्त करके राज्य का विस्तार किया गया। अव हंगेरी मध्य — योरोप का शक्तिशाली राज्य हो गया। १५२६ के तुर्कों के आक्रमणों ने हंगेरी की सत्ता को बड़ी हानि पहुँचाई। ट्रांसिल्वैनिया स्वतंत्र हो गया और हंगेरी का बहुत सा भाग तुर्कों तथा आस्ट्रिया के शासक द्वारा विभाजित कर दिया गया।

१६८६ में बूदा नगर पर पुनः अधिकार कर लिया तदनन्तर स्लेबोनिया तथा ट्रांसिलवै.निया पर भी अिवकार कर लिया। १६६६ में बनात को छोड़कर सम्पूर्ण हंगेरी आस्ट्रिया के अधिकार में चला गया। १८४६ में एक विद्रोह हुआ जिसका १८४६ में अन्त हो गया। १८६७ से १६१८ तक आस्ट्रिया — हंगेरी के नरेशों के अन्तर्गत दि — नृपराज्य रहा। तत्पश्चात् एक स्वतंत्र लोकतंत्र राज्य बन गया। १६१६ में यह रूस के प्रभाव में आ गया तथा इस देश का बहुत सा भाग पृथक हो गया। दितोय महायुद्ध में इसने जर्मनी का साथ दिया। १६४५ में रूस ने इस देश के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। १६४६ में पुनः लोकतंत्र राज्य हो गया।

<sup>1.</sup> कुछ विद्वान् हंगेरी का नाम हुणों से सम्बन्धित मानते है।





हंगेरी

# हंगेरी की प्राचीन लिपि

| 31313131313131313131313131313131313131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जी जी ह ह ईईईई जज ज क अक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ल ली ममनननी ओओ ज प रत शरशश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MINHEZOCO (ROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| THAM SS SS ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ♦ ४०० । ००० । ४०० । १००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ००० । ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ०००   ० |
| CY. IA. O. XO. HPIPN TY.XE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IPA. MCMM. केतेजी शेकेल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तमास इतानत र लाना कुन्या में (यह)लिखां तर्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| समाट सलीम ने पहां से सी घोड़ों के साधहमला कियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

लिपियाँ : हंगेरी में दो प्रकार की लिपियाँ पायी गयी हैं।

पहली प्राचीन हंगेरी की लिप तथा दूसरी निकोल्सवर्ग की। प्राचीन लिप का आधार तुर्की एवं ग्रीक लिपियाँ हैं जिन पर अरमायक का प्रभाव वृष्टिगोचर होता है। इसके ३२ वर्णों में दो युल्गारिया की ग्लेगोलिथिक लिपि के हैं, जिनकी ध्विन 'अ' तथा 'ती' है। दो ग्रीक वर्ण हैं, जिनकी ध्विन 'फ़' और 'ह' है। अन्य वर्ण साइवेरिया की लिपि से सम्बन्धित हैं। नागी (Nagy) तथा नेमेथ (Nemeth — 1934) का कहना है, 'जो सिद्धान्त एल्थोम (Altheim) ने निर्धारित किया है वह समर्थन के योग्य हैं। इसी सिद्धान्त के अनुसार प्राचीन लिपि का काल नवीं शें। माना गया तथा निकोल्सवर्ग लिपि का काल वारहवीं शें। निर्धारित किया गया है। इसका सम्बन्ध दूसरी लिपि से जोड़ा जा सकता है अपितु किसी भी खोजकत्तां के मन में यह संशय रहना अनिवार्य हैं कि नवीं तथा वारहवीं शें। के मध्य काल में, जो तीन सौ वर्षों का होगा, इनका सम्बन्ध कैसे मिलाया जाये। एल्थीम का कहना है कि शेंकलर जाति के लोगों ने हंगेरी की प्राचीन सात मैगियार जातियों के साथ आठवीं जाति के रूप में अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया। यह लोग हंगेरी के पश्चिमी सीमान्त पर वस गये। शेंकलर जाति के लोग साइवेरिया के मूल निवासी थे जो अपने साथ अपनी लिपि भी लाये। इस लिपि को अपनी जाति की गोपनीय — लिपि मानते थे इस कारण उसका प्रयोग खिपा कर करते थे। इसी कारण से इसके अभिलेख भी अधिक संख्या में प्राप्त न हो सके तथा इस लिपि पर साइवेरिया की ओरहन । लिपि का प्रभाव अधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होता है।

इस प्राचीन लिपि के विषय में सर्वप्रथम एक हंगेरी के यात्री हन्स देखावान् ( Hans Deruschwan 1494 – 1569) के द्वारा उस अभिलेख से ज्ञात हुआ जो उसको कुस्तुनतुनिया से १५१५ ई० में प्रात हुआ था। इसका रहस्योद्घाटन सर्वप्रथम जे० थेलेग्दी ( J. Thelegdi ) ने सोलहवीं श० के अन्तिम काल में किया था। उसने हूणों की भाषा पर एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने लिखा है कि 'इस प्राचीन – हंगेरी लिपि का अभिलेख ( जिसका कुछ अंश 'फ० सं०—३६१' पर दिया गया है ) कुस्तुनतुनिया का है।' इस लिपि का नाम—करण थेलेग्दी ने ही किया था। हंगेरी निवासी इस लिपि को रोवस – इरस ( Rovas – iras ) कहते थे जिसके अर्थ हैं खांचेदार लिपि अथवा नाच्छ लिपि ( Notch Script )। इस की दिशा वाएँ से दाएँ है।

दूसरी लिपि निकोत्सवर्ग की है। इसकी भी दिशा दाएँ से वाएँ है। इस लिपि का एक छोटा सा अभिलेख नागी जेन्ट मिक्लास ( Nagy Szent Miklos ) को न्यूरेम्बर्ग ( Nuremi urg ) से १७९९ में प्राप्त हुआ। यह एक चर्मपत्र पर अंकित था। अब यह अभिलेख हंगेरों के राष्ट्रीय संग्रहालय — बूदापेस्ट में सुरक्षित है, जिसका काल वारहवीं सदी निर्धारित किया गया है। वी० थामसन ( V. Thomsen ) तथा एल्थीम इसको नवीं श० का मानते हैं। नेमेथ इसको तुर्की भाषा का मानते हैं। इस लिपि के वर्ण तथा उपर्युक्त अभिलेख 'फ० सं० — ३६२' पर दिया गया है।

#### जर्मनी

इतिहास : टैसिटस (Tacitus) इतिहासकार के अनुसार प्राचीन जर्मनी (जर्मेनिया) में तीन मुख्य धार्मिक जातियां निवास करती थीं जिनके नाम इंगायवोन, हर्मीनोन तथा इस्तायवोन थे। इनके अपने-अपने पृथक देवी-देवता थे। इनके अपने-अपने राजा थे। इन तीन जातियों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न जातियां निवास करती थीं।

<sup>1.</sup> फ० सं०—२४७.

<sup>2.</sup> इंगेरी के दक्षिणी माग में स्थित है।

9-दूसरी श०; २-नवीं श०; ३-चौदहवीं श०; ४-डन्नसवीं श० जम्मे



फलक संख्या - ३६३

#### निकोल्सबर्ग लिपि के वर्ण



नवीं श॰ का एक लघु अनिलेख



फलक संख्या - ३६२

उदाहरणार्थ, इंगायवोन के धर्मानुयायी किंम्बरी, ट्यूटन, वन्डाल, जूट, ऐंगिल तथा फ़ीजियन थे। हर्मीनोन के मतानुयायी सुयेवी तथा लम्बार्ड थे और इस्तायवोन के मतानुयायी चेरूसी, बटावी, सिकाम्ब्री आदि थे। इसके अतिरिक्त बविरयन, सैक्सन, फ़ैंक तथा अलामन भी निवास करते थे। जमेंनिया विभिन्न जातियों का एक संग्रहालय था। ये सब जातियां भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करती थीं, जैसे, मछली पकड़ना, किश्तियों का वनाना, खेती करना, व्यापार करना आदि। ये जातियां आवश्यकताओं के अनुसार तथा मंगोलों के आक्रमणों के कारण अपना निवास-स्थान परिवर्तन करती रहती थीं। ये लोग रूनी लिपि का प्रयोग वृक्षों की छालों पर खोदकर किया करते थे।

सर्वप्रथम सीज़र ने आल्प पर्वतों को पार कर इन जातियों को अपने अधीन करने का प्रयत्न किया था। तदनन्तर रोम ने कई वार जर्मेनिया पर आक्रमण किये। शनै:-शनैः इन जातियों ने रोम की संस्कृति को अपनाना आरम्भ कर दिया। जर्मनी के मज़दूर तथा युवक रोम की सेना में भर्ती होने लगे। रोम की पद्धित पर जर्मनी में कई नगरों का निर्माण आरम्भ होने लगा। रोम के साम्राज्य के इस विस्तार के कारण अब दो सम्राट नियुक्त किये गये। एक रोम में तथा एक ट्रायर (Trier) में। ट्रायर का सम्राट कांस्टैटियस नियुक्त हुआ जो स्पेन, गाल तथा अटेन पर शासन करता था।

जब ४१० में गोथों ने रोम पर आक्रमण कर दिया तब जर्मेनिया से रोम — सेना भेज दी गयी। रोम — सेना की अनुपस्थित में फ़्रेंन्कों ने ट्रायर पर अधिकार कर लिया। अलामनों ने अल्सासे (Alsace) पर अधिकार कर लिया तथा वर्गण्डियों ने अन्य भूभाग को पराजित करके अपना एक स्वांत्र राज्य स्थापित कर लिया। विसीगोथों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। जब हूणों के जर्मेनिया पर आक्रमण होने लगे तब यह राज्य एक हो गये। ४५ में पुनः हूणों का आक्रमण हुआ। इस बार ऐटियस के नेतृत्व में हूणों को सदैव के लिये खदेड़ दिया गया। अट्टिला का वध उसी की पत्नी, जो जर्मनी की एक राजकुमारी थी, द्वारा कर दिया गया। इस युद्ध ने पश्चिम को मुक्ति प्रदान कर दी। शनैः चानैः रोम का प्रभुत्व समाप्त होने लगा।

४७६ में रोम का अंतिम सम्राट सिंहासनारूढ़ हुआ जिसको केवल एक वर्ष पश्चात् ही अधिकार मुक्त कर दिया गया। इस सम्राट का नाम रोमलस आगस्टलस था। जर्मनी ने अपना नया सम्राट ओडोसर (Odoacer) जो सीथिया का एक राजकुमार था, निर्वाचित कर लिया। उसने रोम-राज्य के चिन्ह को रोम के सम्राट को, जो कुस्तुनतुनिया (कांसटैन्टीनोपिल) से शासन करता था, लीटा दिया। इसके अर्थ स्पष्ट थे कि जर्मन सम्राट अब रोम के सम्राट के अयीन नहीं रहा। छठी शताब्दों के अंत में लम्बाडों ने जर्मनो का बहुत सा भाग (मोराविया, बोहेमिया, आस्ट्रिया आदि) अपने अयोन कर लिया। विसोगीयों ने स्रोन और दक्षिणी गाल अपने अधीन कर लिये। जो भाग जर्मनी का शेष रह गया वह जर्मन जातियों ने आपस में विभाजित कर लिया। ये सभी जातियां अब ईसाई धर्म को अनुयायो वन चुकी थीं। फ़ांस फ़ैंकों के अधीन, इटली ओस्ट्रोगोथों के अधीन, अफ़ीका वण्डालों के अधीन तथा इंगलैण्ड रे ऐंग्लों-सक्सनों के अधीन हो गये थे।

फ़ैकों के राजा क्लोविस ने, जो ४५१ में गही पर वैठा, अपनी प्रजा के सहयोग से बड़े सुचार रूप से शासन किया परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् परम्परा के अनुसार, उसका राज्य उसके पुत्रों में विभाजित कर दिया गया। सत्ता को पाने के लिए आपस में युद्ध हुए। उनमें से चार्ल्स मार्तेल विजयी हुआ। उसने ७१४ से ७४१ तक शासन किया। उसने मुसलमानों को दक्षिण की ओर भगा दिया तथा राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसके

<sup>1.</sup> इंगलैण्ड का नाम भी ऐंगिल-लैण्ड से इंगलैण्ड पड़ा ।

पुत्र पेपिन ने ७४१ से ७६ न तक शासन किया । उसने रोम को लम्बाडों के आक्रमण से बचा लिया तथा रोम के पादरी को कुछ भू-भाग दान-रूप में प्रदान कर दिया, जिसका नाम पापल-स्टेट पड़ा । पेपिन के मरणोपरांत उसका पुत्र चार्ल्स सिंहासनारूढ़ हुआ । इसने सैक्सनों से ३० वर्ष युद्ध किया । उनको परास्त कर ईसाई-वर्म का अनुयायी बना लिया । जब यह कुछ विद्रोहियों का दमन करने रोम गया, तब रोम के पादरी ने प्रार्थना उपरांत पहली जनवरी ५०० को उसके सिर पर मुकुट रख दिया और घोषणा की चार्ल्स सारी रोम जाति का सम्राट है । इसके मरणोपरांत लुई सिंहासन पर बैठा और उसने ६१६ से ६४० तक राज्य किया ।

अब उत्तर से आक्रमण होने लगे। वड़ी अराजकता फैलने लगी। ६३६ में ओटो महान् सम्राट बना जिसने मेगियारों को खदेड़ दिया और उनको हंगेरी में निवास करने के लिये विवश किया। अब जर्मनी ने पूर्व की ओर अपना विस्तार किया और तेरहवीं शताब्दी में प्रूशिया पर अधिकार कर लिया। १४१७ में लूथर ने प्राचीन ईसाई-वर्म के विरुद्ध कांति कर दी। जर्मनी का विभाजन धर्म के अनुसार कैथी लिक व प्रोटेस्टैटों में हो गया। १६१८ से १६४८ तक युद्ध होता रहा। १८०६ में पवित्र रोमन साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। १८१५ में आस्ट्रिया के अन्तर्गत एक संघ स्थापित हुआ जिसका कार्य १८६६ तक चलता रहा। १८६६ में एक युद्ध हुआ जिसमें आस्ट्रिया को पराजित करने का प्रयास किया गया। अब जर्मनी एक डोर में बंध गया। १८७१ में फ्रांस से युद्ध हुआ और एक जर्मन — साम्राज्य स्थापित हुआ जिसका प्रथम चांसलर विसमार्क हुआ। १८७६ में आस्ट्रिया से तथा १८२२ में इटली से मैत्री सन्ध्याँ हुईं। १८८४ में जर्मनी ने अपना विस्तार आरम्भ कर दिया। १८१४ में प्रथम महायुद्ध हुआ। कैसर को राज्यपद से पृथक कर दिया गया और १८१८ में एक लोकतंत्र स्थापित हुआ। युद्ध के पश्चात् जर्मनी के बहुत से उपनिवेश जर्मनी से ले लिये गये। १८३६ में दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुआ। ६ मई १९४४ को यह युद्ध जर्मनी की हार में समाप्त हो गया। १९४९ में पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग अमरीका एवं इंगलैण्ड के प्रभाव में तथा पूर्वी हम के प्रभाव में आ गया।

लिप : — जर्मनी की प्राचीन लिपि के वर्णों का नाम 'रून' था। 'रून' शब्द जर्मन — केल्ट भाषा का है जिसका सम्बन्ध अज्ञात है। इसके अर्थ गोथिक भाषा के शब्द 'रूना' में 'गोपनीय' है। प्राचीन आयरिश भाषा में भी इसके अर्थ 'गोपनीय' हैं। ऐंग्लो — सैक्सन भाषा में इसके अर्थ 'गोपनीय' कानाफूसी के हैं। सर्वप्रथम 'रून' के अभिलेख सत्रहवीं शु में ब्यूरेन्स (Burens) और विभियस (Wormius) द्वारा प्रकाशित किये गये। तद — नन्तर बहुत से अभिलेख प्रकाशित हुए। इनका तथा अन्य कई अभिलेखों का रहस्योद्वाटन डब्ल्यु॰ ग्रिम (W. Grimme), ब्राइन्यूल्फ्सन (Brynjulfsson) तथा लिल्येग्रिन (j= य) (Liljegren) द्वारा उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में हुआ। तत्पश्चात् इस लिपि पर और अधिक शोव कार्य नार्बे के विद्वान् बुग्गे (Bugge — 1905) तथा डेनमार्क के विद्वान् विम्मर (Wimmer — 1874) द्वारा सम्पन्न हुए।

सबसे प्राचीन अभिलेख उत्तरी जर्मनी से प्राप्त हुआ जिसका काल चौथी श० निर्वारित किया गया है। इस लिपि की दिशा बाएँ से दाएँ है परन्तु कुछ अभिलेख दाएँ से बाएँ की दिशा वाले भी प्राप्त हुये हैं।

प्राचीन जर्मनी के रूनों में २४ वर्ण प्रचिलत थे। इनका उद्भव लगभग चौथी श॰ में हुआ तथा इनका प्रयोग रोमन लिपि के प्रयोग के कारण आठवीं सदी में विलकुल समाप्त हो गया। इन चौबीस वर्णों को तीन भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग में आठ आठ वर्ण रखे गये हैं। प्रत्येक भाग को आठ वर्णों का एक कुटुम्ब माना गया है जो वर्णों की घ्वनियों पर निर्भर हैं। उन तीन भागों को फ़्रेयर का (Freyr's), हैगाल का (Hagall's) तथा टायर का (Tyr's) कुटुम्ब कहते हैं। (फ॰ सं॰ – ३६४)।

<sup>1.</sup> Arntz, H.: Handbuch der Runenkunde (1935), p-46.

### प्राचीन जर्मनी के रून

| THE P        | 3           | 3          | थ थ<br> > P | 31         |               | 2 6             | 2     | 新 岳               |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|-------|-------------------|
| य<br>X       | ā<br>P      | a<br>P     | EN          | # . H      | л<br><b>+</b> | _               | ज उ   | । जज              |
| 2            | <b>4</b> )( | W          | <b>Σ</b> 4  | 示/モ -<br>イ | X,            | 1               | स स्  | 1                 |
| B A          | B<br>B      | e<br>M     | P           | H<br>M     | ल<br>         | नं 🔷            | मं 🔲  | न न<br><b>०</b> ९ |
| वर्ण-<br>28° | दर्वनि      | ₹<br> <br> | α<br>1  >   | 4          | ओ             | ओ<br><b>प्र</b> | इस के | लिपि<br>वह हैं    |

फलक संख्या - ३६४

#### नार्वे-स्वाडन-डेनमार्क

नार्चे का इतिहास: नार्चे का प्राचीन युग प्राचीन जर्मनी से सम्बन्धित था। जर्मनी के प्राचीन रूनी लिपि के अभिलेख, जिनका काल ईसा की तृतीय शताब्दी निर्धारित किया गया, यहाँ से प्राप्त हुए । यहाँ की प्राचीन भाषा भी प्राचीन-जर्मन थी। ऑस्लो के निकट का भूभाग, जिस पर स्थानीय राजा राज्य करते थे, डेनमार्क (प्राचीन-युत लैण्ड) के अन्तर्गत रहा। इस देश का इतिहास द१३ से आरम्भ होता है। इसको नार्स भी कहते हैं। यहाँ के निवासी नार्समेन (नार्थमेन) कहलाते थे। उन्होंने इसी शताब्दी में आइस लैण्ड, ग्रीन लैण्ड, आयर लैण्ड तथा स्काट लैण्ड अपने अधीन कर लिये थे। ९९५ में इस देश ने ईसाई धर्म अपना लिया। यहाँ के एक शासक ने १०६६ में इंगलैण्ड पर आक्रमण कर दिया।

१३८० में इसकी राजधानी ट्रोण्डहाइम (Trondheim) थी। १३९७ से यहाँ डेनमार्क का शासन स्थापित हो गया। १८१४ में कील के एक सन्धिपत्र के अनुसार नार्वे स्वीडन के अधीन कर दिया गया। स्वीडन ने इस राज्य का वियान पृथक रखा परन्तु शासन अपने नृप-राज्य का ही रखा। १९०५ में यह पृथक होकर पूर्ण स्वतंत्र हो गया।

स्वीडन का इतिहास: प्राचीन नार्स भाषा में स्वीवर (Sviar), स्वीडिश भाषा में स्वीअर (Svear) तथा एंग्लो-सैक्सन भाषा में स्वीवन (Sweon) के नामों से सम्बोधित किया जाता रहा । यहाँ के निवासी स्वीन कहलाते थे । यहाँ वाइकिंग जाति के लोग भो निवास करते थे । प्राचीन नार्स भाषा में वाइकिंग के अर्थ वीर-योद्धा होते थे । इस जाति के लोगों का काम भी सामुद्रिक लूटमार था । यहाँ से ही गोथ जाति के तथा वारंगी जाति के लोगों ने रूस तथा दक्षिणी यूरोप की ओर प्रस्थान किया ।

ग्यारहवीं शताब्दी में यह देश ईसाई-मत का अनुयायी बन गया। वारहवीं शताब्दी में इसने फ़िनलैण्ड को परास्त किया। १३९७ में यह डेनमार्क तथा नार्वे से मिल गया। १५१३ में इस संघ से पृथक हो गया तथा अपना विस्तार करना आरम्भ कर दिया। १५६१ में स्तोनिया, १६२९ में लिबोनिया, १६४५ में गोटलैण्ड द्वीप आदि अपने अधीन कर लिये। १६६० में डेनमार्क का बहुत सा भाग भी अपने देश में मिला लिया। १७००-२१ के युद्ध में इस की सत्ता क्षीण होने लगी। १७४३ में फ़िनलैण्ड रूस के अधिकार में चला गया। १८१४ में नार्वे के साथ सम्मिलित हो गया। १९०५ में दो देश स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। दोनों महायुद्धों में यह राज्य तटस्थ रहा।

डेनमार्क का इतिहास: यहाँ डेन जाति के लोग छठी शताब्दी में आकर वस गये। प्राचीन काल में युत जाति के निवास करने के कारण यह युतलैण्ड भी कहलाता था। ८००-१००० के मध्य डेन लोग भी वाइकिंग लूटमारों के साथ मिल गये और इंगलैण्ड, फ्रांस तथा दक्षिणी देशों पर आक्रमण किये। १०१८ से ईसाई मत के अनुयायी होने लगे। ११५७ में वाल्डिमार ने एक नया राजवंश स्थापित किया। १४०० में यह जर्मनी के प्रभाव में आ गया। १४४८ से १४६३ तक यह देश एक नृपराज्य रहा।

१४३६ में उसने प्रोटेस्टैन्ट-ईसाई-मत अपना लिया। इस देश ने कई युद्ध लड़े और अपने कई उपनिवेश खो दिये। १८६४ में आस्ट्रिया के युद्ध में पराजित हुआ। प्रथम महायुद्ध में तटस्य रहा। १९१७ में वेस्ट इण्डीज को अमेरिका के हाथ वेच दिया। १९१८ में आइसलैण्ड की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। द्वितीय महायुद्ध में यह देश १९४० से ४५ तक जर्मनी के अधीन रहा।

<sup>1.</sup> देन ट्यूटन जाति की शाखा थी।

नार्वें – स्वीडन – डेनमार्क के रून: प्राचीन जर्मनी के रूनों का प्रयोग जर्मनी तक ही सीमित रहा, जो आठवीं श० के पश्चात् समाप्त हो गया और डेनमार्क के दिश्वणी भाग के ऊपर न बढ़ सका। इसके पश्चात् इनका अधिक प्रयोग नार्वे, स्वीडन और डेनमार्क में हुआ। इनका उद्भव नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क में प्राचीन रूप से हुआ। इसमें केवल सोलह किन थे अर्थात् प्राचीन रूनों में से आठ वर्ण कम कर दिये गये तथा उनकी ध्वनियों का भार इन सोलह वर्णों के ऊपर रख दिया गया। उदाहरणार्थ 'त/ट' के चिह्न से 'द/ड' का भी उच्चारण किया गया, इसी प्रकार 'ई' के चिह्न से 'ए' की, 'व' के चिह्न से 'प' की, 'क' के चिह्न से 'ग' और 'इंग' की और 'उ' के चिह्न से 'ओ' और 'व' की ध्वनियों का कार्य लिया गया ( फ० सं०—३६६)।

इस लिपि के अभिलेख स्मृति — शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण किये हुये प्राप्त हुये हैं, जो मृतक के सम्बन्धी उनकी समाधियों पर एक स्मारक के रूप में स्थापित कर देते थे। ऐसे अभिलेखों की संख्या लगभग दो सहस्र पाँच सौ से कुछ अधिक है जो नार्वे — स्वीडन से प्राप्त हुए। उनका काल सातवीं से आठवीं श० का माना जाता है। इसका सबसे प्राचीन अभिलेख एक कटार पर उत्कीर्ण नार्वे से प्राप्त हुआ है। यह कटार अस्थि के दस्ते की बनी है। इसका काल आठवीं सदी निर्धारित किया गया है (फ० सं० — ३६६क)। इसका रहस्योद्चाटन अरंज (Arntz) द्वारा किया गया है। जो उसकी पुस्तक में प्रकाशित हुआ। 'फ० सं० — ३६६' पर पाँच कालम दिये गये हैं। तृतीय कालम में वर्णों की घ्वनियाँ दी गई हैं। चतुर्थ कालम में वर्णों के नाम तथा पंचम में नामों के अर्थ विये गये हैं।

बिन्दी वाले रून: जब बाइकिंग काल में (Viking — ६०० से १०५० तक) नार्वे — स्वीडन वाले रूनों की संख्या चौवीस से घट कर केवल सोलह रह गई और उच्चारण का भार दूसरे चिह्नों पर रख दिया गया तव शनै: शनै: मानव प्रगति के साथ कुछ किटनाई प्रतीत होने लगी। इसके अतिरिक्त रोम के राज्य तथा धर्म के बढ़ते कदमों ने रोम की लिपि को भी प्रगति प्रदान की। इन कारणों से दसबीं सदी में नार्वे — स्वीडेन के रूनों में कुछ परिवर्तन किये गये। उदाहरणार्थ 'क' और 'ग' की ध्विनयों के लिए जो एक चिह्न तिश्चित किया गया था उसका रूप तो वैसा हो रखा गया परन्तु 'ग' की ध्विन को पृथक करने के लिए उसी चिह्न या रून में एक विन्दी लगा दी गई। इसी प्रकार अन्य ध्विनयों को पृथक करने के लिये उसी प्रकार के रूनों में विन्दी का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया गया। साथ साथ उनके स्थानों में भी परिवर्तन कर दिया गया। यह परिवर्तन रोम की लैटिन लिपि के अनुसार किया गया (फ० सं० — ३६७)।

पी० जी० थोरसेन ( P. G. Thorsen, 1877 ) के अनुसार यह परिवर्तन वाल्डेमार नरेश ( नार्वें – स्वीडन ) के शासन काल ( १२०२ से १२४१ ई० तक ) में पूर्ण हो गया । इन रूनों का नाम स्टुंगनार रूनिर (  $Stungnar\ Runir$  ) अर्थात् विन्दी वाले रून रख दिया गया ।

<sup>1.</sup> Neckel: 'Die Runen'-Acta Philologie, vol. XII (1938), p-102.

<sup>2.</sup> Die Runen Schrift, (1938), p-76.

<sup>3.</sup> Johannesson, A.: Grammatik dr ur aordischen Runeninschriften (Heidelberg1928), p-97.

<sup>4.</sup> Thorsen, P. G.: Our Ruserne; Brig til Sirift uden for det monumentale - (1877), p-29.

### नार्वें-स्वीडन



फलक संख्या - ३६५

### डेनमार्क, नार्वे-स्वीडन रूत

| 2 2         | ना॰ स्वी॰ | 2 JCr 1 | 2077   | अर्घ                   |
|-------------|-----------|---------|--------|------------------------|
| डेनमार्क    | ना॰ स्वा॰ | 4019    | नाम    |                        |
|             |           | 斩       | फ़िउ   | प्रथम (पशुध्पन)        |
| n           | hn        | उ,ओ,व   | उर     | बाद में (ह्न्की वर्ष)  |
| <b>&gt;</b> | þ         | प,थ     | धुरिस  | दानव (तीसरा डण्डा)     |
| R           | K         | 37.311  | आस     | अस्थि(उससे जपर)        |
| R           | R         | T       | टह     | चढ़ना (आंतिम डिब्बा)   |
| Y           |           | क,ग,न   | कीन    | सूजन (निवपकाना)        |
| *           | -         | Ê       | हगाल   | ओला                    |
| +           | 1         | न       | गैत    | संकट                   |
|             |           | र्द्ध   | आइस    | बर्फ़ (ईस)             |
| 4           | Y+1       | 37      | अर     | गर्व                   |
| 4N          |           | स       | सील    | सूर्य                  |
| 个           | 7         | त.द.न्द | तइर    | रांगा                  |
| BB*         | 中华        | प.ब.म्ब | न्जरको | बुक्ष की द्वाल (सोर्क) |
| YP          | 19        | म       | मद     | मनुष्य                 |
| 1           | 11        | ल       | लगु    | पानी धनुष              |
| 人           |           | 2       | यर     | धनुष                   |

दल्सका रून: स्वीडन के एक जनपद और दलानेंं (Ôvre Dalarne) में इनका आज भी गोपनीय रखने के लिए — किसी प्रकार के पत्रव्यवहार अथवा किसी अन्य बात के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका एक छोटा सा अभिलेख एक छड़ी पर अंकित अल्फ़दलेन ग्राम से प्राप्त हुआ जो १७५० ई० का माना जाता है। दल्स्का रूनों की वर्णमाला 'फ० सं० — ३६७' पर दी गई है।

#### एक प्रतिदर्श

फलक संख्या - ३६६ क

#### प्राचीन इंगलैण्ड

इतिहास: प्राचीन इंगलैण्ड के विषय में आयरलैण्ड के पाठ के साथ कुछ वृतान्त दे दिया गया है। यहाँ के मूल निवासी ब्रतानी थे। तत्पश्चात् योरोप की अन्य जातियाँ यहाँ आकर वसने लगीं उनमें से दो जातियाँ मुख्य थीं, एक ऐंगिल दूसरी सैक्सन।

टैसीटस इतिहासकार के कथनानुसार ऐंगिल जाित के लोग मूलतः ट्यूटोनी जाित के थे। ट्यूटोनी जाित हेलवेती जाित की एक शाया थी जो स्वीट्जरलैण्ड में निवास करती थी। यह सब जाितयाँ केल्ट जाित की उपजाितयाँ थीं। ट्यूटोनी जाित के लोग रोमितवािसयों के सम्पर्क में लगभग १०३ ई० पू० में आये। ऐंगिल जाित के लोग इंगलैण्ड आने के पूर्व एक ऐंगुलस द्वीप में निवास करते थे जो डेनमार्क के निकट था। इसको वर्जमान काल में शिलेसविग प्रांत कहते हैं। पाँचवी सदी में इन लोगों ने इंगलैण्ड के पूर्वी भाग पर आक्रमण किया और वहीं वस गये।

I. Noreen; Ovre Dalrane (1903), page-405,

### बिन्दी वाले रून

| अअब बा-स द द ए फ़.व ग हर<br>A B B C C P D P E F G * H                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 量 牙 两 两 开 五 新新新中 中 新 已 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  |
| सससरहपपउ व यय ज़ज़ज़ औप अ                                                   |
| दल्स्का रून                                                                 |
| + X B 4C DP 1 PY &                                                          |
| 夏夏章 新西哥哥哥中国第14日 新文<br>** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                |
| सटउवक्स यय आआ हे छे अ अ<br>51 N V Y Y Y X X X X X                           |
| संयुक्त अ+3= ओ; अ+न=अन; उ+क=उक; ट+अ= टा<br>संयुक्त ४+०=1; 1+1=1+1=1+1=1+1=1 |

### इंगलैण्ड



फलक संख्या - ३६८

## ऐंग्लो-सैक्सन रून

| -    | -         |                |      |      |                  |                                    |          |                  |
|------|-----------|----------------|------|------|------------------|------------------------------------|----------|------------------|
| वर्ण | ध्व॰      | नाम            | वर्ण | रूव- | नाम              | वर्ण                               | €do      | नाम              |
| Y    | <b>फ़</b> | फ़ियो<br>feoh  | ΦΦ   | ज    | जर<br>zer        | M                                  | द<br>ड   | दपेग<br>daeg     |
| VV   | 3         | 32<br>Ur       | -    | भी   | यी<br>९०७        | $\Diamond$                         | ओप       | येपेल<br>e þel   |
| PP   | थ         | धोर्स<br>Thors | 7    | प    | भारो<br>१९०७०    | 72                                 | आ        | आक<br>बंट        |
| 弘    | ऑ         | ऑस<br>os       | YY   | वस   | योलक्स<br>eolx   | 4                                  | अपे      | अपेस्क<br>aesk   |
| R    | て         | ers<br>Rād     | 4    | स    | सीगेल<br>sigel   | Y                                  | इय       | इयर<br>ēar       |
| Kh   | æ         | केन<br>Cen     | 1    | त    | तीर<br>tir       | $\overline{\overline{\mathbf{v}}}$ | ਧ<br>~~~ | サイ               |
| X    | ग         | गी.फू<br>१४१ प | BB   | ब    | वेपोर्क<br>beore | *                                  | ईया      | ईयार<br>५०४      |
| P    | a         | व्यून<br>พуบท  | M    | ए    | एह<br>eh         | 7                                  | क्र      | विषोर्द<br>Weond |
| MH   | ह         | हैगल<br>haegl  | M    | म    | ਸ਼ਤ<br>man       | 十                                  | का       | वाल्का<br>Calc   |
| 1    | न         | नींद<br>nyd    | N    | ल    | magu lagu        | M                                  | स्त      | स्तान<br>Stan    |
| 1    | ई         | ईस<br>is       | ХÞ   | इंग  | इंग<br>ing       | ××                                 | ज        | जार<br>gar       |

सैक्सन जाति के लोग भी ट्यूटोनी जाति के सम्बन्धी थे। सर्वप्रथम टॉलेमी ने दूसरी सदी के मध्य इनके विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त किया। यह लोग किम्ब्री के प्राचीन प्रायद्वीप में निवास करते थे (शिलेसविग प्रांत)। इन लोगों ने २८६ ई० से व्यापारी जलपोतों के लूटने का कार्य आरम्भ किया। चौथी सदी में इनकी सामुद्रिक डकैतियाँ अधिक होने लगीं। पाँचवी सदी में इन लोगों ने भी इंगलैण्ड के दक्षिणी — पूर्वी भागों पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। शनैः शनैः इन्होंने वहाँ अपने पर जमा लिये। इसो कारण जो सैक्सन पूर्व में वस गये वह स्थान एसेक्स (East + Saxon = Essex), जो लोग पश्चिम में बस गये वह स्थान वेसेक्स (Wessex) तथा जो सैक्सन दक्षिण में वस गये वह स्थान संसेक्स (Sussex) कहलाने लगा। ऐंगिल जाति के लोगों के वसने के कारण

### ऐंग्लो-सैक्सन रून का प्राचीनतम् अभिलेख

| であ まめ です 3 の 3 き 5 を 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 で 5 が 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह ओरन अ ट अवई ड औ I Luigast NAR I The Holting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NORTH TENDO ITTE Holting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "मैंने, होल्टिंग का लुइगस्ट, सींग की बनायां"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

फलक संख्या - ३७०

ऐंगिल – लैण्ड तथा इंगलैण्ड कहलाने लगा। ऐंगिल तथा सैक्सन जातियों के सम्मिश्रण से जो लोग उत्पन्न हुये वे ऐंग्लो – सैक्सन <sup>1</sup> कहलाने लगे।

लिपि: पाँचवी सदी तक ऐंग्लो - सैक्सन जातियों के लोग प्राचीन जर्मनी के रून - वर्णों का प्रयोग करते रहे, परन्तु जब वे ब्रितानी लोगों के सम्पर्क में आये और कुछ अन्य व्विनयों का भाषा में समावेश हुआ तब इन लोगों ने प्राचीन जर्मनी के चौबीस रून - वर्णों में चार विनयों के वर्ण और जोड़ कर अट्ठाईस रून बना लिये। सातवीं एवं आठवीं सदी में तीन वर्ण और जोड़ दिये और इसी प्रकार दसवीं सदी में दो अन्य रून वर्ण

<sup>1.</sup> यह नामकरण इंगलैण्ड के नरेश ऐल्फ़्रेड द्वारा ८८ ई० में हुआ,

<sup>2.</sup> यह चार वर्ण 'फ० सं०--३६९' पर दो पंक्तियों के मध्य दिखाये गये हैं। श्रन्य तोन तथा दो वर्ण भी हसी प्रकार दिखाये गये हैं।

जोडकर तैंतीस रूनों की एक वर्णमाला वन कर प्रयोग में आने लगी । इसका प्रयोग अधिक दिनों तक न हो सका क्योंकि रोम के धर्म - प्रचारकों ने ईसाई - धर्म के साथ साथ रोम की लिपि का भी प्रचार किया और जैसे जैसे ईसाई धर्म में प्रगति हुई उसी के साथ रोमन लिपि की भी प्रगति हुई। फलस्वरूप रूनों का स्थान रोमन लिपि ने ले लिया (फ॰ सं॰-३६६)। इसका प्राचीनतम अभिलेख<sup>2</sup> 'फ॰ स॰ - ३७०' पर दिया गया है।

बार्डी लिपि: केल्ट जाति के लोग मध्य यूरोप से चल कर लगभग ई० पू० की चौथी श० में आयरलैण्ड में आकर बस गये थे। इन लोगों में कुछ पुरोहित लोग भी थे जो ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में तथा मरणोपरांत जीवन के विषय में खोज और चिन्तन – मनन किया करते थे । यह लोग बड़े विद्वान समझे जाते थे। ज्योतिष विद्या तथा खगोल शास्त्र के भी ये पण्डित समझे जाते थे। ये लोग कविता भी करते थे तथा पजन आदि की विधियों के भी ज्ञाता माने जाते थे। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये लोग केल्ट नहीं पिक्ट ( आयरलैण्ड के मूल निवासी ) थे । इन पण्डितों का नाम ड्रूड था । इन्हीं विद्वानों की एक शाखा, जो इंगलैण्ड के पश्चिमी पर्वतों पर आकर वस गयी, बार्ड कहलाती थी।

इंगलैण्ड के पश्चिमी पर्वतों पर रहते रहते यह लोग वेल्श के नाम से ज्ञात होने लगे। यहाँ पर इन लोगों ने एक सुसंगठित समाज की स्थापना की जिसको इंगलैण्ड की सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी। समय समय पर यह लोग अपने उत्सव वड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महारानी एलिज़वेथ प्रथम के शासन काल से इनके रीति -रिवाजों में कुछ शिथिलता आने लगी परन्तु १८२२ ई० से उनका पुनरुत्थान होने लगा । अब उनके उत्सव निश्चित तिथियों पर मनाये जाते हैं। वर्तमान काल में किवता करना उनकी जीविका बन गई है।

इन्होंने बड़ गोपनीय ढंग से अपनी प्राचीन लिपि की सुरक्षित रखा है। इसका उद्भव रून - वर्णों द्वारा प्रतीत होता हैं। इस के उद्भव के विषय में विद्वान् एकमत नहीं हैं। इस लिपि की पद्धति में कुछ भारतीय लिपि पद्धति का समावेश भी दृष्टिगोचर होता है जो सम्भवतः मध्य एशिया से चल कर रून – लिपि के सम्पर्क में आकर इसको प्रभावित किया ( फ० सं० - ३७१ )।

#### रुमानिया

इतिहास : इसका प्राचीन नाम डाकिया है। इसके निवासी यायावर थे। लगभग १६३ वर्ष यह रोमन राज्य के अधीन रहा परन्तु २७१ ई० में रोमन सम्राट औरेलियन ( Aurelian ) ने अपना अधिकार हटा लिया। तीसरी से बारहवीं श० तक भिन्नभिन्न जातियों के आक्रमण होते रहे। कहीं गोथों के, तो कभी स्लावों के और कभी अवारों । ५६४ में बुल्गारों ने आक्रमण किया । यह लोग अपने साथ ईसाई धर्म लाये और रुमानिया निवासी ईसाई धर्म के अनुयायो हो गये। बुल्गारों को मैग्यारों ने परास्त कर दिया और ग्यारहवीं श० में हंगेरी के राजा स्टीफ़़ेन ने इसको अपने अधीन कर लिया।

१२४१ में मंगोलों ने विघ्वंसक आक्रमण करके सव कुछ नष्ट कर दिया । १७७४ में यह भूभाग दो राज्यों में – वालाचिया तथा मोल्डाविया – विभाजित हो गया । १७ जनवरी १८४६ को यह दो भाग पुनः एक सूत्र में बंध गये । १८७६ में यह देश स्वतंत्र हो गया । १६४७ में यहाँ के शासक राजा माइकिल ने राजगद्दी छोड़ दी और देश समाजवादी हो गया।

<sup>1.</sup> Keller, W, : Angelsachs Paladeographie Palaestra, Vol, XLIII, (1960), P-46,

<sup>2.</sup> यह Loom of The Language - Page 265 - से लिया गया है।

बार्डी लिपि

| अ          | आ        | ष्ट       | र्              | र्पक्र   | ब   |
|------------|----------|-----------|-----------------|----------|-----|
| $\land$    | $\wedge$ | 7         | 77              |          | 16  |
| द. ड       | <b>क</b> | <u></u> জ | फ़              | ग        | ह   |
| 79         | 4        | <b>/</b>  | K               | <u>L</u> | h   |
| ल          | म        | ন         | ओ               | प        | र   |
| KU         | >        | n         | $\Diamond \Phi$ | rP       | MR  |
| स          | त.ट      | ती. टी    | a               | a        | क्स |
| Y          | T        |           | $\forall$       | V        | X   |
| इंग        | ज़       | 3         | ऊ               | ব        | य   |
| $\Diamond$ | 0        | Y         | X               | b        | 4   |

फलक संख्या - ३७१

### रुमानिया की लिपि

| अ   | A        | द्ज  | S          | न    | H | त   |     | त्स | 4 | इयू              | Ю  |
|-----|----------|------|------------|------|---|-----|-----|-----|---|------------------|----|
| ब   | <u>E</u> | ज़   | <b>Z</b> 3 | क्स  | 3 | 3   | 8   | 2T  | W | इया              | 10 |
| व   | B        | क्   | N          | ओ    | 0 | 3   | Oi  | ঽন  | 4 | <b>३</b> य       | IE |
| 21  | Γ        | प्रत | ф          | प    |   | 卐   | Φ   | Þ   | Ъ | इय               | A  |
| द   | Δ,       | क    | Constant   | व्या | Y | रव  | X   | क्  | Ы | cfs <sup>3</sup> | Y  |
| ष्ठ | E        | ल    | Λ          | र    | P | प्स | 245 | य   | Б | पन               | 1  |
| ज   | ホ        | म    | M          | स    | C | ओ   | ω   | ईघा | R | द्श              | 4  |

फलक संस्था - ३७२

# अल्बेनियन (अल्बेनो) लिपि

| अ        | 7 | त्स  | 9 | र              | ク  | <b>ं</b> ज | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ч   | 8  | श          | 8     |
|----------|---|------|---|----------------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|-------|
| प्ट      |   | द्स  | Ø | <del>पुर</del> | P  | ग्र        | $\forall$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ब   | 7  | श्रा       | స్త   |
| kov      | 1 | द्ंस | Z | 击              | 6  | स          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | म्ब | B  | <b>श</b> त | D     |
| ओ        | 0 | a    | l | थ              | L. | her        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | म्प |    | ते         | H     |
| 3        | Ò | उ    | Ħ | ਸ              | 5  | ख          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न   | V  | उं         | A     |
| इपु<br>ü | h | एज   | d | ज              | 2  | ড়-        | A STATE OF THE STA | হো  |    | अस         |       |
| Ĕ        | 7 | क्ज  | 4 | ग              | h  | त          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्श |    | 31         | W     |
| ਸ        | 2 | क    | C | ji             | K  | द          | Λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दंश | 0) | जीपु       |       |
| द्ज      | F | क्स  | 8 | ग्ज            | 3  | न्द        | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्त | 5  | व          | पूर्व |

रमानियन लिपि: इस लिपि को सीरिलिक में आंशिक परिवर्तन करके बनाया गया परन्तु १६७० के पश्चात् रुमानिया ने रोमन लिपि का प्रयोग आरम्भ कर दिया। के० एम० मुसाइव ( K. M. Musaiev ) ने इसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। इसकी वर्णमाला एक पुस्तक है से ली गई है (फ०सं० - ३७२)।

#### अल्बेनिया

इतिहास: प्राचीन काल में अल्वेनिया को इलीरिया (Illyria) कहते थे। यहाँ के लोग एक पहाड़ी जाति के थे। आठवीं श॰ में स्लाव लोगों ने इस भू-भाग पर आक्रमण किया तथा अपने अयीन कर लिया। जब प्राचीन ईसाई धर्म, रोमन चर्च तथा ग्रीक—आर्थोडाक्स चर्च में, विभाजित हो गया और कुस्तुनतुनिया की शक्ति का विस्तार होने लगा तब १२१४ तक यह एपरिस के अधीन रहा। १२२४ में बुल्गारिया के शासक इवान असेन ने इस पर अधिकार जमा लिया।

कुछ वर्षो पश्चात् यह पुनः विजेन्टीन साम्राज्य का भाग वन गया। लगभग ४०० वर्ष यह ओटोमान तुर्कों के अधीन रहा। इसी काल में यहां के बहुत से लोग मुसलमान हो गये जो वर्तमान जनसंख्या के ७० प्रतिशत हैं। जब तुर्की और ग्रीस का युद्ध हुआ और तुर्की की पराजय हुई तो १९१२ में अल्बेनिया स्वतंत्र हो गया। प्रथम महायुद्ध में इसने बाल्कन राज्यों का साथ दिया। १९२१–२४ तक एक नृप-राज्य रहा। दूसरे महायुद्ध में इटली ने ग्रीस पर यहां से ही आक्रमण किया। इटली परास्त हुआ। ग्रीस ने अल्बेनिया पर आक्रमण कर दिया। १९४४ में बड़ी अशान्ति रही और देश कम्युनिस्ट हो गया। यह यूरोप का सबसे निर्धन देश है।

लिप : यह लिपि विशुद्ध राष्ट्रीय मानी जाती है। इसकी खोज अल्बेनिया स्थित एक जर्मन राजदूत जी० वान् हब्न (G. Von Habn) ने की जिसके परिणाम स्वरूप १८५० में इसके अभिलेख उत्तरी अल्बेनिया के एक नगर एलबसन से प्राप्त हुये। केवल इसी नगर में इसका प्रयोग सीमित हो कर रह गया।

इसका आविष्कार थ्योडोर ( Theodore ) नाम के एक शिक्षक ने अठारहवीं श॰ के सातवें दशक में किया था। फ़ांज ( Franz ) के अनुसार इसकी उत्पत्ति फ़नीशियन लिपि द्वारा, व्लाउ ( Blau ) के अनुसार लीकियन लिपि द्वारा तथा गीटलर के अनुसार घसीट – रोमन – लिपि द्वारा हुई, जिसका प्रयोग सातवीं श॰ में होता था, ( फ॰ सं॰ – ३७३ )।

1. Musaiev, K. M.: Alphavity yazkykov narodov S S S R - Moscow (1965)

<sup>2.</sup> Jensen, H: Syn, Symbol and Script - (London - 1970) p. - 5.2

<sup>3.</sup> इटली के मान चित्र में 'फ॰ सं०- ३३५' पर इतीरिया नाम दिया गया है।

<sup>4.</sup> Halin: Albanesische Studien-(1854) p. 286.

#### पठनीय सामग्रो

Arntz, H. : 'Origin of Runes' - Journal of German Philologie, 11,

(1899).

Ibid : Die Runenschrift (1908).

Ibid: Handbuck Der Runenschrift (1902).

Aikinson, G. M. : 'Some Account of Ancient Irish Treatises on Ogham

Writing' - Journal of Royal Historical and Archaeological

Association of Ireland XIII (1921).

Bruce, D.: Runic and Heroic Poems of the Old Teutonic Peoples,

( Cambridge - 1915 ).

Curtis, E.: A History of Ireland (1936).

Daustrup : A History of Denmark (Cop. - 1949).

Dunlop, R. : Ireland from Early Times (1922).

Gibbon, J. B. E. : Decline and Fall of the Roman Empire (1900).

Gjerset, K.: History of Norwegian People, (1932).

Grienberger: 'Die anglesächs Runenreihen' - Arkologie f. nord, Filol.

XV (1898).

Hallendor ff, C. : A History of Sweden (1938).

Halin : Albanesische Studien (1931).

Hodgkin R. H. : A History of the Anglo - Saxons, 2 Vols. (1939).

Joyee, P. W. : History of Ancient Ireland (1913).

Keller, W.: Angel - Sächs Palaeographie, XLIII, (1906)

Larsen, K. : A History of Norway (1943).

Macalister, S. : Studies in Irish Epigraphy (1907).

Ibid : Archaeology of Ireland 3 Vols (1908)

Ibld: Archaeology of Ireland, 3 Vols. (1928).

Macarteny, C. A. : Hungary (1934).

MacNeill : Phases of Irish History (1920).

Maveer, A.: The Vikings (1913).

Musalev, K. M. : Alphavity yazkykov narodov (Moscow - 1965)

Pedersen, H.: 'Runernes Oprindelse' - Aarboger f, nord, Old Kyndighed

of Historic (3, R) Vol. 13, (1923).

Stephens, G. : Handbook of Runic Monuments ( 1884 ).

अध्याय : ८

अमरीकी देशों की लेखन कला का इतिहास



#### अमरीका

अमरीका की लिपियाँ इस आधुनिक अमरीका की नहीं हैं अपितु उन आदिवासियों की हैं जिनको आज 'रेड — इण्डियन' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। ये लोग उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका में फैंले हुये थे। इनकी अपनी एक उच्च कोटि की संस्कृति थी। इनमें से कुछ रेड — इण्डियन जातियों ने अपनी लिपियों का स्वयं आविष्कार किया तथा कुछ जातियों के लिये ईसाई — धर्म — प्रचारकों ने उनकी भाषा के अनुरूप विचित्र प्रकार की लिपियों का आविष्कार किया। इन्हीं लिपियों का वर्णन इस पाठ में दिया गया है।

#### मैक्सिको

इतिहास: ईसा की सातवीं गताब्दी में नहुआ जातियाँ उत्तर की ओर से आकर बसने लगीं। उनमें से एक मुख्य टोल्टेक जाति ने एक नगर टोल्लन (आधु० टोला ग्राम) की आधारिशला रखी। एक अन्य चिचिमेक जाति ने आकर टोल्टेक जाति को नष्ट कर दिया परन्तु चिचिमेकों ने पराजित जातियों की संस्कृति को अपना लिया। चिचिमेकों की एक उपजाति अजटेक (Aztec) थी जिसने एक दूसरे नगर की स्थापना की। इसका नाम अनाहुआक (Anahuac) था जो आज मैक्सिकों की राजधानी है।

१५१६ में हर्मन कोर्तेज ने अन्य जातियों के सहयोग से, जो अजटेक राज्य के विरुद्ध थीं, इस राज्य को नष्ट कर दिया और मैक्सिको नगर की स्थापना की। शनैः शनैः सारी रेड — इण्डियन जातियों की सत्ता को नष्ट करके स्पेन निवासियों ने अपनी जागीरें स्थापित करना आरम्भ कर दिया। उघर स्पेन राज्य अपना पूर्ण अधिकार जमाना चाहता था। फलस्वरूप एक लम्बे समय तक विद्रोह की अग्नि जलती रही। १८२१ में मैक्सिको स्वतंत्र हुआ १८२२ में आगस्टिन दि ईतुरिबिडे (Augustine de Ituribide) सम्राट बना परन्तु १८२३ में उसने राज त्याग दिया। १८२४ में मैक्सिको एक लोकतंत्र राज्य बन गया। १८४६ में अमरीका से युद्ध हुआ जिसमें मैक्सिको की पराजय हुई और कैलीफ़ोर्निया का भाग अमरीका ने डेढ़ लाख डालर देकर अपने अधीन कर लिया।

१८६३ में आस्ट्रिया के एक राजकुमार को मैक्समिलियन के नाम से सम्राट बनाया गया। कुछ दिन पश्चात् उसका वध कर दिया गया। कुछ दिनों की अराजकता के पश्चात् डायज राष्ट्रपति बनाया गया। १९११ में जब कई विद्रोह हुये तो उसको भागना पड़ा। तत्पश्चात् मदेरो राष्ट्रपति बना। १९१३ में उसका भी वध कर दिया गया। तदनन्तर सेनापित हुयेरतास राष्ट्रपति बना। उसने शासन को कड़ा किया परन्तु १९१४ में उसे भी भागना पड़ा। अमरीका के सहयोग से करांजा को नियुक्त किया। १९२० में उसका वध कर दिया गया। १९२४ में दूसरे राष्ट्रपति आन्नेगोन का वध कर दिया गया। १९२४ से कालेज राष्ट्रपति बना। इसने कुछ सुधार किये। १९२८ में पोर्टेंज गिल राष्ट्रपति बना जिसने कालेज को देश से निर्वासित करा दिया। इसी प्रकार अनेक राष्ट्रपति बने और कुछ सुधार होते रहे।

लेखन कला : स्पेन के निवासियों के आने के पूर्व अजटेक राज्य वड़ा शक्तिशाली एवं समृद्ध था। यहां कई प्रकार की कला जैसे पत्थर का काम, मिट्टी के वर्तन, बुनाई तथा बहुत सुन्दर रंगाई के काम होते थे। साथ

<sup>1.</sup> कुछ विद्वानों का विचार है कि टिनाक्टिलन नगर, जो अज्देकों ने बसाया था वर्तमान मैक्सिको है।

साथ लेखन कला की भी उन्नति हुई। इन लोगों ने भी सर्वप्रथम दैनिक जीवन सम्बन्धी वस्तुओं के चित्रों से अपनी लिपि का आविष्कार किया। इसका प्रयोग यह लोग बड़े पशुओं की खालों पर लिख कर किया करते थे। मैक्सिको का पंचांग ६१३ ई० से आरम्भ होता है और तभी से लिपि का जन्म भी माना जाता है (फ० सं० — ३७४)।

अज्टेक - पंचांग का एक उदाहरण : इसका उल्लेख निम्नलिखित है ( फ॰ सं॰ - ३७६ के नीचे )।

- १. १८०० में इकोटा जाति के ३० लोगों को क्राउन जाति ने मार डाला।
- २ १८०१ में, चेचक की महामारी फैल गयी।
- ३. १८०२ में घोड़ों की चोरी हो गयी।
- प्र १८०३ में खांसी का रोग फैल गया।

अज़्टेक - अंक : ये आदिवासी अंक - गणित का भी पर्याप्त ज्ञान रखते थे जो 'फ़॰ सं॰ - ३७४' पर दिया गया है।

अज़टेक चित्र - लिपि: 'फ० सं० - ३७५ - ७६' पर अज़टेक चित्र - लिपि दी गयी है तथा प्रत्येक चित्र के ऊपर उसके अर्थ दिये गये हैं।

#### अज्टेक गणित

| •               | <b>a</b> | ₹.<br>••• | 8                | <b>y</b> | 3   | 9         | 2   | -8                | 20<br><b>♦</b> |
|-----------------|----------|-----------|------------------|----------|-----|-----------|-----|-------------------|----------------|
| १<br><b>♦</b> : | ? F      | _         | 30<br><b>P</b> ♦ |          | P   | PP♦<br>¥0 | pp  | &6<br>P::         |                |
| PPI             | Pp.      | 9         | 00.2             | 200.     | 800 | 多多        | 000 | 700<br><b>3 -</b> |                |

फलक संख्या - ३७४

<sup>1,</sup> संख्यायें और रेखायें - पीपुल्स प० हाउस, नई दिल्लो पृष्ठ - २७

### अज्टेक जाति की चित्र-लिपि

| आकाश   | वर्षा         |                         |                       | बिजली-व          |              |
|--------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| चन्द्र | प्रकाश        | ग्रह्ण तगर              | ग तीर                 | प्रातः काल       | प्रातः       |
| मध्याह | संध्या        |                         | रात्रि                |                  | বর্ष<br>১১১১ |
| एक दिन | दी दिन        |                         | 670                   | M                | ΔΔΔ          |
| सागर   | *****         | 우옥                      | 文文                    | XX               |              |
| देरवना | पहनना<br>२००८ | बातकार-<br><b>ॐ~~</b> ॐ | प्रयर दिल<br>(स्टिक्ट | वी बा युख<br>Ω 🏠 | शान्ति       |

# अज्टेक जाति के कुछ अन्यचित्र

|               |             |                        | or and a superior of the latest section of t |          |
|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| श्राद्धजल     | अशांतजल     | टांग                   | टूटी टांग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्वे चक  |
| 3             |             | 6                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|               |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|               | तया आंधी    | Commented              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| निवास स्या    | न शक्ति     | गारामनुष्य             | जल प्रपात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अत्याधिक |
|               | 23          | 77                     | 0001/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M        |
| बौलना         | पुद्ध करी   | मुद्ध करे।             | पुद्धकरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पत्थर    |
| Con 3/        | S           | F                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £ [[]]   |
| मिट्टीका बर्त | न विध्वा    | जल                     | शिकरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रात्रि   |
| 9             | 氚           | Ser Co                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 37            | ज़टेक पं-   | वांग का                | एक उदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हरण      |
| 1100          | <b>%</b> 2  |                        | 3 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * 8      |
| १८०० में      | \\<br>\?Z0? | <b>) (</b><br>. में १ट | .०२ प्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८०३ में |

#### विश्वोत्पत्ति की कहानी

अमरीका की एक प्राचीन (रेड - इण्डियन) जाति लेनी - लेनापे के लोगों ने स्वयं अपनी चित्रात्मक लिपि द्वारा, 'विश्व की उत्पत्ति की कहानी' को अंकित करके निर्माण किया। विश्वोत्पत्ति को उनकी भाषा में 'वलम ओलम' ( Walam Olum ) कहते हैं।

इन चित्रों के अर्थ निम्नलिखित हैं :—( फ० सं० - ३७७ )

१--- सर्वप्रथम किसी स्थान पर, कहीं, पृथ्वी के ऊपर।

२—पृथ्वी के ऊपर कोहरा ही कोहरा था और उसमें मनीटो<sup>2</sup> था।

३-सर्वप्रथम अन्तरिक्ष में प्रत्येक स्थान पर केवल वही महान् मनीटो था।

४- उसने आकाश तथा पृथ्वी का निर्माण किया।

५- उसने सूर्य, चन्द्र और तारे बनाये।

६--उसने उनको गति प्रदान करके चलाया।

७-तदनन्तर पवन के झोंके चलने लगे।

५-उसने पानी को और तव कई छोटे बड़े द्वीपों को उत्पन्न किया।

द्र—तत्पश्चात् मनीटो अन्य छोटे मनीटों से बोला ।

१०---वह अन्य प्राणियों से, आत्माओं से और सबसे बोला।

११—वह सबका, सब मनुष्यों का पितामहा था।

१२-उसी ने सब प्राणियों के लिये सर्वप्रथम माँ दी।

१३—उसने मछली, कछुये, पशु तथा पक्षी दिये ।

१४-परन्तु एक दुष्ट मनीटो भी था जिसने दुष्टों की तथा दानवों की उत्पत्ति की।

१५--उसने मिक्खयों तथा कीड़े - मकोड़ों को उत्पन्न किया।

१६—तब सब मिल – जुल कर निवास करने लगे।

१७-मनीटो वड़ा कृपालू था।

१८--उसने सबसे पहली वाली माताओं को तथा उनकी सन्तानों को आशीर्वाद दिया।

१६—उनके लिये भोजन लाया ( उनकी इच्छानुसार )।

२०--तब सब प्राणी प्रसन्न थे, सब आराम से रहते थे और सब प्रसन्नता - पूर्वक विचार करते थे।

२१—बड़े गोपनीय ढंग से एक दुष्ट शक्तिमान जादूगर पृथ्वी पर उतरा।

२२--उसी के साथ बुराइयाँ, झगड़े तथा दुःख भी आये।

२३—वही अपने साथ हानिकारक जलवायु, रोग तथा मृत्यु लाया ।

२४---यह सब कहीं बीच में हुआ। उपर्युक्त कहानी के रेखा - चित्र डैनियल जी ब्रिन्टन ( Daniel G. Brinton ) की एक पुस्तक 2 से लिये गये हैं।

<sup>1.</sup> एक शक्ति का रूप, कोई सृष्टि - कर्त्ता, ईश्वर आदि।

<sup>2.</sup> Brinton, G. Daniel: Library of Aboriginal American Literature (1885), p - 295.

# विश्वोत्पत्ति की कहानी



फलक संख्या - ३७७

## एक रेड -इण्डियन की कहानी



फलक संख्या - ३७८

चित्र-लिपि में एक अन्य कहानी: उन्नीसवीं सदी के आरम्भ तक उत्तरी अमरीका के कुछ रेड — इण्डियन जाति के लोग चित्र — लिपि का प्रयोग करते रहे। उनमें से एक मनुष्य ने अपनी एक कहानी चित्र — लिपि में लिख दी जिसको मध्य से आरम्भ किया गया है और जिसके अर्थ निम्नलिखित हैं:—

एक रेड — इण्डियन ने अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया । वह शिकार को जाना चाहता था । उसने अपना घनुष — बाण उठाया और जंगल की ओर चल दिया । रास्ते में वर्फ गिरने लगी । उसने वचने के स्थान की खोज की । उसको दो डेरे दिखायी दिये । एक में एक बालक तथा दूसरे में एक मनुष्य — परन्तु दोनों चेचक से पीड़ित थे । उनको देखकर वह भागा और एक नदी के किनारे पहुँचा । नदी में उसने मछिलयाँ देखीं । उसने उनको मारा और खा गया । दो दिन ठहरा और पुनः चल पड़ा । तब उसने एक रीछ देखा और उसको मार कर खा गया । वह फिर चल दिया । चलते — चलते उसने एक गाँव देखा । वहाँ लोग उसके दुश्मन निकले इस कारण वह वहाँ से भागा और एक झील के किनारे होता हुआ आगे बढ़ा । वहाँ उसने एक हिरण देखा । उसको मार दिया और घसीट कर अपने घर ले गया । वह पुनः अपने बच्चे एवं पत्नी से जा मिला (फ० सं० — ३७८)।

#### यूकेटान

इतिहास : प्राचीन काल में ई० पू० की प्रथम शताब्दी में मय (Maya) जाति के लोग यहाँ आकर बसने लगे। अमरीका में संस्कृति के तीन केन्द्र थे। मैक्सीको में अज़टेकों का, मध्य अमरीका में मय लोगों का तथा दक्षिण अमरीका (पीरू) में इन्का लोगों का निवास था। विद्वानों का मत है कि यह तीनों जातियाँ सम्भवतः एशिया के उत्तर — पूर्वी कोने से गुज़र कर अलास्का होते हुए अमरीका पहुँची होंगो। इस बात का कोई प्रमाण उप लब्ध नहीं है परन्तु फिर भी यह धारणा मान्य होने लगी है। दो प्रख्यात ब्रिटेन निवासी पुरातत्व वेत्ताओं, जे० एरिक (J, Eric) तथा एस० थाम्पसन (S. Thompson), के अनुसार, जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष मय — सम्यता — केन्द्रों के आस पास की भूमि का उत्वनन करने तथा खोज करने में अर्पण कर दिये, मय लोग लगभग ई० पू० की पाँचवी शताब्दो में यहाँ आकर बसने लगे थे। उन्होंने अपनी एक भिन्न प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया, जो चौथी ईसवी में पर्याप्त दृढ़ हो चुकी थी।

छठी शताब्दी तक उनका यूकेटान के आसपास की भूमि में एक राज्य स्थापित हो चुका था। नवीं शताब्दी तक उन्होंने कई नगरों का निर्माण कर लिया था। दसवीं शताब्दी में मय लोगों ने तीन राज्यों का एक संघ स्थापित कर लिया था जिसका केन्द्र उक्षमाल ( उसमल ) था। इस संघ का नाम मयपान — संघ था।

इतनी सम्य तथा शक्तिशाली जाति पुरोहित वर्ग के अंकुश से दबी हुई थी। प्रत्येक व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्या का हल तथा कारण का ज्ञान पुरोहितों के ही पास था। वे लोग ज्योतिष — विज्ञान के भी ज्ञाता माने जाते थे। आपसी फूट के कारण ११९० ई० में मयपान — संघ नष्ट हो गया। सत्ता विभाजित हो गई। तेरहवीं सदी में मैक्सिको की ओर से अन्य जातियों के आक्रमण होने लगे और चौदहवीं सदी में अजुटेकों ने मय राज्य पर अपना

<sup>1.</sup> Tomkins, W.: Universal Indian Sign Language of the plain's Indians of North America, San Diago - (California-1927), P. - 219.

<sup>2.</sup> मय ( Maya) का उच्चारण कनाडा निवासी 'माईया' करते हैं, कुछ विद्वान् 'माया' ( श्री भूपेद्रनाथ सन्याल ने अपनी पुस्तक 'आदिम मानव समाज - १९६१' में 'माया' का ही प्रयोग किया है) करते हैं तथा कुछ विद्वान 'में' करते हैं।

<sup>3.</sup> युकेटान = युक का देश; 'युक' एक प्रकार के छोटे मृगों को कहते थे जो यहाँ अधिक संख्या में फिरते रहते थे।

मध्म-अमरीका (मैक्सिको एवं यकेटान)



अिवकार कर लिया । इन्होंने अपना एक सुन्दर मुख्य नगर टिनोविटटलन का निर्माण किया और दो सौ वर्ष तक राज्य किया ।

इन जातियों में देव ताओं को प्रसन्न करने के लिये बिल दी जाने की प्रथा थी। प्रत्येक वर्ष लगभग सैकड़ों मनुष्यों के पेटों को चीर कर दिल निकाल लिया जाता था। और उनको इसी प्रकार तड़पता छोड़ दिया जाता था। इनका राज्य डण्डे के जोर से चलता था। शासक स्वयं एक देवता स्वरूप माना जाता था।

यूकेटान का इतिहास उस अभियान से आरम्भ होता है जो हर्नेन्दोज़ दि कार्दोवा (Hernandez de Cardova) के अधीन आरम्भ हुआ। वह क्यूबा में निवास करने लगा था। इसी को १५१७ को फरवरी को युकेटान का पूर्वी किनारा ज्ञात हुआ जब कि यह दासों को पकड़ने के लिए इधर – उधर जाया करता था। १५१८ में जुआन दि ग्रीजाल्वा ने भी वही मार्ग अपनाया। १५१९ में एक तीसरा अभियान उसी हर्मन कोर्तेज़ के अन्तर्गत आया जिसने मैक्सिको को परास्त किया था। इसने कई युद्ध किये। १५२५ में युकेटान प्रायद्वीप को पार किया गया और अभियान – दल होन्डु राज पहुँचा। फ्रांसिस्को दि मोन्तेजो को कार्तेज़ से अधिक कष्ट उठाने पड़े तथा युद्ध करने पड़े। अन्त में १५४९ में स्पेन का शासन स्थापित हुआ। आगे का इतिहास मैक्सिको के साथ ही है। क्योंकि युकेटान उसी देश का एक भाग है।

लिप : यहाँ की प्राचीन लिपि का सम्बन्ध मय जाति के लोगों से है। आदिम जातियों की अन्य सभ्यताओं से इनकी जाति की सम्यता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्री भूपेन्द्रनाथ सन्याल के अनुसार इन लोगों ने भारत से पूर्व 'शून्य' का आविष्कार कर लिया था। ज्योतिष विज्ञान तथा गणित यहाँ प्रचलित था। मिस्र जैसे पिरामिडों का निर्माण भी इन लोगों ने किया था। इनकी आरम्भिक लिपि हित्ती व मिस्र जैसी ही चित्रात्मक थी जो पत्थरों पर उत्कीर्ण की जाती थी परन्तु आज तक इसका रहस्योद्घाटन न हो सका। लिपि के विषय में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो सका वह केवल एक धर्म प्रचारक दियेगो दि लान्दा (Diego de Landa) के, जिसने १५६५ में मय सम्यता का एक इतिहास लिखा था, द्वारा ही प्राप्त हो सका। कुछ विद्वानों का विचार है कि लान्दा ने ही उनके प्राचीन अभिलेखों को, जो कागज तथा खालों पर अंकित किये गये थे, नष्ट किया।

१८६३ में एक फ़ांस-निवासी ब्रासिओर दि बोर्गबोर्ग (Brasseur de Bourgbourg) को मैड्रिड (स्पेन) से एक पाण्डुलिपि प्राप्त हुई जो लान्दा द्वारा १५६६ में लिखी गई थी। इसमें लान्दा ने मय के हैरोग्लिप स की एक वर्णमाला तैयार की थी जिसको पुरातत्व-वेत्ताओं तथा भाषा-विशेषज्ञों ने काल्पनिक कृति मान कर कोई मान्यता प्रदान नहीं की (फ॰ सं॰-३८०)।

मय छोगों ने अपना पंचांग भी बनाया था। वे एक माह के बीस दिवस तथा एक वर्ष में १८ माह मानते थे। पांच दिन जो शेष रह गये वे उनको अशुभ मानकर अपने पंचांग को अपवित्र नहीं करते थे। उन दिनों वे अपने घरों से निकल कर कुछ दूर पर बाहर रहा करते थे। तत्पश्चात् मन्दिर की अग्नि लेकर वे अपने घर में अग्नि का

<sup>1.</sup> Landa, Diego de: Rlacion de las coesas de yukatan (1566)
( Republished by Brasseur in 1864).

# मय चित्र लिपि के वर्ण (लान्दा द्वारा)

| अ | अ           | आ   | ब           | बा   | <u>a</u> n | त    | ए        |
|---|-------------|-----|-------------|------|------------|------|----------|
| F |             | 2   |             |      | <b>6</b>   |      | <b>⊕</b> |
| ह | इ           | क   | ल           | त्ना | ਸ          | a    | औ        |
|   | <b>(Pa)</b> | E   |             | D    | 6D         | S    | (di)     |
| ओ | प           | प्प | <i>क</i> -व | क्सू | 3          | ज़   | त्स      |
|   | 图           | 1   | (F)         | 9    | 9~         | SEN) |          |



फलक संख्या - ३८०

## मय जाति का पंचांग



फलक संख्या - ३८१

प्रयोग करते थे। पुरोहितवाद के कारण अनेक देवताओं की पूजा होती थी। उनकी लिपि में भी देवताओं की मुखाकृतियों का अधिक समावेश है। उन्होंने भी चित्रात्मक से वर्णात्मक की ओर प्रगति की थी परन्तु अजटेक क आक्रमणों ने सब नष्ट — भ्रष्ट कर दिया। मयपान का विशाल साम्राज्य सिकुड़ कर पेटेन की झील के एक छोटे से द्वीप ट्यासल पर सीमित रह गया था।

अंक: अंकों के निर्माण तथा गणित का उदाहरण 'फ॰ सं॰ — ३८०' पर नीचे की ओर दिया गया है।
पंचांग का विवरण: 'फ॰ सं॰ — ३८१' पर ऊपर की ओर १८ महीनों के नाम दिये हुए हैं। नीचे
पांच चित्र निम्निलिखित हैं:—

- १--- किन एक दिन अथवा सूर्य।
- २- उइनल एक माह बीस दिन का ।
- ३- तुन एक वर्ष ३६० दिन का ।
- ४- काटुन जिसमें २० तून होते हैं अथवा ७२०० दिन ।
- ५- बक्टुन जिसमें २० काटुन होते हैं अथवा १४४००० दिन ।

#### अलघेनो

इतिहास : अलघेनी का आधुनिक नाम ओक्लाहोमा है। दसवीं सदी के लगभग यहां रेड — इण्डियनों की एक जाति चेरोकी (Cherokee) उत्तर की ओर से आकर वस गई थी। 'चिरोकी' शब्द के अर्थ हैं कंदरा — निवासी। यह भू — भाग अमरीका के (संयुक्त राष्ट्र संघ) के दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम ग्यारहवीं सदी में एरिक्सन इस देश के पूर्वी किनारे पर पहुँचा तत्पश्चात् कोलम्बस, जाँन कैवट, जैक्स कार्टियर आदि पहुँचे जिन्होंने यूरोप निवासियों के लिये एक रास्ता खोल दिया। बहुधा स्पेन, इंग लैण्ड तथा फ़ांस के लोग यहाँ आकर बसने लगे। १५६५ से इन लोगों ने अपनी — अपनी जागीरें बनाना आरम्भ कर दिमा। फ़ांस और इंग लैण्ड में, आधिपत्य जमाने के कारण १६८९ से १७६३ तक युद्ध होते रहे। फ्रांस की पराजय के पश्चात् इंगलण्ड की सरकार सारे अमरीका को अपने अधीन रखना चाहती थी जिसके कारण जागीरदारों ने इंगलण्ड की सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ४ जुलाई २७७६ को अमरीका ने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। उस समय केवल तेरह जागीरों ने मिल कर एक संघ स्थापित किया।

अव उत्तर एवं दक्षिण के जागीरदारों में १८६१ - ६५ के मध्य गृह - युद्ध छिड़ गया जिसमें उत्तरी पक्ष को विजय हुई। चेरोकी जाति के लोगों ने इस गृह - युद्ध में उत्तरी पक्ष वालों का साथ दिया। इन लोगों के सम्पर्क में आने वाला पहला यूरोप निवासी दि सोटो था जो यहां १५४० में आया। इंगलैंण्ड से युद्ध के बाद जब अमरीका एक सूत्र में वँध गया तब चेरोकी जाति के लोग सिमट कर ओक्लाहोमा में आ गये। अमरीका की सरकार ने इनकी जाति को सम्य समझ कर मान्यता प्रदान कर दी और तब १८२० में इन लोगों ने अपना एक राज्य स्थापित कर

१. यह नाम एक भूल के फलस्वरूप पड़ गया जो क्राइस्टोफ़ोर कोलम्बस ने १४९२ में यह समझकर की थी कि वह इण्डिया के देश में पहुँच गया।

# चेरोकी लिपि के वर्ण

| स्बर | अ-   | ع <u>و</u> | -R    | <b>1 2 2</b> | T        | औ<br>इले | 67  | 3    | 0        |
|------|------|------------|-------|--------------|----------|----------|-----|------|----------|
| गा   | भे - | न भी       | गी -  | गू           | इला      | डुल      | इली | ड्ली | ड्ल्     |
| f    | V    | 3          | A     | J            | 60       | L        | 3   | 9    | -82      |
| हा   | mp   | ही         | ही    | हुर          | ज़ा      | औ        | ज़ी | ज़ी  | जू       |
| 07   | 7    | A          | +     |              | 6        | V        | K   | K    | J        |
| ला   | ले   | ली         | र्नेह | ल्           | वा       | वै       | वी  | वी   | ą        |
| W    | 5    | P          | G     | M            | a        | D        | 0   | 0    | 9        |
| मा   | मे   | मी         | मा    | मू           | या       | वे       | यी  | यो   | पू       |
| W.   | H    | Н          | 3     | 2            | 60       | B        | 8   | 6    | 6        |
| ना   | न    | नी         | न     | ন্           | ओ        | जी       | हो  | लो   | 升        |
| θ    | 0    | 6          | ス     | 9            | 上        | E        | b   | 줘    | 0        |
| ग्वा | ग्वे | म्बी       | ग्वा  | जबू          | ग्वी     | से       | डी  | ड्ली | 虎        |
| I    | 3    | T          | N     | ω            | ع        | R        | 60  | P    | ~~<br>~~ |
| सा   | से   | ਸੀ         | सो    | सू           | भै       | यो       | का  | न्हा | नाह      |
| A    | 4    | Ь          | 中     | 8            | 6        | B        | 9   | t    | G        |
| डा   | ीप   | डी         | डो    | ड्र          | ਥ        | ट        | र्ट | टी   | ट्ला     |
| 6    | 5    | 9          | 1     | S            | <b>a</b> | W        | Б   | र्ग  | L        |

लिया । इनकी राजधानी का नाम तैलेहकुआ था । इनका राज्य १९०६ ई० तक चलता रहा तत्पश्चात् इस जाति के सब लोग अमरीका के नागरिक हो गये ।

लिपि: चेरोकी लिपि का आविष्कार, एक इंन्हीं की जाति के विद्वान् सिक्वई (Sikwayi) अथवा सेक्यू — ओयाह (Sequoyah) ने (एक चित्र — लिपि) किया। तत्पश्चात् इंस में सुधार कर के १८२४ में मातृ-भाषा के अनुरूप एक वर्णमाला तैयार कर दी। इसमें ५५ वर्ण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सिकवई को रोमन वर्णों का ज्ञान था। १९०२ तक इसका प्रयोग होता रहा परन्तु वाद में इसका स्थान रोमन लिपि ने ले लिया और इसका लोप हो गया (फ० सं०—३८२)।

#### मैनीटोबा

इतिहास : मैंनीटोबा आधुनिक कनाडा देश का एक प्रांत है जो हुडसन विश्व खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इसी के उत्तर पश्चिम में एक नदी है जिसका नाम चिंचल है। नदी के दक्षिण की ओर तथा मैनीटोबा में रेड-इण्डियन जाति कीं एक उपजाति निवास करती है। इस जाति का नाम 'क्री' है। यह लोग जंगल में निवास करते थे तथा जंगली भैंसों का शिकार करते थे। अब इस जाति के लोगों ने आधुनिक सम्यता को अपना लिया है।

लिप : १८४० ई० में क्री जाति के लोगों के साथ एक ईसाई मेथाँडिस्ट – धर्म – प्रचारक जे० ईवान्स ( James Evans ) रहता था। उसी ने जॉन मैक्लीन ( John Mclean ) के सहयोग से यहाँ की क्री ( Cree ) भाषा के अनुरूप एक लिपि के का आविष्कार किया। उसने इस लिपि में नई बाइबिल ( New Testament ) के कुछ भागों का अनुवाद किया। उसने इस कार्य के लिये एक मुद्रणालय को भी स्थापित किया जिसमें इस लिपि के वर्णों में मुद्रण कार्य होता था। क्री लिपि में ४४ चिह्न हैं, जो एक ईशु की प्रार्थना के पाठ के साथ 'फ० सं० – ३८३' पर दिये गये हैं।

#### एलास्का

इतिहास : सर्वप्रथम स्पेन को इस भूभाग के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् १७२८ में वाइटस वेरिंग ने इस जलसंयोजी को पार किया और उन्हों के नाम पर इसका नाम वेरिंग जलसंयोजी पड़ा । १७३१ में गिरोसडेफ्ट (Girosdeft) ने अमरीका की ओर का किनारा देखा । १७४१ में वेरिंग ने पुनः अलेक्सी चिरीकोव, जो साइवेरिया का निवासी था, के साथ यहाँ के कई द्वीप की यात्रा की परन्तु इस अभियान में वेरिंग का जलपोत नष्ट हो गया और उसकी शीत के कारण दिसम्बर १७४१ को मृत्यु हो गई। तीस पैतीस वर्ष के पश्चात् रूस ने कई अभियान एलास्का भेजे जिनके कारण वहाँ के निवासियों से सम्पर्क बढ़े तथा उनके साथ सुन्दर, मुलायम तथा वालवाली खालों का व्यापार भी आरम्भ हो गया।

<sup>1.</sup> Pickering: Über die indianischen sprachen Amerikas, (Leipzig - 1834), p - 58.

<sup>2.</sup> हेनरी हुउसन पहला व्यक्ति था जो धने जंगलों में धूमा। यह सोलहवीं श० के मध्य की जाति के लोगों के सम्पर्क में आया था। इसी के नाम पर हुडसन खाड़ी का नाम पड़ा

<sup>3.</sup> Pilling, J. C.: 'Bibliography of the Algonquin Languages' - Bureau of Ethnology Misc. Pub. XIII (1891). Page 284.

<sup>4. &#</sup>x27;ट्रोसो' ईशु ( जीसस ) के लिये प्रयोग किया गया है।

शनै: शनै: इंगलैण्ड के यात्री आने लगे जिनमें से मुख्य जेम्स कुक, जॉर्ज वैंकोवर तथा सर एलेक्जेण्डर मिकेंजी थे। कुक का अभियान १७७६ में यहाँ आया था। जब व्यापारियों ने अपने स्वार्थ के कारण यहाँ के रेड — इण्डियन निवासियों को बहुत तंग करना आरम्भ कर दिया, उनको मारने एवं लूटने लगे तो रूस की सरकार ने इस खुले व्यापार पर प्रतिरोघ लगा दिया। १७९९ में रूस — अमरीका में एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर हुये और अमरीका की कम्पनी का एक निदेशक यहाँ का प्रांतपाल बना दिया गया। इसने १००४ में सिटका नगर की स्थापना की। अब यही नगर राजकाज का मुख्य नगर बन गया। १८९१ में रूस ने अमरीका एवं इंगलैण्ड के नाविकों को रोका जिस पर उन देशों ने आपित की। तदनन्तर १८२४ में दोनों देशों के साथ सन्धि हो गयी। यह सन्धि ३१ दिसम्बर १८६१ को समाप्त हो गई। अब राजकुमार मक्सूटोव यहाँ का प्रांतपाल नियुक्त कर दिया गया और पुनः अमरीका एवं इंगलैण्ड को व्यापार करने की अनुमित प्रदान कर दी गयी। रूस और एलास्का से दूर — भाष्य के लिये तार जोड़ दिये गये। ३० मार्च १८६७ को एक सन्धि द्वारा एलास्का अमरीका के हाथ बेच दिया गया और अमरीका को ७२ लाख डालर देना पड़ा। अब एलास्का अमरीका के राष्ट्रसंघ में सिम्मिलित हो गया।

लिप : यहाँ की लिप के विषय में ए० श्मित ( A. Schmitt ) तथा जे० हिंज ( J. Hinz ) के द्वारा १८८० में विद्वानों को सूचना प्राप्त हुई। १८८५ में हेरनहूटर ( Herranhuter ) द्वारा ज्ञात हुआ कि यहाँ एक भावात्मक लिप प्रचलित थी जिसको यहाँ के एक स्कीमो निवासी नेक ( Neck ) ने तैयार किया था। इसका एक उदाहरण 'फ० सं०- ३८४' पर नीचे की ओर दिया गया है जिसका अर्थ निम्नलिखित है: - ( यह सामुद्रिक सेर के शिकार के विषय में है )

```
र-शिकार का पथ प्रदर्शन करता है।
```

२—नाव चलाने का चप्पू लिये है जिसके द्वारा संकेत है कि सामुद्रिक यात्रा को जाना है।

३ -- अब एक रात विश्राम करना है।

४—एक द्वीप मिला जिस पर दो झोपड़े बने थे।

५-अब पुनः पथ प्रदर्शन करता है।

६-एक दूसरा द्वीप मिला।

७-पुनः रात्रि को विश्राम करना है - उंगली से दो रात्रि का बोध होता है।

च-बायें हाथ में सामुद्रिक - शेर मारने का काँटा है।

९-सामुद्रिक - शेर है।

१०-उस शेर को मार कर ले चले।

११--नाव में दो मनुष्य बैठ कर नाव खेने लगे।

१२-पथ प्रदर्शक का निवास स्थान है।

उपर्युक्त बारह चित्रों के अर्थों का भावार्थ है: - "मैं उस द्वोप, जहाँ एक (सामुद्रिक शेर) था, मैं दूसरे द्वोप पर गया जहाँ दो सो रहे थे। मैंने एक शेर मारा और लौट पड़ा।" इसके अतिरिक्त नेक ने एक रोमन पद्धित के अनुसार वर्णमाला का भी आविष्कार किया जो ३८४ पर ऊपर की ओर दिया गया है।

<sup>1.</sup> Hoffman, M.: Transactions of the Anthropological Society, Washington, Vol. II

# क्री लिपि

| ए रिश्च 🛆 अ                                                                                                                                                                      | बा पा रे वे रे पी रे बे रे पी रे बे रे पी | ○ 含 U 由 ○ む | DATORDA     | ट्रिं क्षी | 7年一市 | मी [ मी   | कै<br>P<br>नी<br>D | कि नि नि           | प<br>सी<br> <br>सो | मि कि प्री |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| प्राथिना-पुस्तक का शीर्षक  या प्राथिना-पुस्तक का शीर्षक  या प्राथिना-पुस्तक का शीर्षक  अनामीई मासीना इ का ट्शेसो ओ ई सीटावी ओ  b> या प्राथि व्याप्त व्याप्त व्याप्त विकार वार्षा |                                           |             |             |            |      |           |                    |                    |                    |            |
| <u>L</u> 9                                                                                                                                                                       | √ ८<br>एसी<br>ना फुर                      | こと          | J<br>= (=\) | P = 2      | ) (L | ><br>E (æ | 10_<br>त ना व      | ि <b>प</b><br>भी ई | ू<br>ट्रशी         | (an)       |

### एलास्का

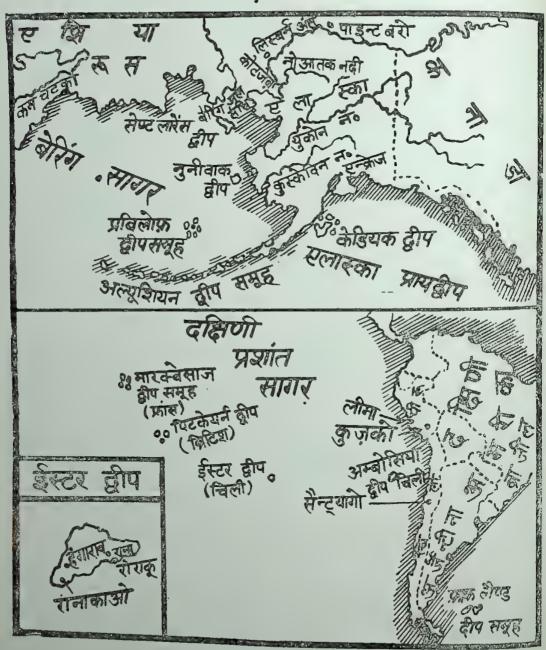

फलक संख्या - ३८४

एलास्का की वर्ण माला

| 五年 分形的 是不是不不 | E Cafa y Fy AT WAZ | あん日とないずんまがより~~~ | 时是在公开加工了原心图光 | 中是不是此人不为正之后外 | 1 T     | 明5世分野な中でからから |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 1            |                    | कुत्ति          | इ मुर        | न्य नि       | वन्ह    |              |
| अर पु        | अग<br>्र<br>ट्लू   | इग              | मिक<br>2     |              | इड्त    | कुट कि       |
| low          | 3                  | onor            | प्रा         | चीन          | लिपि    | चित्र        |
| A L          | T 7/2              | @ 11 ×          | 0            |              | \$ 10 E | 1 12         |

फलक संख्या - ३८५

# मोटजेबू क्षेत्र की चित्र लिपि

| जीसस निपलेतेलगाह ईलाह ऊवानंगा         |
|---------------------------------------|
| SUS (300 -                            |
| जीसस बीलते हैं उसकी में               |
| ट् मोरू नंगा। सूली ईलू मू टूरोक       |
| FILLER S                              |
| ही मार्ग हूँ और (भै ही) सत्य हूँ      |
| सूली ई यू लिक ई नूक टी के चूमी ने चूक |
| 15 m                                  |
| और (में ही) जीवन हूं। मनुष्य नहीं आता |
| अब पामून ऐंगलन ज नुप कून              |
| (ऑन १४:६)                             |
| पिता (ईश्वर) के पास सिवाय मेरे द्वारा |

यह दोनों प्रकार की लिपियाँ तो कुस्कोविम नदी के दक्षिण की ओर प्रचलित हुई परन्तु उत्तर को ओर लगभग ४५० मील दूर कोटजेवू के निकट विमत द्वारा ही एक अन्य चित्रात्मक लिपि का पता लगा। इस लिपि का रहस्योद्घाटन तथा अनुवाद एक पुस्तक से लिया गया है। 'फ० स० - ३८६' पर उसका एक आंशिक पाठ उदाहरणार्थ दिया गया है।

इस पाठ के भावार्थ हुये :—जीसस कहते हैं ''मैं ही मनुष्य को मार्ग दिखाने वाला हूँ, मैं ही सत्य हुँ, मैं ही जीवन हूँ और मेरे बिना मनुष्य अपने पिता ( ईश्वर ) के पास नहीं पहुँच सकता।"

#### ईस्टर द्वीप

इतिहास : इसका प्राचीन नाम रपानुई था। यह एक वृक्षरिहत पथरीला, लगभग पचास वर्ग-मील क्षेत्रका प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। दक्षिणी अमरीका के पश्चिमी किनारे के चिली देश, जिसके अब यह अधीन है, से लगभग २५०० मील है। संयोगवश १७२२ के ईस्टर-दिवस पर एक डच्छ नाविक जैकव रोग्गवीन ( Jacob Roggeveen ) यहाँ पहुँचा जिसके कारण उसने इस द्वीप का नाम ईस्टर द्वीप रख दिया। तदनन्तर १७७० में गोंज़ालिस ( Gonzales ) ने, १७७४ में कैप्टेन कुक ( Captain Cook) ने तथा १७५६ में ला पीरोज़ (La Perouse) ने इस द्वीप की यात्रा की । १६१४ में इस क्षेत्र का सर्वप्रथम निरीक्षण करने तथा पुरातात्विक सर्वेक्षण करने एक महिला श्रीमती कैंथ्रीन रोटलेज (Katherine Routledge) आईं। इन्होंने इस द्वीप की पूरी यात्रा की तथा लगभग चार सौ प्रस्तर की मूर्तियों का, अनेक शिलालेखों का तथा कई लकड़ी की उत्कीर्ण पाटियों का निरीक्षण किया । १६३४ में वेल्जियम के एक पुरातत्त्व-वेत्ता हेनरी लावाचेरी (Henry Lavachery) फ्रांस के अल्फोड मेल्रो<sup>2</sup> (Alfred Mtraux) के साथ आये। इन्होंने इस द्वीप की चित्र-लिपि पर, जो अनेक शिलाओं पर उत्कीर्ण थी. अपना शोघ कार्य किया । १६३५ में नार्वे से विद्वानों की एक टोली आई जिसके नेता थोर हेयरदहल (Thor Heyrerdahl) थे। इस टोली के एक पुरातत्त्व-वेत्ता ए० स्कयोल्सवोल्ड (A. Skjolsvold) ने रानो रोराक् (Rano Rorarku) के निकट कई स्थानों पर उत्खनन कार्य किये।

उपर्युक्त पुरातत्त्व - वेत्ताओं के सर्वेक्षणों के तथा कार्बन - १४ के परीक्षणों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि सर्वप्रथम चौथी शताब्दी <sup>अ</sup> में पृथ्वी की नाभि ढूँढते ढूँढते यहाँ एक जाति के लोग आये जिनका राजा होतू मतुआ था। <mark>यही</mark> लोग इस द्वीप की प्रस्तर-मूर्तियों के निर्माता थे। इन्हीं लोगों ने अपने नेताओं की समाधियों पर बड़े सुन्दर सोढ़ीदार ऊँचे ऊँचे चबूतरे बनवाये, जिनको आहू ( Ahu ) कहते हैं । इनकी संख्या २६० है । इनमें लगभग सौ मूर्तियों को रोकने के लिए निर्माण किये गये थे। एक आहू पर एक से पन्द्र ह मूर्तियाँ तक बनाई गईं थीं। इन मूर्तियों द्वारा यहाँ के प्राचीन निवासी अपने पूर्वजों का आदर एवं सम्मान करते थे । मूर्तियों की ऊँचाई ब<mark>हुवा</mark> बारह से बीस फुट है परन्तु एक सबसे ऊँची मूर्ति है जिसकी ऊँचाई ६६ फुट है। उसका भार लगभग पचास टन हैं। इनका एक पवित्र ग्राम भी था जिसका नाम ओरंगों था। ऐसा प्रतीत होता हैं कि चेचक के व्यापक रोग से यहाँ के लोग या तो मृत्यु के ग्रास बन गये या भाग गये।

इसके पश्चात् पुनः एक दूसरी जाति यहाँ आकर बस गयी। इनमें आपसी गृह - युद्ध होने के कारण १६८० में समाप्त हो गये। तत्पश्चात् पॉलीनेशिया की जाति के लोग अठारहवीं सदी में आकर बस गये जो अब भी यहाँ निवास करते हैं । इनको संख्या लगभग एक सहस्र है । .

<sup>2.</sup> यह नृतत्व शास्त्री था। 1. Schmitt, A.: Alaska Schrift, (1903), p-172.

<sup>3.</sup> कुछ विद्वानों का मत है कि ये लोग वारहवीं सदी में आये और इन लोगों ने ही काष्ठ फलकों को श्रंकित किया। लेऽ ३३

#### लिपि

यहाँ को चित्र लिपि जो काष्ठ - फलकों या पाटियों पर उत्कीर्ण की गई है, पॉलीनेशिया में अपने ढंग की अनोखी है। इसको बाएँ से दाएँ तथा दाएँ से बाएँ, दोनों ओर से उत्कीर्ण किया गया है अर्थात् हल - चलाने की पद्धित में। इसी कारण पाटिया को एक ओर से पढ़कर पुनः पलट कर ( एक ओर का ही, ऊपर का भाग नीचे की ओर करके ) पढ़ना पड़ता है । ऐसी पन्द्र ह पाटियाँ वर्तमान निवासियों के घरों से प्राप्त हुईं । इनका काल लगभग सत्रहवीं श॰ माना गया है। कुछ विद्वान् इनको बारहवीं अथवा तेरहवीं श॰ का मानते हैं। कुछ पाटियाँ छ: फुट लम्बी भी हैं। इनको ''कोहाऊ रोंगो -रोंगो'' अर्थात ''बोलते जंगल'' कहते हैं। यह पाटियाँ हड्डी द्वारा उत्कीर्णकी गई थीं।

प्राचीन निवासियों की पैतुक कन्दरायें थीं। ऐसी ही एक कन्दरा से एक काष्ठ - फलक थोर को प्राप्त हुआ। उस काष्ठ - फलक को टॉमस बर्थेल ( Thomas Berthel ) ने पढ़ने का प्रयास 1 किया तथा मरवीन सवील ( Mervyn Savill ) ने अनुवाद किया तथा इस प्रकार पढ़ा 2 "आकाश और पृथ्वो का देवता रंगो है जिसने प्रकाश बनाया" (फ॰ सं० — ३८७)। जी. द हेवसे नामक हंगेरियन विद्वान् ने इस लिपि की तुलना सिन्धु -घाटो - लिपि<sup>3</sup> से की हैं । इस कथन का समर्थन अन्य विद्वाद् नहीं करते । थामस वर्थेंल नामक जर्मन मानवजाति वैज्ञानिक ने इस लिपि का अध्ययन करके बताया कि यह भाषा पॉलीनेशियन है और ईस्टरद्वीप के प्राचीन निवासी १५०० मोल दूर स्थित फ्रेण्डलो द्वीप समूह के रंगोतिया नामक द्वीप से आये थे।

## ईस्टर द्वीप की चित्र लिपि



फलक संख्या - ३८७

<sup>1.</sup> Doblhofer, E.: Voices in Stone (1961), p-310.

<sup>2.</sup> Rango, Lord of the Sky and earth who created light".

<sup>3.</sup> देखिये : पृष्ठ 62 - , फ॰ सं॰ - 21.

#### वठनोय सामग्रो

: 'The Analysis of the Maya Hieroglyphs' - Internationales Beyer, H.

Archiv für Ethnographie, XXXI (1932).

A Primer of Mayan Hieroglyphs (Boston - 1895). Brinton, D. G. The Conquest and Colonization of Yucatan (1948). Chamberlain, R. S.

Diffie, J. W. Latin American Civilization and Colonial Period (1945).

Handbook of Alaska (1925). Greely, A. W. : : Aku Aku: London - ( 1658 ). Heyerdahl, T. Joyce, T.A. ; Mexican Archaeology (1922).

: 'The Problem of the Study of the Maya Hieroglyphic Knorozov, Y. V.

Writing' - American Antiquity Vol XXIII (1958).

'Picture Writing of the American Indians' - Tenth Annual Mallery, G.

Report of the Bureau of Ethnology (Washington - 1893).

Easter Island (London - 1957). Metaux, A.

An Introduction to the Study of the Maya Hieroglyphs, Morley, S. G.

(Washington - 1915).

Ibid The Ancient Maya (1956).

Nichols, J. P. : Alaska (1928).

: A History of Mexico (1950). Parkes, H. B.

Über die indianischen Sprachen Amerikas (Leipzig - 1834). Pickering

History of the Conquest of Mexico (1843). Prescott, W. H. Die geistige Welt der Maya (Berlin - 1965). Schlenther, U.

Ancient Civilizations of Mexico and Central America (1922). Spinder, H. J. The Rise and Fall of the Mayan Civilization ( London -

Thompson, J. E. S.

1956 ).

The Civilization of the Mayas ( Chicago - 1927 ). **Ibid** Maya Hieroglyphic Writing (Washington - 1960). **Ibid** 

A Catalogue of Maya Hieroglyphs ( 1962 ). Ibid

The Aztecs of Mexico (1950). Vaillant, G. C.

Die alten Maya und ihre Kulture ( Leipzig - 1964 ). Wadepuhl, W.

Universal Indian Sign Language of the Plains Indians of William, T.

North America (California - 1927).

# कुछ अन्य लिपियां

यह लिपियाँ किसो देश से सम्बंधित नहीं हैं। इनका प्रयोग विभिन्न देशों में किया जाता है।

आशुलिपि: सबसे प्राचीन आशु लिपि<sup>1</sup>, जिसका काल ई० पू० की चौथी ग० निर्धारित किया गया है, सगमरमर के प्रस्तर पर उत्कीर्ण एथेंस के ऐक्रोपोलिस से प्राप्त हुई है। (फ० सं० — ३८८)।

१६०२ में जॉन विल्लिस ( Joha Willis ) ने एक वर्णात्मक आशु लिपि का आविष्कार किया जो सत्रहवीं सदी में प्रचलित रही (फ॰ सं∙ − ३८८)।

१७६७ में बाईरोम ( Byrom ) ने इसका एक और प्रकार बनाया । अन्त में पिट्मैन ( ज० १८१३— मृ॰ १८६७ ) ने कुछ संशोधन करके पूर्ण रूप प्रदान किया जो आज भी सारे विश्वृ में प्रयोग की जाती है (फ० सं॰ — ३८८ )।

१६५१ में भारत ने अपनी राष्ट्र भाषा हिन्दी के लिये, देवनागरी वर्णों के लिये, एक आशु लिपि का आविष्कार किया जो 'फ॰ सं॰ — ९८' पर दी गयो है।

ब्रेल लिपि: इसके विषय में 'पृ० सं• - १९९' पर वर्णन तथा 'फ॰ सं० - ९९' पर देवनागरी - ब्रेल - लिपि दी जा चुकी हैं। यहाँ रोमन वर्णों की ब्रेल दी गयी हैं (फ० सं० - ३८६)।

पिकटो लिपि: मानव की तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रगित ने विश्व को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पापाण युग में अग्नि तथा गोल चक्के का आविष्कार कितना महान् तथा आश्चर्यजनक आविष्कार था परन्तु आज मानव चन्द्रलोक की यात्रा पूरी करके लौट आया जिसको प्राचीन काल से कुछ दिन पूर्व तक एक देवता के रूप में समझा जाता रहा। इन प्रगितियों के कारण विश्व अब छोटा दृष्टिगोचर होने लगा। विचारकों ने एकता की ओर दृष्टि उठाई। अब मानव प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक विचार का तथा प्रत्येक पद्धित का एकीकरण करना चाहता है। वह चाहता है संसार की एक सरकार बन जाये, एक मुद्रा, एक व्यापक डाक — टिकट, एक भाषा तथा एक लिपि बन जाय और मानव मानव के निकट आ जाय। इस ओर यूरोप में कुछ प्रयास, भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय वनाने के लिये एस्पैरेन्टो भाषा का आविष्कार किया गया है। लिपि का एकीकरण करने के लिये भी दो विद्वानों ने प्रयास किया है। उनमें एक डच्छ पत्रकार करेल यानसन (Karel Janson) तथा ूसरे जर्मनी के एक प्राच्यापक डॉ॰ ऐन्द्रे एक्कार्ड (Andre Eckhardt) हैं। इन दोनों ने एक 'पिक्टो लिपि' का आविष्कार किया है। इसको देख कर यह प्रतीत होता है कि मानव पुनः प्राचीनता की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। इस लिपि का एक प्रतिदर्श 'फ० सं॰—३६१' पर दिया गया है।

विशिष्ट चिह्नों का प्रयोग : इतनी प्रगति होने के पश्चात् भी चिह्नों का प्रयोग, जो मानव ने कई सहस्र वर्ष पूर्व लिपि के उद्भव - क्रम के प्रथम चरण के रूप में, प्राचीन काल में किया था, आज भी किया जाता है। चिह्नों के विना कार्य चल ही नहीं सकता। कुछ चिह्न निम्नलिखित हैं :- (फ॰ सं॰ - ३६०)।

<sup>1. (</sup>Short Hand)

<sup>2.</sup> Gardthau sen: Gricehische Palagraphic, Vol. II, page -- 204.

# अंग्रेज़ी की आशुलिपि

| एथेंस की A I C IS P MI NI RICHI प्राचीनतम् 17 7 7 1 1 1 4 आशु लिपि                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 明月旬飲せ A B C D E F G H I J aff 3110 mm A D R S T U V W X C D D CH TH C Z CH TH C Z X O |
| 印記中日 PBT DCHJKGFV TH DH 的 311.6 局。 111// しして S Z SH ZH M N NG MB L R R )。 )。 )。 )。 )  |

## रोमन वर्णों की ब्रेल लिपि

| बिन्दु          | A                                           | В   | C            | D     | E   | F   | G   | Н   | 1     | J   |
|-----------------|---------------------------------------------|-----|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|                 | •                                           | •   | • •          | 0 0   | •   | 0 0 | 0 0 | 0 0 | •     | 0 0 |
|                 | K                                           | L   | M            | N     | 0   | Р   | Q   | R   | S     | T   |
|                 | •                                           | •   | 9 0          | 9 6   | •   | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 0     |     |
|                 | · U                                         | V   | W            | X     | Y   | Z   | 3   | 70  | h     |     |
|                 |                                             |     | 0 0          | 0 0   | 9 9 |     |     |     |       |     |
|                 | 1                                           | 2   | 3            | 4     | 5   | 6   | 7   | 8   | 9     | 10  |
| • •             |                                             | 0 0 | 9 0 0<br>9 0 | • • • | 0 0 | 000 | 000 | 0 B | 6 · 6 |     |
|                 | ब्रे                                        | त्न | ि            | नि    | 20  | h e | कुछ | . श | ब्दि  |     |
| HE              | LP                                          | Т   | HE           |       | BL  | 1 N | 0   | -   | ΓΟ    | -   |
| •••             |                                             | •   |              | •     |     | •   |     | •   |       |     |
| HELP THEMSELVES |                                             |     |              |       |     |     |     |     |       |     |
|                 |                                             |     |              |       |     |     |     |     |       |     |
| नैत्रही         | नेत्रहीनों की उनकी मदद के लिए सहायता की जिय |     |              |       |     |     |     |     |       |     |
|                 |                                             |     | 17/[         | 7144  | ·   | लिए | सह  | यता | ohliv | जय  |

### कुछ अन्य लिपियां ]

[ ७६७

| . खगोल श     | ास्त्र :    | राशि चक्र:     |                                                       |
|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 0            | सूर्य       | p              | मेष ( Aries ) - मेढ़े के सींग ।                       |
| $\mathbb{C}$ | चन्द्र      | ठं             | वृष ( Taurus ) – वैल का सिर व सींग ।                  |
| *            | तारा        | II             | मिथुन ( Gemini ) - दो काष्ठ के टुकड़े।                |
| A.           | पुच्छल तारा | . 93           | कर्क ( Cancer ) – कॅंकड़े के पैर ।                    |
| Š            | वुध ग्रह    | $\delta$       | सिंह ( Lion ) – बाघ की पूँछ ।                         |
| Ò            | शुक्र       | mo             | कन्या ( Virgo ) – कन्या अर्थात् विरिजन का संक्षिप्त । |
| +            | ર્યુઝા      | <u></u>        | तुला ( Libra ) – तुला का रूप ।                        |
| <b>(D)</b>   | पृथ्वी      | m              | वृश्चिक ( Scorpio ) – विच्छू के पैर एवं पूँछ ।        |
| 0            | मांगल ग्रह  | 7              | घनु ( Sagittarius ) — घनुष तथा बाण ।                  |
| 5            |             | <b>70</b>      | मकर ( Capricornus ) - बकरा ।                          |
| 2            | शनि         | WW             | कुम्म ( Aquarius ) — जल ।                             |
| 4            | बृहस्पति    | <del>)</del> ( | मीन ( Pisces ) — मछलियाँ ।                            |

#### कुछ अन्य चिह्न :-

\$ \$ 0 C C

- अमरीका की मुद्रा डालर का चिह्न जो 'थेलर' से बना।
- युनाइटेड किंगडम की मुद्रा पाउण्ड का चिह्न जो बड़े 'एल' से बना ।
- इसके अर्थ हैं 'प्रति' अर्थात् इतने दर से।
- इसके अर्थ हैं 'निकाल दो'। बहुधा मुद्रणालय में यह चिह्न प्रयोग में आता है। यह अंग्रेज़ी शब्द डीलिट (Delete) का संक्षिप्त रूप है।

  फु॰ सं॰ ३६०

## पिक्टो लिपि का प्रतिदर्श



फलक संख्या - ३९१

### उद्बोधन

जब से संसार में लिपि का उदभव हुआ है, तब से अब तक विद्वानों का तथा लिपि - आविष्कारकों का यही प्रयास रहा है कि भाषा की व्वनियों के साथ नवनिर्मित चिह्नों या वर्णों का ऐसा साम्य हो जाय कि जो बोता जाय वह लिखा जाय तथा जो लिखा जाय वह पढ़ा जाय परन्तु सारे प्रयासों के पश्चात् ऐसा न हो सका। संसार की लगभग प्रत्येक लिपि में कुछ न कुछ पॉलीफो़न ( Polyphones ) अर्थात् बहुस्वर वर्ण ( एक वर्ण में अनेक ध्वनियाँ ) तथा मोनोप्तथांग ( Monophthong ) अर्थात् एक स्वर के अनेक वर्ण दृष्टिगोचर होते हैं।

आज विश्व में लगभग ४००<sup>1</sup> लिपियाँ और २७९६<sup>2</sup> बोलियाँ प्रचलित हैं जो मानव एकता में पर्वत की भांति राह में खड़ी हैं। तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रगतियों के कारण संसार का कोई देश अब दूर नहीं लगता। दो शताब्दियों पूर्व भारत से इंगलैण्ड पहुँचने के लिये छः माह लगते थे परन्तु अब छः घण्टे में पहुँचा जा सकता है । अन्त-रिक्ष में मानव की गति लगभग बीस सहस्र मील प्रति घण्टा से भी अधिक हो गयी है परन्तू राष्ट्रवाद संकीर्णता के कारण एक देश के मानव को अपने राष्ट्र की दस गज़ चौड़ी सीमा को पार करने में छः माह लग जाते हैं। इसी राष्ट्रवाद -संकीर्णता के कारण लिपियों में समन्वय नहीं हो पाता। अब तो देशों में प्रान्तवाद - संकीर्णता भी दृष्टिगोचर होने लगी है जो एक देश की मानव - एकता में भी बाधक सिद्ध हो रही है। भाषा एवं लिपि की समानता न होने से एक देश का निवासी दूसरे देश के निवासी के साथ अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता। इसी राष्ट्रवाद -संकीर्णता तथा प्रांतवाद - संकीर्णता के कारण बालकपन से ही ऐसे विचारों का विष मस्तिष्क में प्रवेश कराया जाता हैं, जैसे, ''जो हमारा है वह अच्छा है''। इस विष के कारण वह अपने प्रांत या देश की प्रत्येक वस्तु को सर्वोच्च-समझने लगता है और मानव एकता के लिए किसी प्रकार का संशोधन सहन नहीं करता चाहे वह संशोधन कितना ही व्यापक रूप से लाभदायक सिद्ध हो। इस विषय में मेरा नवयुवकों से निवेदन तथा अनुरोध है कि वे राष्ट्रवाद तथा प्रान्तवाद के इस सिद्धान्त ''जो हमारा है वह अच्छा है'' को अपने मस्तिष्क से निकाल कर मानव समाज की एकता एवं प्रगति के लिये इस ''जो अच्छा है वह हमारा है'' सिद्धान्त को धारण करें। कुटुम्ब का, समाज का, प्रांत का, राष्ट्र का तथा सारे विश्व के मानव समाज की प्रगति का तथा एकता का भार अब आप पर हैं । आप ही इस सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करके मानव एकता एवं प्रगति का उत्थान कर सकते हैं ।

क्या आज के वैज्ञानिक युग में मानव एकता, सद्भावना की समस्या, समस्या ही बनी रहेगी ? मानव एकता की राह में, जहाँ विश्व के विभिन्न देशों की राजनीति, अर्थ व्यवस्था, बोलियाँ बाघक हैं वहाँ लिपि भी एक अवरोध है। विश्व की लिपियों के एकीकरण का अर्थ है एक नयी लिपि का आविष्कार, जिसके द्वारा विभिन्न देशवासी पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर सकें। नयी लिपि के आविष्कार का परिणाम क्या होगा ? नयी लिपि के निर्माण से विश्व के लाखों पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों में सुरक्षित रखे ग्रन्थों की उपयोगिता का अन्त,

ईनमें से बहुत सी ऐसी है जिनमें नाम मात्र की भिन्नता है।

<sup>2.</sup> Gray, G. F.: Foundations of the Languages (1861), p-418.

लाखों मुद्रणालयों का टाइप परिवर्तन, टंकणों का नव निर्माण आदि। इस उपयोगिता को स्थिर रखने के लिये उन ग्रन्थों का नवनिर्मित लिपि मैं पुनः अनुवाद तथा मुद्रण और उसके लिये अथाह धन का व्यय, जिसका अनुमान लगाना असंभव है। यही नहीं लाखों विद्वानों का परिश्रम एवं समय भी इस दुर्लभ कार्य के लिये अपित करना होगा। क्या यह संभव है?

संभव क्यों नहीं ? एक ओर विश्व के लगभग सभी देश पारस्परिक सम्बन्ध बनाये रखने की चेष्टा रखते हैं परन्तु दूसरी ओर पारस्परिक भय के कारण निःशस्त्रीकरण के नाम पर शस्त्रीकरण, शान्ति के नाम पर युद्ध की तत्परता में उद्दत हैं। इसके लिये सभी देश सुरक्षा के नाम पर मानव के संहारक तथा विध्वसक शस्त्रों का या तो निर्माण कर रहे हैं या संग्रह कर रहे हैं। क्या इस सुरक्षा के नाम पर वेहिसाव धन का व्यय, परिश्रम व समय का दुरोपयोग नहीं हो रहा ? विश्व के देश मानव संहार के लिये जितना धन आज लगा रहे हैं, संभवतः उसका केवल दस प्रतिशत यदि मानव एकता पर, मानव की पारस्परिक सद्भावना पर, मानव के आपसो प्रेम तथा समझदारी पर, विश्व — बन्धुता पर व्यय किया जाय, तब यह निश्चय है कि दो पीढ़ियों अर्थात अर्ध शतक के पश्चात् सारे संसार का यह भयभीत मानव सुख की नींद सो सकेगा। अपनी सांस्कृतिक प्रगति का, पारस्परिक प्रेम का तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम' की धारणा का उत्थान करके अभाव — रहित तथा शान्तिमय जीवन व्यतीत कर सकेगा।

यह कल्पना तभी साकार हो सकती है जब विश्व के देशों के शासनाघ्यक्ष अपने सुरक्षा कोप से केवल दस प्रतिशत व्यय कम करके उस धन को ऐसी सोसायिटयों को, ऐसी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों को, लिपियों की समानता पर विचार तथा शोध करने वाले संगठनों को तथा वर्तमान युग की सर्वोपिर अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, 'संयुक्त राष्ट्र — संघ' को प्रदान कर दे जो मानव एकता और विश्व वन्धुता की ओर अग्रसर होने की चेष्टा कर रहे हैं।

मुझे न केवल आशा है अपितु पूर्ण विश्वास है कि लिपि के एकीकरण के लिये एक नविर्मित लिपिद्वारा, जिसका निर्माण आज के वैज्ञानिक युग में असंभव नहीं है, मानव सद्भावना को बढ़ाने में एक नया प्रयास होगा। इस प्रयास को प्रगतिपथ पर लाने के लिये वर्तमान राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों की, मानव हितों के लिये, इक्को सर्वी सदी की एक महान् भेंट होगी।

परिशिष्ट



# परिमाजिका

| पृष्ठ सं०  | पंक्ति सं० | ऐसा है               | ऐसा होना चाहिये      |
|------------|------------|----------------------|----------------------|
| २ <b>१</b> | अन्तिम     | सौजन्यता             | सौजन्य               |
| Хo         | 3          | रं३                  | . <b>१</b> ४         |
| 43         | २१         | २६००                 | १६००                 |
| 95         | 8          | मीय                  | मौर्य                |
|            | ş          | पुनर्मठन             | पुनर्गठन             |
| 59         | 9          | साम्राज्य            | साम्राज्य            |
| ە 2        | 25         | बहाहुर शाह           | बहादुर शाह           |
| \$ 2       | अन्तिम     | . संवर्ष             | संघर्ष               |
| ९५         | १          | व्राण                | <b>ब्राह्मण</b>      |
|            | १५         | भू-गर्म              | भू-गर्भ              |
|            | २१         | १५०० ई० पू० में अन्त |                      |
|            | २२         | होता                 | होना                 |
| ९६         | १४         | सेसिटिक              | सेमिटिक              |
| 22         | ३०         | पश्चिमात्तर          | पश्चिमोत्तर          |
| १०१        | ¥          | पहलबी                | , पहलवी              |
| १०४        | शीर्षक     | संलिष्ट              | . संहिलष्ट           |
| ११३        | १०         | स्पयं                | स्वयं                |
| १२५        | Ę          | इनने                 | इसने                 |
|            | 9          | ंबड़                 | बड़े<br>Yazdani      |
|            | नोट        | yazdaui              | कीलहार्न             |
|            | २३         | कलीहार्न             | नालहान<br><b>५</b> ० |
| १२९        | 80         | १५०                  | ताम्रपत्रों          |
| १३२        | १२         | तास्रपत्रों          | 2 1 2 2              |
| १५२        | 8          | कामरूप की बंगला की   | असम् १७१५ - सामन्त   |
| १५७        | १३         | सामान्त              | ७४७ से ७ <b>४</b> ३  |
| १८६        | ₹          | ७४७ ७४३              | डा० कीलहार्न         |
| १८८        | १५         | डा० कलिहानं          | अश्चण राज्ञ          |
|            | २ <b>१</b> | ं अअणण झझ            | तीन सौ से            |
|            | अन्तिम     | ं तीन से             | विभाजित होते होते    |
| २०४        | १६         | विभाजित होते         | मुलेख                |
| २०६        | 80         | ं नुलेख              | 3                    |

| पृष्ठ सं०   | पंक्ति सं० | ऐसा है                  | ऐसा होना चाहिये     |
|-------------|------------|-------------------------|---------------------|
| २१२         | ११         | जाजेफ़ हूकर जो          | जाजेफ हुकर का जो    |
| २२७         | अन्तिम     | राज्या                  | राज्य               |
| २३२         | १३         | निनेब                   | निनेवः              |
| २३५         | ¥          | Tosblets                | Tablets             |
|             | नोट        | जनुवाद                  | अनुवाद              |
| २३८         | १०         | वेबीलोनिया नव -         | बेबीलोनिया में नव - |
| 255         | २६         | पृरातत्त्व              | पुरातत्त्व          |
| २४१         | ٧          | विरुब                   | विश्व               |
| २४३         | नोट - 1    | लूग विइव                | लूगे विश्व          |
| २४८         | २०         | एकवहान                  | एकबटान              |
|             | २६         | पुरोहित – राजा          | पुरोहित ने - राजा   |
|             | अन्तिम     | परसगादे                 | पसरगादे             |
| २५०         | २८         | ऋष्ट                    | भ्रष्ट              |
| २५७         | नोट - 7    | सारे विद्दव             | सारे विश्व          |
| २६१         | 9          | उद्भय                   | उद्भव               |
|             | ११         | परसगादे                 | पसरगादे             |
|             | नोट - २    | जेण्ट                   | ज्ञे <b>ण्ड</b>     |
| २६२         | १          | फ० सं० – २७             | फ॰ सं॰ १२७          |
| २६३         | 9          | निकलीं '                | निकले               |
| २६४         | 8          | असीकीज                  | अर्साकीज            |
| २६४         | १४         | • कोपेनगेन              | कोपेनहेगेन          |
| २६५         | 3          | दि सेमी                 | सेसी                |
| २६६         | y          | ऐन्तोने यान             | ऐन्तोने इयान        |
| २७२         | १६         | फ॰ सं॰ – १४१            | फ० सं० - १३६        |
| २७३         | 38         | भेद                     | भेज                 |
| २७६         | १६         | हुखानीशीय               | हखामनीशीय           |
| 202         | ११         | शर्रुड                  | शर्रउ               |
| <b>२</b> =२ | 9          | आरम्भ किया (से ) १४१ तक |                     |
| <b>3</b> =5 | अन्तिम     | वर्गी                   | वर्णी               |
| २९०         | 4          | Halvey                  | Halevy              |
| ३०२         | ११         | राज्य                   | राज्य               |
|             | \$5        | पटिया                   | पाटिया              |
| ३०३         | ₹          | पामरा शमरा              | शामरा शामरा         |
| ३०७         | Ę          | १७१                     | १५७                 |

## परिमार्जिका ]

| वृष्ठ सं० | पंक्ति सं० | ऐसा है             | ऐसा होना चाहिये |
|-----------|------------|--------------------|-----------------|
| ३०८       | Ę          | Hitii              | Hitti           |
| ३०६       | Ę          | सूल                | मूल             |
| ,         | १५         | प्रयम              | प्रथम           |
|           | अन्तिम     | ६००                | ९००             |
| ३१०       | मानचित्र   | हत्ती              | हित्ती          |
| ३१३       | १५         | सेसो               | सेसी            |
|           | १९         | अभिशेखों           | अभिलेखों        |
| ३२१       | २०         | १८०                | १६ <b>६</b><br> |
| ३२५       | २          | उसको               | उसका            |
| ३२६       | १          | अमोज ज़को          | मोरोज को        |
| ३३१       | 9          | १४५                | १६९             |
| ३३२       | ११         | एक                 | एक<br>Fisher    |
|           | नोट−२      | Fisler             |                 |
| 380       | १५         | १५९                | १७४             |
|           | १७         | वन                 | बस              |
|           | अंतिम      | १५९                | १७५             |
| ३४३       | २०         | प्रथम              | प्रथम           |
| ३५०       | मानचित्र   | क़ोरिया            | कैरिया          |
| ३५९       | १९         | माम                | माल             |
|           | २२         | रोम के कारण सम्राट | रोम के सम्राट   |
|           | अंतिम      | ५१६ ई०             | ५१५ ई०          |
| 25.0      |            | <b>मं</b> गलों     | मंगोलों         |
| ३६१       | <b>३३</b>  | अनेकों<br>अनेकों   | अनेक            |
| ३६३       | 8          |                    | नष्ट            |
|           | १५         | नप्ट               | एवं             |
| ३६६       | १३         | <b>ন</b>           | लघु             |
|           | अंतिम      | लघ                 | दिये            |
| ३७९       | २८         | दिथे               | किया जाता था।   |
| ३८३       | <b>4</b>   | किया जाता।         |                 |
|           | <b>१</b> ७ | तो, जो             | तोय, जोय        |
| ₹≒Ҳ       | १५         | था, के विरुद्ध     | था, विरुद्ध     |
|           | २१         | चींथि              | चौथी            |
|           | **         |                    |                 |

| पृष्ठ सं | पंक्ति सं  | ऐसा है               | ऐसा होना चाहिये       |
|----------|------------|----------------------|-----------------------|
| ३९९      | १५         | तिस्बत               | तिब्बत                |
|          | नोट-       | हसका                 | इंसका                 |
| 800      | 9          | प्रथान               | प्रधान                |
| ४०२      | १८         | प्रतिदर्ज्ञ          | प्रतिदर्श             |
|          | २४         | अुमेद का लिपि का     | अुमेद लिपि का         |
| 805      | 7          | नाम पौराणिक          | नाम की पौराणिक        |
| ४१४      | १          | वैसे बसे राज्वंश में | वैसे वैसे राजवंश में  |
| ४२७      | २८         | शेर                  | शर                    |
| ४२९      | ११         | Shn                  | Shu                   |
| ४३२      | २०         | रक्त भरा थाला        | रक्त भरा प्याला       |
| ४४१      | <b>१</b> ७ | २४५                  | २३०                   |
|          | २६         | <b>डसी</b>           | उसी                   |
|          | २८         | दसरे                 | दूसरे                 |
| ४४३      | ٩          | di                   | bi                    |
| ४५२      | शीर्षक     | रेखाओं का ( ट्रोक )  | रेखाओं के (स्ट्रोक)   |
| ४४४      | <b>4</b>   | भिंग वंश             | मिंग वंश              |
| ४६६      | २२         | बर्षो                | वर्षो                 |
| ४७३      | नोट-३      | Palaeoraphy          | Palaeography          |
|          | १२         | गेंन्थियट            | गौथियट                |
| ४७६      | ₹७         | वर्णसाला             | वर्गमाला              |
| ४७९      | शीर्थक     |                      | पटनीय सामग्री         |
| 850      | १६         | सिल्ला का राज्य      | सिल्ला राज्य का       |
| ४८६      | १२         | २५२                  | २५१ क                 |
|          | \$5        | Meeune               | McCune                |
| V= 0     | अंतिम      | Ecardt               | Eckardt               |
| ጸ፡፡ ፻    | ?          | ८०५ से हो गया        | <b>५०५</b> में हो गया |
| V0 3     | <b>१</b> ६ | वाहर                 | बारह                  |
| ४९३      | १५         | २५३, २४४             | २५४, २५४ क            |
| ४८६      | १६         | लगभश                 | लगभग                  |
| 0 E 4    | Ę          | ध्वनी                | घ्वनि                 |
| 400      | <b>२२</b>  | D-1811               | D-1911                |
| ५१५      | ۶<br>••    | २५८ दिये गये हैं     | २५८ पर दिये गये हैं   |
| 482      | <b>१</b> ९ | पह                   | यहाँ                  |
| 1;       | ?          | <b>ब्रह्मा</b>       | ब्राह्मी              |
|          |            |                      |                       |

| पृष्ठ सं० | पक्ति सं०  | ऐसा है                | ऐसा होना चाहिये                   |
|-----------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ४२७       | २४         | १९ मार्च १६२ <b>१</b> | १६ मार्च १५२१                     |
|           | २६         | स पबन्तु              | से परन्तु                         |
| ५४१       | अंतिम      | Rule                  | Royal                             |
| 440       | २७         | १८२८ तक               | १९२८ तक                           |
|           | २८         | १९९५ तक               | १८९५ तक                           |
| 448.      | २          | इथ                    | इय-तवी                            |
|           | <b>१</b> ७ | थीबीज इनकी राजधानी थी |                                   |
|           | १९         | १६०३ ई० पू०           | १६७९ ई० पू०                       |
|           | २१         | <b>१६७१</b>           | १६७८                              |
| ५५२       | १५         | १४९० से १४३६ तक       | १४६९ से १४३६ तक                   |
| ५५३       | २          | सिस्र                 | मिस्र                             |
| ५५५       | प्रथम      | उन्हें                | उसके                              |
|           | अन्तिम     | आपने                  | अपने                              |
| 446       | प्रथम      | ७५१ से ६६३            | ७१५ से ६६२                        |
|           | २३         | पिपांच्वी             | पियांखी -                         |
|           | २४         | ७१६                   | ७१५                               |
| ५६०       | प्रथम      | तिपास                 | तियास                             |
|           | 9          | ३३६ से ३२२ तक         | ३३६ से ३३२ तक                     |
|           | ११         | <b>किया</b>           | करने <u>*</u>                     |
|           | २१         | टॉकेभी                | टाँलेमी                           |
| ५६१       | २०         | वूटस                  | ब्रूटस<br>ने क्य <del>ारी</del>   |
|           | २६         | ने भी अपनी            | ने अपनी<br>सम्राट मिस्र           |
| ५६२       | 6          | सम्राट, जब मिस्र      | विलासी<br>विलासी                  |
| ५६७       | २७         | बिलासी <u> </u>       | फ़ <b>॰ सं॰–३०५</b> क             |
| ५९७       | १७         | फ़॰ सं॰-३०६           |                                   |
| ६०३       | शीर्षक     | बामनुन                | बामुन<br>लाइनियर–ए एवं बो         |
| ६४७       | 26         | लाइनियर-एवं बी        | पिसिट्रेटस                        |
| ६५७       | 6          | पिसिसट्रेटस           | १७७१                              |
| ६८८       | २७         | ११                    | ४५१                               |
| ७२१       | १६         | 8X                    | १७७६                              |
| ७५३       | २१         | २७७६                  | कोटरोबू                           |
| ७६०       | १          | मोटजेबू               | काटपा <u>नू</u><br>जी० डी० हेवेसी |
| ७६२       | १०         | जी० द० हेवसे          | फ॰ सं॰ – ६६                       |
| ७६४       | १०         | फ॰ सं॰ – ६८           | फ॰ सं॰ – ६८                       |
|           | ११         | फ लं॰ − ६६ 🗆          | <i>(</i> ,                        |

#### पारिभाषिक शब्दावली (Glossary)

Alphabetic वर्णात्मक

Anthropology मानव विज्ञान; नृतत्त्व

Archaeological Finds पुरातात्त्विक सामग्री

Archaeologist पुरातत्त्ववेत्ता

Archaeology पुरातत्त्व
Archaic प्राचीन

Bas - relief उद्भृत; उभरे हुए चित्र

Bibiliography पठनीय सामग्री

Biconsonantal द्विवर्णिक ( एक वर्ण दो ध्विनयाँ )

Biliteral

Boustrophoden हल चलाने वाली पद्धति; दाएँ से वाएँ तथा वाएँ से दाएँ लिखने की पद्धति

Classical period साहित्यिक काल Cylinder Seal

Cylinder Seal वर्तुल मुद्रा

Decipherment रहस्योदघाटन

Demotic ( from 'Demos' ) जनता - लिप

Demotic ( from 'Demos' ) जनता - लिपि

Determinative निर्धारित अब्द

Embryo Writing भ्रण लिपि

Engrave . उत्कीर्ण करना

Excavation उत्खनन

Flint चकमक पत्थर

Horizontal क्षैतिज

Ideographic भावात्मक

Index पृष्ठबोधनी; अनुक्रमणिका

Indo - European भारोपीय

Inscribe उत्कीर्ण करना

Inscription अभिलेख

#### पारिभाषिक शब्दावली ]

Linguisticsभाषा विज्ञानLogographicरेखाक्षरात्मकMapमानचित्र

Monophone एक व्यक्ति अनेक वर्ण

Museum संग्रहालय
Observatory वेघशाला
Phonographic ध्वन्यात्मक
Pictographic वित्रात्मक

Polyphone एक वर्ण अनेक घ्वनियाँ

Pottery मिट्टी के वर्तन
Sacrofagus पत्थर की कन्न

Scribe प्राचीन लिपियों को उस्कीर्ण करने वाला

Seal मुद्रा Short - hand आशुलिपि

Specimen प्रतिदर्श

Stele कन्न पर लगाने वाला पत्थर

Syllabic अक्षरात्मक

Syllable एक वर्ण में व्यंजन + स्वर

TabletपाटियाTestपरख

Text पाठ

Transliteration लिप्यन्तरण

Triconsonantal (Triliteral) त्रैवणिक (एक वर्ण तीन घ्वनियाँ)

Type-Writer टंकण

Uniconsonantal (Uniliteral) एक वर्ण एक ध्वनि

Vertical शिरोवृत

Vowel स्वर



# अनुक्रमणिका

यह अनुक्रमणिका वर्णानुक्रमानुसार तथा निम्नलिखित विषयानुसार प्रस्तुत की गयी है:—

| ₹. अभिलेख | ľ |
|-----------|---|
|-----------|---|

२. काल

३. खोजकर्ता

४. ग्रन्थ

५. ग्राम

६. जातियाँ

७, झीलें

**द**. द्वीप

९. देवता

१० देश

११. धर्म

१२. घर्म प्रवर्तक

१३. धर्म प्रचारक

१४. नगर

१५. नगर राज्य

१६. नदियाँ

१७. पदवियाँ

१८. पदाविकारी

१९. पर्वत

२०. प्रांत

२१. भाषायें

२२. भूभाग

२३. महाद्वीप

२४. युद्ध

२५. राजकुमार, राजकुमारियाँ

२६. राजवंश

२७. राजवंशों के संस्थापक

२८. राज्य

२९. लिपियाँ

३०. लोग एवं निवासी

३१. विद्वान्

३२. विशिष्ट मनुष्य

३३. शासक

३४. संघ

३५. स्मारक

३६. सरकारें

३७. संस्कृतियाँ

३८. संस्थान

३९. साम्राज्य

ब्रैकेट के अन्दर लिखे गये शब्द या तो दिये गये नाम से सम्बन्धित हैं या नाम का दूसरा रूप हैं।

|                                 |             | विबलास का लघु अभिलेख                   | २९३, ९५     |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
|                                 |             | बेहिस्तून शिलालेख                      | 90          |
| अभिलेख                          |             | महाकाव्य (यु <i>गारि</i> ट)            | 9 e g       |
| अक्काद की मुद्रा                | ६४          | माइसीनिया अभिलेख                       | ६४६         |
| अमरना पाटियाँ                   | ३०३         | मेशा का अभिलेख                         | २९७, ९५     |
| अमरना पादिया<br>अरजुवा लेख-पत्र | <b>३</b> १९ | मोआब का शिलालेख                        | 790         |
| अरजवा लख-पत्र<br>अरमायक अभिलेख  | ३४०, ३४१    | युगारिट-मिस्र द्विभाषिक पाटियाँ        | ३०२         |
| अशोक शिलालेख                    | ९६          | राजकीय मुद्रायें                       | ३२१         |
| अहिराम अभिलेख                   | २९३, २९८    | रुम्मिन देई स्तम्भ लेख                 | १०९, १२     |
| आर्तेमोन अभिलेख                 | 343         | रोसेटा शिलालेख                         | ९७          |
| आतिमान जामरुख<br>आशिक (बड्ली)   | १०२         | लघु अभिलेख ( <i>नवीं श</i> ा०)         | ७२०         |
| एलवेन्द शिलालेख                 | २६६         | लीकिया का द्विभाषिक अभिलेख             | ३४८, ९      |
| कनिष्क अभिलेख                   | ११३         | लीडिया का प्रतिदर्श                    | ३५२         |
| कुरम ( <b>कुरु</b> म) अभिलेख    | १२९         | वज्र हस्त पंचम के लेख                  | १५४         |
| कोहाऊ रोंगो रोंगो               | ७६२         | विलक्षण लिपि शिलालेख                   | ३१२         |
| गंजेनामा                        | २६१, २६६    | शह्वाज गढ़ी शिलालेख                    | १०२         |
| गिरनार शिलालेख                  | १०७, १२, १३ | सत्यकी शिलालेख                         | १५७         |
| गीजर प्लेट (कृषक पंचाङ्ग)       | ३०२         | सुखौताई अभिलेख                         | ४१५, १८     |
| छोटा अभिलेख (पिप्रावा)          | १०७         | सुमेर की मुद्रा                        | ७१          |
| छोटे छोटे अभिलेख                | ९९          | सुमेर की रेखा-चित्र पाटियाँ            | २३५         |
| जाँघों पर अंकित अभिलेख          | २९७, ९९     | सिन्धु-घाटी मुद्रायें                  | २९          |
| ताम्र-पत्र (सुइ विहार)          | १०२         | सोमेश्वर मन्दिर शिलालेख                | १३८         |
| तारकोण्डेमस मुद्रा (चांदी को)   | ३१४         | स्तम्भ लेख ( <i>नारायण पा<b>ल</b>)</i> | ९७          |
| तिरुमलाई शिलालेख                | १२९         | हम्मूरावी के शिलालेख                   | २४१, ४२, ४३ |
| त्रैभाषिक अभिलेख                | २५५, ६७     | हित्तो-चित्र लिपि शिलालेख              | ३११         |
| दान-पत्र (शिवस्कन्द वर्मा)      | १२५         | हेब्रू-युगारिट द्विभाषिक पाटियाँ       | ३०४         |
| दिल्ली अशोक स्तम्भ              | 99          | हेन्रू लिपि के प्रतिदर्श               | ३३०, ३१     |
| द्विभाषिक                       | २५५, ६३२    |                                        |             |
| द्विभाषिक अभिलेख                | ं३१६, २२    |                                        |             |
| पशुपति मुद्रा                   | ६९          |                                        |             |
| पाइलस की पाटियाँ                | ६४७, ४८     | काल                                    |             |
| पाटिया (चूने की)                | ५७१         | अन्तवर्तीय काल                         | २९५         |
| प्युनिक लिपि अभिलेख             | २९९, ३००    |                                        | 448         |
| प्रयाग स्तम्भ                   | ९९, ११३     | अमरना काल                              |             |
| फ़िनीशियन अभिलेख                | ६२९         | उत्तर काल                              | ५३          |
| फ़्रीस्टास चक्रिका              | ६४८, ४९, ५६ | ईसा पूर्व काल                          | ४९२         |

| अनुक्रमणिका ]                   |             |                                   | [·9₹         |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| क्षाण काल                       | २५, ११३     | मोरियर                            | २६६          |
| क्रान्ति युग                    | ७६          | योरिस स्पिलबर्ग                   | २१८          |
| गुप्त काल                       | ११८         | रेंच                              | ३१३          |
| गृह-युद्ध काल                   | ४९१         | रोग्गवीन, जैकव                    | ७६१          |
| ग्रीक-रोमन युग                  | ६७०         | लुदोविका दि वरथेमा                | ५३५          |
|                                 | ६६४, ६४, ८७ | वास्कोडिगामा                      | ९१           |
| डोरियन काल                      | ६५८         | विलियम वर्बर्टन                   | . ५६६        |
| पूर्व विकसित काल                | ५३          | वीयाल                             | ४५०, ५४      |
| पौराणिक काल                     | ४५०         | शेष इब्राहिम हाजी (बर्कहार्ड)     | 388          |
| मेईजी शासन काल                  | ४९१         | सोटो, दि                          | २५३          |
| विकसित काल                      | ६४५         | हर्नेन्दीज दि कार्दीवा            | ७५०          |
| शासन काल                        | ५५२         | हर्बर्ट, टॉमस                     | <b>?</b> ६२  |
|                                 |             | होगर्थ-वूर्री                     | ३१३          |
|                                 |             | ज्ञासोफ़त बारवरो                  | २६१          |
| खोजकर्ता                        |             |                                   |              |
|                                 | ३१३         | ग्रन्थ                            |              |
| आल्मस्टेड<br>ईयन चार्दिन        | २६२         | अष्टाच्यायी व्याकरण               | ક્ષ          |
|                                 | 800         | ओल्ड टेस्टामेन्ट (बाइबिल)         | ₹•४          |
| एन्तोनियो दि अन्द्रादा          | ३५९         | उपनिषद                            | ९५           |
| ऐलियस गैलस                      | ३७५         | एतिहासिक पाठ ( <i>द्विमाषिक</i> ) | <b>३</b> २१  |
| कॉसमस                           | ७५६, ६१     | एशियाटिक रिसर्चेज                 | ११५          |
| कुक, जेम्स (केंप्टेन)           | હયુષ        | कोजिकी                            | ४८७          |
| गिरोसडेफ़ट                      | ७६१         | कुरआन शरीफ़                       | ३७९          |
| गोंजालिस                        | ३१३         | ग्रीक-डिमाटिक शब्दावली            | ५६९          |
| चार्ल्स                         | ७५३         | छांदोग्य उपनिषद                   | ९५           |
| जॉन कैवट                        | ७५०         | जैन ग्रन्थ                        | ९५           |
| जुआन दि ग्रीजाल्वा              | ७५३         | ताउ-ते-किंग                       | ४११          |
| जैक्स कार्टियर                  | 200         | तुंग चीह                          | ४३२          |
| दान गाशिया दि सिल्वा फ़िग्यूरीअ | ७६१         | तैत्तिरीय उपनिषद                  | ९५           |
| पीरोज, ला                       | ६०४, १३     | न भाषिक शब्दकोष (सुमेरीयन-        |              |
| पेद्रो दि किन्तरा               | ५२७         | अक्कादीयन-हित्ती)                 | ३२१          |
| फ़रदीनन्द मैगलेन                | હુંધ્       | निरुक्त                           | ६९           |
| फ़ासिस्को दि मोन्तेजो           | ७५५         | निहोंगी                           | ४५७          |
| बेरिंग, वाइट्स                  | ४६५         | बाइबिल २४७,                       | ५७०, ६९३, ९५ |
| वोन्देल मोन्ते                  | <b>३१३</b>  | बौद्ध ग्रन्थ (ललित विस्तर)        | १०१          |
| मेसरश्मिद                       |             |                                   |              |

| बौद्ध ग्रन्थ                                                                                                                | ९५                                                                                                 | कोटजे <b>ब</b> ू                                                                                                                                                     | ७६१                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भगवद् गीता                                                                                                                  | 55, 98                                                                                             | कोणार्क                                                                                                                                                              | 55                                                                                                |
| बौद्ध-धर्म साहित्य                                                                                                          | ४८५                                                                                                | कोरुमिल्लो                                                                                                                                                           | १४२, ४५                                                                                           |
| महाभारत महाकाव्य                                                                                                            | ७६, ९५                                                                                             | खजुराहो ( खर्जुरवाहक )                                                                                                                                               | 58                                                                                                |
| रामायण महाकाव्य                                                                                                             | ७६, ९५                                                                                             | गिरनार                                                                                                                                                               | 99                                                                                                |
| विधि संहिता                                                                                                                 | ४५५                                                                                                | चण्डलूर                                                                                                                                                              | १४२, ४५                                                                                           |
| विघान (जापानी)                                                                                                              | ४१९                                                                                                | जम्बूकेश्वर                                                                                                                                                          | १३२                                                                                               |
| विश्व कोष                                                                                                                   | ४१७                                                                                                | तोपरा                                                                                                                                                                | 90                                                                                                |
| वीरकाव्य (होमर के;                                                                                                          | इलियाड, ओडिसे) ६४५                                                                                 | डेवरी—कोटी                                                                                                                                                           | १ <b>५</b> ७                                                                                      |
| <b>যু</b> র্জিग                                                                                                             | ४०९                                                                                                | देवपारा ( देवपाड़ा )                                                                                                                                                 | १५०, ५४                                                                                           |
| शब्दकोष (४४ हजार                                                                                                            | शब्द) ४१७                                                                                          | देवलगाँव                                                                                                                                                             | १२७                                                                                               |
| शुइजी हिवूमीदेन                                                                                                             | ४९२                                                                                                | निशा                                                                                                                                                                 | २८६                                                                                               |
| सुमेरियन शब्दकोष                                                                                                            | <b>३</b> २१                                                                                        | पागनवरम                                                                                                                                                              | १४५                                                                                               |
| स्क्रिप्टा मिनोआ                                                                                                            | ६४७                                                                                                | पिप्रावा                                                                                                                                                             | 0 व १                                                                                             |
|                                                                                                                             |                                                                                                    | बचकुला                                                                                                                                                               | <b>१९</b> ४                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                    | बड़ली                                                                                                                                                                | १०२                                                                                               |
|                                                                                                                             | ग्राम                                                                                              | बादल                                                                                                                                                                 | ९७                                                                                                |
|                                                                                                                             |                                                                                                    | बेहिस्तून (बिसीतून; विसूतून),                                                                                                                                        | २६, ९७, २५७,                                                                                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                    | alorde haring a radidal                                                                                                                                              | 74, 76, 776,                                                                                      |
| अबूसिम्बल                                                                                                                   | २४७, ३४३, ५५६                                                                                      | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| अबूसिम्बल<br>अरक-अल-अमीर                                                                                                    | २ <u>८७,</u> ३४३, ५५६<br>३३०                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| अरक-अल-अमीर<br>अरलुह                                                                                                        |                                                                                                    | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१                                                                                                                                                   | , ७३, ७६, ७९                                                                                      |
| अरक-अल-अमीर<br>अरलुरु<br>ओरंगों                                                                                             | ३३०                                                                                                | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१<br>बोगरा<br>बोर गाँव                                                                                                                              | , ७३, ७६, ७९<br><b>१</b> ०९                                                                       |
| अरक-अल-अमीर<br>अरलुह<br>ओरंगों<br>इपानो इंगलियानिस                                                                          | ३३०<br>७६१                                                                                         | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१<br>बोगरा<br>बोर गाँव<br>मइडवोलु                                                                                                                   | , ७३, ७६, ७९<br><b>१</b> ०९<br>१९४                                                                |
| अरक-अल-अमीर<br>अरलुह<br>ओरंगों<br>इपानो इंगलियानिस<br>उदय इन्द्रम                                                           | ३३०<br>७६१<br>१४५                                                                                  | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१<br>बोगरा<br>बोर गाँव<br>मइडवोलु<br>मुइरुकोडु ( आ० कोडुनल्लूर)                                                                                     | , ७३, ७६, ७९<br><b>१</b> ०९<br>१९४<br>१४२<br><b>१</b> ३२                                          |
| अरक-अल-अमीर<br>अरलुह<br>ओरंगों<br>इपानो इंगलियानिस<br>उदय इन्द्रम<br>उरैयुर                                                 | ३३०<br>७६१<br>१४५<br>६४७                                                                           | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१<br>बोगरा<br>बोर गाँव<br>मइडवोलु                                                                                                                   | , ७३, ७६, ७९<br><b>१</b> ०९<br>१९४<br>१४२                                                         |
| अरक-अल-अमीर अरलुह ओरंगों इपानो इंगलियानिस उदय इन्द्रम उरैयुर एक्रोमन                                                        | ३३०<br>७६१<br>१४५<br>६४७<br>१३८                                                                    | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१<br>बोगरा<br>बोर गाँव<br>मइडवोलु<br>मुइरुकोडु ( आ० कोडुनल्लूर)<br>मुरग्राब<br>मानिकियाल                                                            | , ७३, ७६, ७९<br>१०९<br>१९४<br>१४२<br><b>१</b> ३२<br>२४८, <b>५</b> ७                               |
| अरक-अल-अमीर अरलुरु ओरंगों इपानो इंगलियानिस उदय इन्द्रम उरैयुर एक्रोमन                                                       | ३३०<br>७६१<br>१४५<br>६४७<br>१३८<br>८७                                                              | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१<br>बोगरा<br>बोर गाँव<br>मइडवोलु<br>मुइस्कोडु ( <i>आ० कोडुनल्लूर</i> )<br>मुरयाब                                                                   | , ७३, ७६, ७९<br>१०९<br>१९४<br>१४२<br>१३२<br>२४८, ५७<br>१०१                                        |
| अरक-अल-अमीर<br>अरलुह<br>ओरंगों<br>इपानो इंगलियानिस<br>उदय इन्द्रम<br>उरैयुर<br>एक्रोमन<br>एलवेन्द<br>एलिखपुर                | 330<br>658<br>844<br>546<br>835<br>26<br>26                                                        | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१ बोगरा बोर गाँव मइडवोलु मुइहकोडु ( आ० कोडुनल्लूर) मुरग्राब मानिकियाल मामल्लपुर रशीद                                                                | , ७३, ७६, ७९<br>१०९<br>१९४<br>१४२<br>१३२<br>२४८, ५७<br>१०१<br>९९                                  |
| अरक-अल-अमीर अरलुह ओरंगों इपानो इंगलियानिस उदय इन्द्रम उरैयुर एक्रोमन एलवेन्द एलिखपुर कड़व                                   | 330<br>958<br>884<br>589<br>835<br>867<br>867<br>866                                               | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१<br>बोगरा<br>बोर गाँव<br>मइडवोलु<br>मुइहकोडु ( आ० कोडुनल्लूर)<br>मुरग्राब<br>मानिकियाल<br>मामल्लपुर                                                | , ७३, ७६, ७९<br>१०९<br>१९४<br>१४२<br>१३२<br>२४८, ५७<br>१०१                                        |
| अरक-अल-अमीर अरलुह ओरंगों इपानो इंगलियानिस उदय इन्द्रम उरैयुर एबोमन एलवेन्द एलिकपुर कड़व                                     | 330<br>958<br>889<br>835<br>29<br>257<br>256<br>50<br>887<br>56                                    | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१ बोगरा बोर गाँव मइडवोलु मुइरुकोडु ( आ० कोडुनल्लूर) मुरग्राव मानिकियाल मामल्लपुर रशीद रूम्मिनदेइ                                                    | , ७३, ७६, ७९<br>१०९<br>१९४<br>१४२<br>१३२<br>२४८, ५७<br>१०१<br>९९                                  |
| अरक-अल-अमीर अरलुह ओरंगों इपानो इंगलियानिस उदय इन्द्रम उरैयुर एक्रोमन एलवेन्द एलिखपुर कड़व                                   | 330<br>958<br>884<br>589<br>835<br>29<br>757<br>755<br>59<br>887                                   | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१ बोगरा बोर गाँव मइडवोलु मुइहकोडु ( आ० कोडुनल्लूर) मुरग्राव मानिकियाल मानिकयाल मानल्लपुर रशीद रिमेनदेइ रोसेटा वमा ग्राम                             | , ७३, ७६, ७९<br>१०९<br>१९४<br>१४२<br>१३२<br>२४८, ५७<br>१०१<br>९९<br>५६७<br>१०९, १२                |
| अरक-अल-अमीर अरलुह ओरंगों इपानो इंगलियानिस उदय इन्द्रम उरैयुर एकोमन एलवेन्द एलिचपुर कड़व कल्याणी कषकुडी                      | 330<br>958<br>889<br>835<br>29<br>257<br>256<br>50<br>887<br>56                                    | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१ बोगरा बोर गाँव मइडवोलु मुइहकोडु ( आ० कोडुनल्लूर) मुरग्राव मानिकियाल मामल्लपुर रशीद रिमेननदेइ रोसेटा वमा ग्राम वत्स गुल्म                          | , ७३, ७६, ७९<br>१०९<br>१९४<br>१४२<br>१३२<br>२४८, ५७<br>१०१<br>९९<br>५६७<br>१०९, १२<br>६१३         |
| अरक-अल-अमीर अरलुह ओरंगों इपानो इंगलियानिस उदय इन्द्रम उरैयुर एकोमन एलवेन्द एलिकपुर कड़व कल्याणी कषकुडी कालीबंगन             | 330<br>958<br>840<br>835<br>20<br>357<br>358<br>568<br>588<br>588<br>588<br>588<br>588<br>588<br>5 | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१ बोगरा बोर गाँव मइडवोलु मुइहकोडु ( आ० कोडुनल्लूर) मुरग्राव मानिकियाल मानिलयाल मानल्लपुर रशीद र्शिटा वमा ग्राम वत्स गुल्म वादिये मुकत्तव            | , ७३, ७६, ७९<br>१०९<br>१९४<br>१४२<br>१३२<br>२४८, ५७<br>१०१<br>९०९, १२<br>६१३<br>८६                |
| अरक-अल-अमीर अरलुह ओरंगों इपानो इंगलियानिस उदय इन्द्रम उरैयुर एकोमन एलवेन्द एलिचपुर कड्य कल्याणी कषकुडी कालीबंगन कुरम (कुहम) | 330<br>958<br>884<br>584<br>585<br>765<br>766<br>887<br>766<br>877, 838<br>74                      | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१ बोगरा बोर गाँव मइडवोलु मुइहकोडु ( आ० कोडुनल्लूर) मुरग्राव मानिकियाल मामल्लपुर रशीद रिमेननदेइ रोसेटा वमा ग्राम वत्स गुल्म                          | , ७३, ७६, ७९<br>१०९<br>१९४<br>१४२<br>१३२<br>२४८, ५७<br>१०१<br>९०९, १२<br>६१३<br>८६<br>३७ <b>५</b> |
| अरक-अल-अमीर अरलुह ओरंगों इपानो इंगलियानिस उदय इन्द्रम उरैयुर एकोमन एलवेन्द एलिकपुर कड़व कल्याणी कषकुडी कालीबंगन             | 330<br>958<br>844<br>549<br>835<br>20<br>267<br>266<br>548<br>548<br>877, 838                      | ५९, ६०, ६७, ६८, ७१ बोगरा वोर गाँव मइडवोलु मुइहकोडु ( आ० कोडुनल्लूर) मुरग्राव मानिकियाल मानिकियाल मामल्लपुर रशीद रिमेमनदेइ रोसेटा वमा ग्राम वत्स गुल्म वादिये मुकत्तव | , ७३, ७६, ७९<br>१०९<br>१९४<br>१४२<br>१३२<br>१३२<br>१०९, १३<br>६१७<br>१०९, १३६<br>६१६<br>१३६       |

| अनुक्रमणिका ]                    |                  |                                 | [ १ <u>५</u>       |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| साँची                            | 99               | ओयो                             | ६१५                |
| सियोनी                           | १२५              | ओस्को                           | ६७४                |
| सुइविहार                         | १०२              | करेन                            | ५०७                |
| सेवास्टिया                       | ३३२              | कलम्भर                          | -<br>              |
| सोगढ़ा                           | १०७              | कसाइट                           | <b>२३०,</b> ४७     |
| हरिहड़गल्ली                      | १२५              | किन                             | ४१४                |
| हिल्ला ( प्राचीन बेवीलोन         | ) २२९            | किरात                           | २०४                |
|                                  |                  | क्री                            | ७५५                |
|                                  |                  | कुरेंश                          | ६०४                |
| जाति                             | तयाँ             | कुषाण ( <b>कृ<i>इशांग</i> )</b> | ৩৩                 |
|                                  |                  | कोल                             | २६                 |
| अक्काइयन                         | ६४५              | कैलडियन ( <i>अरबी खालेदीन</i> ) | २३२, ३२५, २७,      |
| अज़टेक                           | ७४१              | ३७                              | ,                  |
| अमोर (अमूरू)                     | २२९, ३२५         | खाम्ती                          | १६८                |
| अरामियन (अराम)                   | २३८, ९९, ३२५, ३७ | <b>लिम्ब</b> स                  | 708                |
| अहोम                             | . १६०            | खेमिर                           | ५२६                |
| आर्मेनियन                        | ३८५              | गूटी                            | २२८                |
| आयोनियन्स                        | ६३६              | गेपिदाइ                         | ७१५                |
| भायोलियन्स                       | ६३६              | गोइडेल                          | ७०७                |
| आस्ट्रोगोय (ओस्ट्रो <b>गो</b> य) | ६८८              | गोथिक (गोथ)                     | ६७४, ८८, ७१५       |
| इकोटा                            | ७४२              | चकमा                            | ५०९                |
| इंगियावोन                        | ७१८, २१          | विचिमेक                         | ७४१                |
| इजेबू                            | ६१५              | चिरोकी                          | ७४३                |
| इन्का                            | १०, ७४८          | जर्मन                           | ७१५                |
| इस्तायवोन                        | ७१५              | जूट                             | ७२१                |
| ईफ़े                             | ६१५              | <u> </u>                        | १३३, ३३०           |
| ईफ़ो                             | ६१५              | टिटोनिक                         | ६५८                |
| ईबो                              | ६१५              | टोल्टिक                         | ७४१                |
| उइगुरी                           | ४६२              | डोंगरा                          | 800                |
| उग्रियन                          | ७१५              | डोरियन्स                        | ६३६, ४१, ४५<br>५३२ |
| एग्बा                            | ६१४              | तगोला                           | 444<br><b>44</b> 3 |
| एट्रस्कन                         | ६७१              | तिमने                           | ७१५                |
| एवार                             | ७१५              | तुर्क                           | ४६९                |
| ऐंगिल                            | ७२१              | तुंगू                           | ४५४                |
| ऐनु                              | ४८७              | तुं गूसी                        | ४६९                |
| ओटोमन ( <b>ओथोमन</b> )           | ६३१, ५८, ६०      | तोखारी                          |                    |
| •                                |                  |                                 |                    |

| थाई               | १६०, ६८, ५२६        | लेप्चा                      | 714                              |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| द्रविङ्           | 78                  | वई नीग्रो                   | £06, 8, 80                       |
| नहुआ<br>- नहुआ    | ७४१                 | वारंगियन                    | £99                              |
| नीग्र <u>ो</u>    | ६१३                 | ्<br>विल्लोनोवन             | ६६७                              |
| नेवार             | २०४, ६              | विसीगोथ                     | ६५८                              |
| पनी (पर्गं)       | 242                 | वैण्डल                      | <b>493</b>                       |
| पश्चिमी गोथ       | ६ंदद                | शक                          | ৬৯                               |
| पार्थव            | <b>२</b> ५२         | शिया                        | ५६३                              |
| पॉलीनेशिया        | ७६१                 | शेकलर                       | ७१८                              |
| पूर्वी गोथ        | ६८८                 | सिकाम्त्री                  | ३०९                              |
| पेलासगियन         | ६३६, ६४             | सुखोताई                     | ४१५, १८                          |
| फुलानी            | ६१५                 | सूर                         | <b>प</b> प                       |
| बटावी             | ७२१                 | सेमिटिक २२५, २७, ३          |                                  |
| वर्बर             | ६६०                 | सेल्टस (केल्टस)             | <b>६७</b> ०                      |
| ववरियन            | ७२१                 | सैक्सन                      | ७२१                              |
| ब्राइथन           | 909                 | सैमिनी (समीनी)              | ६३२, ७४                          |
| ब्राह्मण          | ९५                  | स्कॉटी (केल्ट)              | 905                              |
| बुल्गार           | ६९७                 | स्लाव                       | ७१५                              |
| बें जिमन          | २३३                 | हर्मींनोन                   | ७१८, २१                          |
| भारोपीय           | 909                 | हिक्सॉस (हिकाउ खासुत)       | ५५१, ५५                          |
| मध्य-पूर्वी स्लाव | ६९९                 | हित्तो                      | ३३५                              |
| मय ( माइया, माया  | ) ृंध४८, ५०, ५१, ५२ | हिमारी                      | ००६                              |
| मंगोल             | 20, 888, 88         | हुरिय <b>न</b>              | २२७, २८, ३०९, ३५                 |
| मागी              | २५०                 | हूण                         | 95, 984                          |
| मूर (मोरो)        | ५३२                 | •••                         | ३२६, ३५, ७३, ५ <u>४</u> ६<br>६३६ |
| मेण्डि            | ६१३                 | हेलास                       | 444<br><b>6</b> 84               |
| मैग्ग्यार         | ७१८                 | हौसा                        | 42.7                             |
| मैत्रिक           | १३८                 |                             |                                  |
| मोन               | 400                 | 2                           | ~                                |
| यरूवा             | ६१५                 | झीर                         | <b>7</b>                         |
| यूची              | 96                  | र्जीमया                     | 380                              |
| राजपूत            | ८२                  | पेटेन                       | ७५३                              |
| रेड-इण्डियन       | ७४१, ४७, ४८, ५५, ५६ | वैकाल                       | ४६५                              |
| लम्बार्ड          | હવુપ                | म्योरिस                     | ५५१, ९१                          |
| लाओताई            | ४१५                 | वान                         | ३४०, ६४                          |
| लिम्बस            | २०४                 | पान <sup>-</sup><br>सुदर्शन | १०९                              |
|                   |                     |                             |                                  |

|                                 |                | आर्तेमिस (दे <i>वी</i> )          | ३५१                |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                 |                | ईरास                              | ६२२                |
| द्वीप                           |                | उमा                               | ७१, ३              |
|                                 | ५३५, ६५        | ओगमा                              | 2, ७१२             |
| अन्द्रोस                        | ६२, ७६१, ६०    | कम्बू                             | ५२६                |
| ईस्टर द्वीप                     |                | केमोश                             | 929                |
| कोर्सीरा                        | <b>६</b> ५८    | क्रोनस                            | ६४१                |
| जावा                            | ५३४, ३५<br>५३२ | खम्मू                             | २३०                |
| टोंकिल                          |                | खाल्दी                            | ३६५                |
| पुलोपिनाँग                      | ५१५            | खुदा                              | ३५७                |
| फ़ारम् <b>सा</b>                | ४९२            | चेन-रे-सी                         | 32.5               |
| फ़िलिपाइन्स                     | ५२७, ३१        | जेहोवा (य <i>होवा</i> )           | ९, ३२६, २७, ३०, ७३ |
| फ्रेण्डली ( <i>द्वीप समूह</i> ) | ७६२            | जिब्राइल (फ <i>रि<b>श</b>ता</i> ) | २९३                |
| ब्रिटिश                         | 909            | जुपिटर                            | ५९७                |
| मकाओ 🕝                          | ४१७            | जूनो                              | ५९७                |
| माल्डीव                         | 790            | <sup></sup><br>ज्यूस              | ६४१, ४९            |
| रंगीतिया                        | 645            | टॉट (थाट)                         | ९, ५७०, ७२         |
| रोड़स                           | ६६८            | ्रैगन (स्वर्ग का दर <b>ब</b>      | ान) ४२५, २७        |
| श्री रंगम                       | १३२, ३८        | नेबू                              | ९, २३३             |
| साइक्लेड्स                      | ६५८            | पशुपति                            | ५८, ६९, ७०         |
| सिंगापूर                        | ४२३            | व्रह्मा                           | 9                  |
| सिलेबीस                         | ५४१            | वैजनाथ                            | 940                |
| सिसली                           | ६६०            | मनोदो                             | ७४५                |
| सुमात्रा                        | ५३५            | मर्करी                            | 8                  |
| हांगकांग                        | ४१९            | मिनर्वा (देवी)                    | ५९७                |
| ,                               |                | मिनोटौर (दैत्य)                   | ६४४                |
|                                 |                | मीरा                              | ५२६                |
| देवता                           |                | यज्दान                            | ₹ <b>火</b> ७       |
| अतेन                            | ५५४, ५४        | युरोपा (दे <i>वी</i> )            | ६४४                |
| अपोलो (सूर्यं)                  | ६३२            | योगेश्वर                          | २७                 |
| अमातिरासू (सूर्य देवी)          | ४८७            | रंगो                              | ७६२                |
|                                 | ४५४, ५४        |                                   | ५४९, ५४, ५५, ७०    |
| अमोन (अमु ।                     | ٤, ३५३         | रिया (देवी)                       | ६४१, ४४, ४९        |
| अल्लाह                          | ५८, २३३        | वेनचाँग                           | \$                 |
| अशुर (असुर)                     | २५८            | वीरुपक्ष                          | १३८                |
| अहुरामज्द                       | ४१६, ४०, ६०    | शमा (शम्मा)                       | ४१६, ६०            |
| आकाश                            | 0 ( 4) 0 - ) , |                                   |                    |

| शारदा (देवी)              | १५७                 | आईबेरिया ३८७                                            |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>খিব</b>                | ५, ८२, १५७          | आयरलैण्ड (ऐवर्ना, हैबर्नी) ९, २३९, ७०७, ६,              |
| सुसुन्नू                  | ४८७                 | ९, १०, ११, १२, १४                                       |
| सूर्य                     | ८२, २३०             | आस्ट्रिया ३२९, ६९७, ७२१, ४१                             |
| सोमेश्वर                  | १३८                 | आस्ट्रेलिया ९                                           |
| हदाद                      | 530                 | इंगलैण्ड (ऐंगिल लैंगड, ऐल्चियन, बिटैनिया) २६,           |
| हर्मिस                    | 9                   | ९१. ९४, २१≍, ६२, ६६, ६७ <mark>, ६८;</mark>              |
| हेबत (खोबत)               | <b>३</b> २२         | ३२१, ४१९, ९१ ५५५, ६७, ६ <b>८८, ९९</b>                   |
|                           |                     | ७०८, ११, २१, ५३, ५६                                     |
|                           |                     | इटली १०, २६१, ३२१, ३८, ५३, ६४, ७५,                      |
| देः                       | য                   | ५३५, ६०४, २०, ३१,४८,५८,६०,                              |
| अक्काद                    | ६२९                 | ६७, ६९, ७१, ७४, ७८, ५५, ९३, ७०७,                        |
| अदलस (आ॰ सुमाला)          | ५३५                 | १५, २१                                                  |
| अन्तावर्ती तिव्यत         | 8 0                 | डिथियोपिया ३५३, ५५८, ६२, ९५, ६१७, १९,                   |
|                           | १२, ४६, ५१८, २६, २७ | २०, २१, २२, २३, २४, २५                                  |
| अपर-गिनी                  | ६०७                 | इरोट्रिया ६२०                                           |
| अपोलोनिया                 | ६५८                 | इस्राइस (इस्रायल) ९, २३२, ६८, ९७, ३२५,                  |
| अफ़गानिस्तान              | ९९, २५२, ३७९, ६९९   | २६, २७, २८, ३०, ३२, ३५, ३७, ४०,                         |
| अफ़ार्स-ईसास (फ़ेंच सामाल |                     | ६२०                                                     |
|                           | ६०४                 | ईराक (दे सिए मेसोपोटामीयां)                             |
| अबीसोनिया (एबीसी नया      | ) ३५९, ७७, ६१७,     | ईरान (टेखिए पिशंया) २६, ७६, ७७, २५५                     |
| १८, २०                    | ,,                  | ईस्ट इण्डीज (दे निए हिन्दे शिया)                        |
| अमतू                      | ३२२                 | उत्तर-पूर्वी चीन ४१७                                    |
| **                        | , ३२७, ५१, ४१९, २१, | उत्तरी अमरीका ७४८                                       |
| २९, ३१, ४३, ३             | =१, ९१, ९२, ९३, ९६, | उत्तरी इटली ६६५                                         |
| ५३२, ६४७, ९९              | , ७४१, ४५, ५३, ५५   | उत्तरी कोरिया ४५१                                       |
| अरमेनिया (अर्मेनिया)      |                     | उत्तरी मिस्र ५४1, ४६                                    |
|                           | र, अरवइहा) ९, २५२,  | उत्तरी मोयशिया (सिवया) ६९७                              |
| ३४३, ५६२, ६३              | 9,88                | एनाटोलिया ( <i>देखिए तुर्की</i> ) ३४३. ६४ <b>५</b> , ४९ |
| अल्जीरिया                 | ५९५                 | एरमी ३१३                                                |
| अल्प फ्रीजिया             | ३४३                 | एशिया माइनर (देखिए तुर्की) २३०, ४८,                     |
| अल्बेनिया                 | ५६३                 | ३२१, ३८, ५१, ५६, ५४५, ६४६                               |
| असीरिया १४, ४३, ५         | न, २३२, ३३, ३८, ४५, | ऐल्बियन; देखिए इंगलैण्ड                                 |
|                           | ३०३, ९, १८, २७, ३२, | ऐवर्ना; देखिए आयरलैण्ड                                  |
|                           | ७, ६५, ६६, ५५६, ५६, | ओमान ३६३                                                |
| ५९, ६१७, २९               |                     | कटार ३६३                                                |
|                           |                     |                                                         |

| of Bartier a                            | , , , , ,                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| कनआन (काडेश) २२८, ५७, ९९, ३०१,          | जर्मेनिया (देखिए जर्मनी)                                                       |
| ९, २५, २७, ५५१, ५६                      | जार्जिया ३८७, ८९, ९०, ९१, ९२, ६९९                                              |
| कताडा ७५५                               | जार्डन (यादेन) ३६३                                                             |
| कम्पूचिया (कम्बोज, कम्बोडिया) ४१२,      | जापान १४, ४१७, २१, २३, ४६, ६०,                                                 |
| ५१५, १६, १७, २६, २७                     | ۲۶, ۲۵, ۲۶, ۲۶, ۲۶, ۲۶, ۲۶, ۲۰۶, ۲۰۶, ۲۰۶, ۲۰۶                                 |
| क्यूबा ५३२,७५०                          | ३२, ६३, ६९९                                                                    |
| क्लोशिया ( किल।शिया, अस्लान्तश )        | जावा ४१७, ५२७, ३२, ३४, ३५                                                      |
| ३२२, ३८, ५३, ८६                         | जावा माइनर (दे <i>० सुमात्रा</i> )                                             |
| क्रीट (क्रांटा, कांग्डया ) ९, २८७, ३०२, | जिब्रुतो (दे॰ अफ़ास ईसास)                                                      |
| ४७, ६३२, ४०. ४१, ४४, ४५, ४६,            | जुगुरथीन ५९५                                                                   |
| ४७, ४८, ४९, ५१                          | जेकोस्लोबाकिया ६९७                                                             |
| कुयेत ३६३                               | टप्रोवेन (दे० श्रीलंका)                                                        |
| कैमेरून ६०२                             | टकी (दे॰ तुर्सी)                                                               |
| कैरिया (कारिया) ३५१, ५३                 |                                                                                |
| कोरिया ( कोजूरियो, कोरिया,              |                                                                                |
| चीनी भाषा में चाउ शनि ) ४०९,            | ड्रासिल्यागया                                                                  |
| २३, ८०, ८१, ८२, ८७, ८९, ५१, ९२          | ट्र् शल ओमान ३६३<br>डेनमार्क ७४, २६३, द२, ४७६, ६९४                             |
| गाल ६९३                                 | डैिकया (दे <b>० ह</b> गेरों)                                                   |
| ग्रीस ९, ७६, २६७, ६९, ३३५,              | laor:                                                                          |
| ४०, ४३, ५१, ७९, ५५९, ६०, ६५,            | तारा ६१३                                                                       |
| ९१, ६२०, २५, ३१, ३२, ३६, ४०,            | तिम्बो<br>तिब्बत (तिब्बत-बोद; भारतीय-भोट;                                      |
| ४४, ४६, ५७, ६०, ६२, ६७, ६८,             | मगोल-ुबेत; चीनी-शी इसांग) २०४,                                                 |
| <b>८५, ९३</b>                           | ३९७, ९८, ९९, ४००, १, २, १६, ६२,                                                |
| ग्रेट ब्रिटेन ( युनाइटेड किंगडम ) देखिए | 400                                                                            |
| इङ्गलंण्ड                               | 22 12 10                                                                       |
| चिली ७६१                                | तुर्की २३४, ३१९, २०, <sup>२</sup> ४, ४४, ५१, ५१, ५३, ६३, ६६, ५३७, ६३, ६०४, ३१, |
| चीन (अरबी भाषा-सीन; अंग्रेजी-चाइना)     | ३६, ४५, ६०, ८८, ९७, ७१८                                                        |
| ९, १०, १४, ७८, २०४, ३२४, ६३,            | 6.5                                                                            |
| ९७, ९९; ४००, १, ९, १०, ११, १३,          | तुदतान्य।                                                                      |
| १४, १५, १६, १७, १९, २०, २१, २२;         | तवान (जारपूरा)                                                                 |
| २३, २५, ३४, ४६, ५०, ५४, ६९, ७३,         | तोख।रिस्तान ५१५                                                                |
| ७६, ८०, ८१, ८६, ८८, ८९, ९१, ९२,         | थाईलण्ड                                                                        |
| ९६, ५०७, १८, २६, २७                     | दक्षिण अराववा (कर र                                                            |
| जमनी .२६७, ३२१, ४९२, ५१५, ६३,           | दक्षिण कोरिया ४१७, २१                                                          |
| ६४४, ५८, ७८, ८८, ९७, ९९, ७१५,           | दक्षिण चीन<br>दक्षिण पश्चिम कोरिया (माहन)                                      |
| १८, १९, २१                              | दक्षिण पश्चिम समार्थम ( गर्थ )                                                 |
|                                         |                                                                                |

| दक्षिण पश्चिम चीन             | <b>6</b> 6                      | फारस ( <b>दे</b> ० पर्शिया)            | २७७, ४१६                               |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| दक्षिण भारत                   | = <b>६</b> , ९९, <b>१</b> २१    | फ़िनलैण्ड                              | £99                                    |
| दक्षिणी आस्ट्रिया             | ७१५                             | फ़िनीशिया ( <i>होमर-फिनिक्स</i>        |                                        |
| दक्षिणी गाल                   | ७२१                             | प्युनीकस, प्युनी;                      |                                        |
| दक्षिणी मिस्र                 | ५४५, ४६                         |                                        | ९, १४, ५८, ८७, ८८,                     |
| दक्षिणी मोयशिया (बुलगारिया)   | <b>६९७</b>                      |                                        | ., , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| दक्षिणी यमन                   | ₹₹₹•                            | ९७, ६४ -, ५७, ५                        |                                        |
| दाहोमी                        | ६१५                             | फिलिपाइन्स                             | ५२७, ३१, ३२                            |
| नाइजेरिया                     | ६१३                             | फ़ौन.न                                 | <b>५</b> २६                            |
| नार्वे २६७, ६८८, ९९           | * * *                           | फ्रांस १०, ७=, १९६, २५४                | •                                      |
| नीदरलैण्ड (दे॰ हालैसड)        | ५३२, ३५                         |                                        | ر<br>۱۹۹, ۲۴, ۲۰, ۲۶,                  |
| नुमीदिया                      | ५९५                             |                                        | २, १५, १=, २७, ६३,                     |
| नेपाल ५०७, २०४, ६, ७,         | , १२, ३९७, ४०                   |                                        | २०, ३६, इट, ९९,                        |
| पन्नोनिया (दे हंगेरी)         | ७१५                             | ७२१, ५३, ६१                            | , , , , ,                              |
| प्रथम जावा (दे॰ सुमात्रा)     | ५३५                             | फ़ीजिया                                | ३४३, ४६, ४९, ५०                        |
| पश्चिया ९९, २३३, ३४, ३        | १९, ४७, ५२, ५४.                 | वंगला देश                              | १०७, ५०९                               |
| ६१, ६२, ६३, ६४, ६             | ७, ६९, ७०, ७७,                  | बहामा                                  | १०                                     |
| <b>८२, ३३५, ३८, ७७,</b>       | <b>८५, ९०, ४१६,</b>             | बाल्टिस्तान                            | ४०२                                    |
| ६५, ७६, ५५९, ६०, ६२, ६२९ ५७,  |                                 | वाह्या तिव्वत                          | ४००, १                                 |
| ६२. ६४                        |                                 | विया                                   | ५९५                                    |
| पश्चिमी चीन                   | ६९९                             | बुरियात<br>बुल्गारिया                  | ४६ <b>५</b><br>६९७, ९८, ७१८            |
| पश्चिमी तिब्बत                | <b>३</b> ९९                     | बेबोलोनिया २३०, ३१, ३८,                |                                        |
| पश्चिमी तुर्किस्तान           | ४६२, ५५, ७६                     | २७, ३५, ३७, ३८                         |                                        |
| · ·                           | =. 98, 98, 99,                  | <b>बेल्जियम</b>                        | ७६१                                    |
| १०२, ७२                       |                                 | वेस्सिवया                              | ६९७, ९९                                |
| पार्थिया                      | २५२,४१२                         | वैक्ट्रिया (व <i>ा</i> ल्त्रिया) ७८, ९ | ९, १०१, २५२, ४७३                       |
| <b>पा</b> लीनेशिया            | ७६१, ६२                         | ब्रह्मा (वर्मा) ५३, १६०, २             |                                        |
| पोरू<br>                      | १०, १४, ७४६                     | ८, ९, १५, १८                           |                                        |
| पुर्तगाल                      | १०, २१६, ९१                     | <b>ब्रा</b> जील                        | १०                                     |
| पूर्वी तिव्वत                 | <b>388</b>                      | ब्रिटेन ( <i>ब्रिटे।नया</i> ) २५२, व   | इ७, ३६३, ६४, ४४३,                      |
| पूर्वी तुर्किस्तान<br>पोलैण्ड | ४६९, ७३, ७६                     | ९२, ५१४, ६३, ६                         | 5, 606, 5, 78, 85                      |
| पैलेस्टाइन (फ़िलिस्तीन)       | <i>६९७, ९९</i>                  | भारत ६, ९, १४, ४३, ७६                  | , 66, 50, 55, 50,                      |
| •                             | १०, २९९, ३२७,<br>५, ४०, ८६, ५५६ | ९४, ९२, ९५, ९६                         | , ९९, १२७, ६८, ७२,                     |
| फ़लाबा                        |                                 | ७७, २०६, १२,                           | २१, ५२, ६३, ६८,                        |
| फ़ारमूसा (दे॰ तैवान)          | <b>६१३</b><br>∨ <b>२</b> १ ०२   | ३५९, ९७, ४००,                          | १, १२, ६२, ९२, ९३,                     |
| . (4 (11.1)                   | ४२१, ९२                         | ५०९, १८, २६, ३३                        | र, ६२, ७२, ६०७, २५                     |

|                            | ४१२, २१                    | रूस (सोवियत सो <b>शलि</b> स्ट                              | र गातन्त्र ग्राजी का                    |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| मध्य चीन                   | ४८५, ५८<br>३७९, ५२७, ३२    |                                                            | , ९ <sup>.</sup> , ४१६, <b>१९</b> , ६०, |
| मलाया                      | २७८, ५२७, <i>२२</i><br>३४३ | •                                                          |                                         |
| महा फ़ीजिया                |                            |                                                            | २, ६३६, ९७, ९ <del>८, ९९,</del>         |
| माल्टा                     | २९७, ३११, ६६०              | ७००, ४, ५, ६,<br>रोमा रंग <b>दै०</b> ( <i>फ्लिबेरिया</i> ) |                                         |
| . माल्डीव                  | २१७, २१, २२                |                                                            | १५, १६, १७, १८, २५                      |
|                            | २६, ५८, ७७, ९७, २४८,       | लाइकोनिया                                                  | 3=4                                     |
| ५०, ६६, ५९,                | ९३, ३०२, ३, ९, १८,         | लिथूनिया                                                   | ६९९                                     |
| २०, २४, २५,                | २६, २७, ३५, ४३, ५३,        | लिबेरिया                                                   | ६०४, ७                                  |
| ५९, ६६, ७३,                | , ४२३, ५४५, ४६, ४७,        |                                                            | ३४३, ४८, ४९, ८६                         |
| ४९, ५०, ५२,                | ५३, ५६, ५७, ५=, ५९,        | लीडिया २४८, ५७, ३४                                         |                                         |
| ६०, ६१, ६२,                | ६३, ६४, ६५, ६७, ६८,        | ६७, ७१                                                     | 1, 00, 03, 12, 110,                     |
| ६९, ७१, ७४                 | , ७७, ९१, ६.४, १५,         | लोबिया                                                     | ५५६, ५७                                 |
| १७, २०, २९,                | ४१, ४६, ४८, ५५             | लेबेनान                                                    | ५५६                                     |
| मिस्री सुडान               | ६०४                        | लेसर अरमेनिया                                              | ३८५, ८६                                 |
| मोरा                       | ३१३                        | लैटियम (आ० मध्य इट <b>र्ल</b>                              | ो) ६६७, ६८, ७२, ८५,                     |
| मेमोपोटामिया (आ० ईरा       | क) ९, ४४, ५८, ७१, ९७,      | 59, 90                                                     |                                         |
| , ,                        | ५, ३८, ३९, ३४०, ८६,        | लंका (दे <i>० श्री<b>लं</b>का</i> )                        | <b>२१</b> ६                             |
| ४१६, ५५४, ६                |                            | वियतनाम                                                    | ४२३, ५१६, १७                            |
|                            |                            | श्याम (आ० थाईलै <b>गड</b> ) प                              | ५०७, १५, १६, १७, १८                     |
| मेनीटोबा (आ० कनाडा)        | ७५५                        | शिबिर (दे॰ साइबेरिया)                                      | १७३                                     |
| मैलेशिया                   | ४८७                        | शो द्साँग (दे । तिन्वत )                                   | ३९७                                     |
| मोराविया                   | ६९७, ७१५, ७२१              | सवा                                                        | ३७७, ७८, ६२०                            |
| मोरीतैनिया                 | ५९७                        |                                                            | :९, ६२९, ३०, ३१, ३२                     |
|                            | •                          | सायवेरिया (साइवेरिया)                                      | ४१६, ६०, ६५, ७३,                        |
|                            | १६, ६०, ६२, ६५, ६९,        | ६९९, ७१८, ५५                                               | <b>\</b>                                |
| ४७३                        |                            | सिंगापुर                                                   | ४२३                                     |
| मंचाओ कुओ (मंचूरिया)       |                            | सियरें (सीरें) ल्योन                                       | ६०७, १३                                 |
| मंचूरिया ४१६, १७,          | ५८, ६०, ६९, ७२, ६१,        | सीथिया                                                     | ९९, ७०७, २१                             |
| ९२, ६ <b>९</b> ९           |                            | सीरिया २३८, ५२,                                            | ८७, ८९, ३०२, ९, ११,                     |
| यतनाम-दानाओंई (दे०         | साय १स) ६२९                | ३५, ३६, ३७, `                                              | ४०, ४३, ४४, ५३, ६३,                     |
| यमन                        | ३५९, ६३                    | ७९, ६५, ६६,                                                | ४६०, ६२, ५५३, ५६,                       |
| यमातो (दे० जापान)          | 820                        | ५८, ६२, ६३, <sup>५</sup>                                   | ६४४                                     |
| युकेटान                    | ७४८, ५०                    | सीलोन (दे॰ श्रीलंका)                                       | 725                                     |
| युक्रेन                    | ६९९                        | सूडान                                                      | ५६३, ९५                                 |
| •                          | ६९७                        | सुमात्रा                                                   | ४३५, ४१                                 |
| युगोस्लाविया               | ६३६                        | सू <u>सियाना</u>                                           | <b>?</b> ¥७                             |
| यूनान (दे० ग्री <b>स</b> ) | 433                        | "                                                          |                                         |

जिसूट

|                                        |                                         |                              | •                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| सोन्दिया (शाचीन पशियन सुगुदा;          |                                         | जैन                          | २७, १२९, ३२         |
| यीक-सोग्दियाना)                        | ४७३                                     | ताओ (ताव) वाद                | ४११                 |
|                                        | ६०४                                     | दीने इलाही                   | 02                  |
| स्वीट्जरलैण्ड ३२१                      | १, ६८४                                  | नेस्टोरियन                   | ३४३, ४६२            |
| स्वीडन २७२, ५६७, ६४७, ९९               | १, ७०५                                  | बौद्ध १२७, ४१२, ६०,          | ६२, ६५, ७६, ८०, ८७, |
| स्पेन १०, २६१, ३७९, ४९१, ५२७, ३२       | , ६०२,                                  | दद, <u>६</u> १, ९२, ५        | ,०७, <u>२</u> , २६  |
| नन, ९३, ७२१, ४१, ५०, ५३, <sup>८</sup>  | ९५                                      | मज्दावाद                     | ३५७                 |
| हत्त्वा (खत्रा) ९, ३०९, १              |                                         | मेथाडि <b>स्ट</b>            | ७५५                 |
| हत्या (४० ५१)                          | ७. २०                                   | यहूदो                        | २२५, ३५९, ७७        |
| हाँलैण्ड (दे० नीदरलैंगड) २१८,६२,४८     | -                                       | लैटिन ईसाई                   | ७१५                 |
| ५३४                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | वहाबी                        | ३६३                 |
|                                        | ६, २७                                   | वैष्णव                       | १२७, ५२६            |
| हिन्देशिया . ५३                        | •                                       | शिन्तो                       | ४५७, ५५             |
| हेजाज २३४, ६४, ६                       |                                         | शैव १२५, २७, २६,             | ३२, ३४, ५०, २०४,    |
| हैवर्नी (दे॰ आयरलेगड)                  | 909                                     | ५२६                          |                     |
| होन्डुराज                              | ७५०                                     | सिक्ख                        | १७७ १९३             |
| हंगेरी ४१६, ६०, ६६७, ७१४, १६, ११       | 9 =                                     | सूफ़ी                        | २५२                 |
| २२, ३३                                 | ٥, ٢٩,                                  | धर्म प्रवर्तक                |                     |
|                                        | 3-3-                                    | अब्दुल वहाव                  | ३६३                 |
| श्री लंका (अरबी-सेरन दीव; पुर्तगाली ज़ |                                         | इग्नेशस लोयला                | ५६६                 |
| यीस-उभोबेन; अयेजी-सीलोन)               | १२४,                                    | ईसा ३३१, ६१, ७५,             | , ७६, ८७, ६०, ४२६,  |
| रे१६, १७, १८                           |                                         |                              | , २६, २७, ३२, ३५,   |
|                                        |                                         | ९७, ६१७, २०                  | , इद, ९३, ९४, ९७,   |
|                                        |                                         | ९९, ७१५, ४१                  |                     |
| धर्म                                   |                                         | कनप्यूशस (चियु कुङ्गः; कुङ्ग | क फूत्से) ७६, ४११   |
| 77-71-1                                |                                         | गुरू गोविन्द सिंह            | 98                  |
| इस्लाम २२८, ३५७, ५८, ६१, ६३, ८३,       | ४०२,                                    | गुरू नानक                    | 98                  |
| \$2, \$34, \$2, \$4, \$83, £3          |                                         | जैकोबस बराडियस (पादरी        | ) 380               |
| ईसाई ३६८, ७३, ७७, ८५, ८७, ४१           |                                         | जोरोआस्ट्र (जोरथूस्त्र)      | ७६, २८२, ४७६        |
| ५०, ६४, ८१, ९१, ५३२, ६६                |                                         | नेस्टोरियस (पादरी)           | 383                 |
| ६१३, ४५, ७४, ९७, ९८, ७०:<br>४१         | <del>र, २१,</del>                       | बुद्ध (महात्मा) ७७, ८        | २, १०७, १८, ४६०;    |
| ० ९<br>कनप्यूशस वाद                    |                                         | ८७, ८८                       |                     |
| नगर्नुसार पाद<br>काप्टिक ईसाई          | ४११                                     | महावीर (तीर्थंकर)            | ७७, १०७             |
| 2                                      | ६२०                                     | मानी                         | ४७६                 |
| त्राकृ जायाडाक्स चच ४६५<br>जिसूट       | , ६५७                                   | मुहम्मद (हज़रत मोहम्मद       | रसूल सल्ल०) ३६१,    |
|                                        | ५६९                                     | 2-3                          |                     |

५६९

३८३

| मोजेज (हज़रत मूसा) ३२५, २६, | २७, ३०, ७३, |
|-----------------------------|-------------|
| ७५, ५५६, ७०                 |             |
| मेन्शियस                    | ४११         |
| लाउत्से (लाउत्सी; ली अर्र)  | ७६, ४११     |
| वृषभ (तीर्थङ्कर)            | २७          |

# धर्म प्रचारक एवं धार्मिक नेता

| इब्राहीम (अलह सलाम) २२८, ३ | २, ३२५, ५५४    |
|----------------------------|----------------|
| इस्माइल (अ०स०)             | ३२५, ५६४       |
| ईसाई प्रचारक विलियम राइट   | ३१२            |
| ईसाक (अ० स०)               | ३२५            |
| उमर (हज़रन खलीफ़ा)         | २६१            |
| उस्मान (हजरत उस्मान ख॰)    | ३८३            |
| एमोन (लूत के पुत्र)        | २९७            |
| कोर्तेज, हर्मन             | ७४१, ५०        |
| खुदानन्द (स्वामी)          | ४६५            |
| गुरू अंगद जी               | १७७            |
| जगद्गुरू शंकराचार्य        | १३४            |
| जशुआ                       | ३२६            |
| जैकब (याकूव अ० स०)         | ३२५            |
| ताशी लामा                  | 800            |
| दस्तूर (प्रोहित दारा)      | २६३            |
| दलाइ लामा                  | ४००, १         |
| नूह (हजरत, अ० स०)          | २२५, ६०४       |
| पंचेण लामा                 | ४०१            |
| फ़ातिमी खलीफ़ा             | ५६३            |
| बौद्ध भिक्षु ११८, ४८५      | 9, इ.६, ९२, ९६ |
| भारतीय धर्म प्रचारकों      | ६२५            |
| भृङ्गारकर बाबा             | १४२            |
| महिन्दिभक्ष (अशोक पुत्र)   | २१६            |
| युसुफ (अ० स०)              | . ३२५          |
| लामा                       | ३२६, ४००, २    |
| ः लूत (अ० स०)              | २२७            |
| शैव संत अप्पर              | १३२            |
| " । तत् जान्त्र            |                |

| साम (नूह के पुत्र)        | २२५, ६२०     |
|---------------------------|--------------|
| सेण्ट टॉमस                | ७८, ३४३      |
| सेण्ट पाल                 | ६५८, ६०      |
| सेण्ट मार्क               | ५ <u>८</u> १ |
| सन्त उलफ़िलास (वुलफ़िलास) | \$23         |
| सन्त पैट्रिक              | ७०५          |
| सन्त मेस्राब (मेस्राप)    | ३६५, ९०      |
| सन्त जानेश्वर             | ८५           |
| सोनम ग्यात्सो             | 800          |
| हाम (नूह के पृत्र)        | ६०४, २०      |

#### नगरों के नाम

| अकोला             | <b>5 5</b>  |
|-------------------|-------------|
| अक्काद            | ६४          |
| अजमर              | १०२         |
| अदिस अबाबा        | ५, ६२०      |
| अनाहुआक           | ७४१         |
| अनुराधापुरा       | २१७         |
| अपरी              | ५३१         |
| अवाइडोस           | ५४६         |
| अबुजिनेमा         | ३७५         |
| अम्बाला           | ९७          |
| अमरावती           | ५२६         |
| अयोध्या (अयोध्या) | ५१५         |
| अल-ऊला            | ३५८, ७७     |
| अल हिनर           | ३६४, ६८     |
| अलेप्पी           | २१७         |
|                   | ३०९         |
| अलेपू             | ५५१, ५२, ५७ |
| अवारिस            | ३५३         |
| असारलिक ः         | ५५७         |
| असीयुक्त          | ६४५         |
| आक्सफ़ोर्ड        | २६८         |
| आक्सफ़ोर्डशायर    | ३५४         |
| आर्ताक्सेटा       | (",         |

| आराह                             | १५४          | कड्पा ं                        | १५०             |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>आलमगीरपुर</b>                 | २५           | <b>क</b> नेम                   | X28             |
| आवा (आ॰ मागडले)                  | ५०७          | कन्नोज                         | नर, १२७, द्व    |
| आस्रोपनी                         | <b>३८</b> ६  | कपिलवस्तु                      | 909             |
| इकारा                            | ६३८          | करनवू                          | <i>७७</i> इ     |
| इथ एत तवी (देखिए लिश्त)          | ५५१, ६४      | करनाक                          | ४५४             |
| इनांग युङ्ग                      | ४०८          | कराची                          | ३८३             |
| इमरोज                            | ६३८          | कर्ज़ीन                        | ३३७             |
| इयाँस                            | ६३८          | कर्पेथास                       | ६३८             |
| इलाहाबाद                         | ११३          | कफ़्°्रै-कर्कीरा               | ६३=             |
| इलो इलो                          | ५३१          | क्यांगिन .                     | 405             |
| इस्तखर                           | 7            | क्यांक्यादुंग                  | ५०८             |
| इस्तमबोल (देखिए कुस्तुनतुनिया)   | ₹१२          | क्योतो                         | ४८९, ९१         |
| उज्जैन                           | 99           | कृष्णा (जनपद)                  | ११८, २१, ४२     |
| उज्जयनी                          | ११३          | कलकत्ता <sub>्र</sub>          | ५८,९१           |
| उम्म-अल जमल                      | ३६=, ७०      | कलेवा 🥞                        | ५०५             |
| उर्गा ( <b>आ॰ उलान</b> बतोर)     | ४६०          | कांची (कांजी वरम, दिदाण        | काशी) ८६,       |
| उरिकलीनू ( <b>दे</b> खिए हमाथ)   | ३२२          | १२१, ३२                        |                 |
| एकबटाना (इकबटाना; देखिए हम       | गदान) २४८    | <b>कांचीपुरम</b>               | 55, 280         |
| एक्रोपोलिस                       | ७६४          | काठमण्डू                       | २०४, ४००        |
| एक्जेन्यस                        | ३४७          | का-डिंगर-रा ( <b>अवकादियन</b>  | भाषा—बाब इलिम;  |
| एडेसा                            | ३३५,४०       | वे!बल; बेबीलोन)                | २२९             |
| एडोम                             | ३२६, ६३      | कानपुर                         | ४४              |
| एड्रियाटिक                       | ७०७          | कानिया                         | ६४४             |
| एदो (इयदो; दे॰ टोक्यू)           | ४८६, ६१      | कानो                           | ५९६             |
| एन्द्रांस                        | ६३८          | काय जुंग जू                    | ४५८             |
| एमार्गोस                         | ६३८          | काराकोरम                       | ४१६, ७३         |
| एयुक                             | ३१२          | कारा बुल्गासुन                 | १७३             |
| एलकाब (दे० नेखेव)                | ५४६, ६४      | कारकेमिश (आ० ज़ेराब्लूस)       | ३०९, १२, १९, २० |
| एलेक्ज न्ड्रिया                  | ४६२, ६९      | ३५, ३७                         |                 |
| ओनू (मिस्री भाषा में; दे॰ हेलियो | पोलिस; श्रीक | कार दुनियाश ( <i>बेबीलोन</i> ) | २३०             |
| माषा में)                        | ४४६, ४९, ६४  | कालीकट                         | ९१              |
| <b>ओ</b> रंगो<br>•               | ७६१          | काशगर                          | १०१, ४७३        |
| अंकारा                           | ३१२          | काशी                           | १८७             |
| <b>अं</b> कोर                    | . ५१५        | क़ाहिरा (कायरो)                | ५५३, ६३         |
| कटवलोगन                          | ः ५३१        | किथनास                         | ्रव्य           |
|                                  |              |                                |                 |

| C                                         | ६३८                            | <del>10</del>                         | 5.0 5                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| किमोलास<br>किरातिशी (अरबी में कराची)      | देस<br>इस३                     | गीज़र<br>गोज़ा                        | ३०१, २                     |
|                                           | 454<br><b>5</b> 99             |                                       | 489                        |
| कीव                                       | ४७६                            | गुजरात                                | 50                         |
| कुचा                                      | <b>३</b> २२                    | गुजरानवाला<br>गजर काँ                 | 50                         |
| कुरकुम<br>कुरतुनतुनिया (कांसटे न्टी नोपित |                                | गूजर खाँ<br>ग्रैनोबिल                 | 50 to a                    |
| आ॰ इस्तमबोल)                              | <sup>२</sup> ,<br>६९७, ७१=, २१ | गोआ<br>गोआ                            | ५६९, ७०                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | ५९६                            | गोदावरी                               | <b>२१६</b>                 |
| कूका<br>कूका (आ० अलहीरा)                  | <b>३६१,</b> ७९, ≒३             |                                       | १०७                        |
| केफ़ालोनिया                               | ६३८                            | गोरखपुर                               |                            |
| केरीगो                                    | ६३८                            | गौहाटी<br>चंगल नगर                    | ४४, १५०                    |
| केलानिया                                  | <b>२१७</b>                     | t                                     | ५ <b>३५</b><br>१६ <b>०</b> |
| केलिमनॉस                                  | ६३८                            | चम्पारन<br>चम्बा                      | १५७                        |
|                                           | ५२५<br>६३८                     | चाउशीन (चोज़ेन; आ० कोरिया)            | 850                        |
| केसॉस                                     |                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | १४५                        |
| कैण्टन                                    | ४१२, १९<br>२०७ <b>१</b> =      | चेत्रूल                               | 749                        |
| कैन्डी                                    | २१७, <b>१</b> ८                | चेलेल मीनार                           | 349                        |
| कैये                                      | ₹ <i>98</i>                    | जऊप्त (गार्च) च अग्रम                 | ₹ <b>%</b>                 |
| कैनोपस                                    | ५७१, ६६८                       | जगरेब (प्राचीन अगरम)                  | <b>१२१</b>                 |
| <b>कै</b> म्ब्रिज                         | ५६६                            | जगयापेट                               | ५३५                        |
| कोचिन                                     | १३२                            | जजाकार्ता ( <i>जकातो</i> )            | 58                         |
| कोनोजिनी                                  | ३८६                            | जबलपुर                                | ४०२                        |
| कोपेन हेगेन                               | २६४, ६६                        | जम्मू                                 | 438                        |
| कोयमबटोर                                  | २१७                            | जम्बो आंगा                            | १५७                        |
| कोलम्बो                                   | २१६                            | जलन्घर                                | <b>३</b> ४३                |
| कोल्हापुर                                 | १८६                            | जाडियम                                | <b>५० ५३ ८</b>             |
| कोलर                                      | १३८                            | जान्ते                                |                            |
| कौनस                                      | ३५३                            | जाफ़ना                                | 788, 85                    |
| खानवालिंग (आ० बीजिंग)                     | ४१६                            | जारिया                                | ५४६, ६१३                   |
| खोतान                                     | ४७३                            | जिनजली ( <i>समाल</i> )                | <b>0</b> ₹ €               |
| गुजनी                                     | 55                             | जू नागढ़                              | 909                        |
| गंजाम                                     | १५४                            | जेहा                                  | ₹ <b>११</b><br><b>६६=</b>  |
| गया                                       | ९७                             | जेनुवा (जेनोवा)                       | 3 <b>5</b> 8               |
| ग्याङ-से                                  | 800                            | जेबेलद्रुज                            | 440                        |
| ग्लाटिया                                  | ३५३                            | जेराब्लूस (दे॰ कारकेमिश)              | בא אוני                    |
| गान्वार                                   | ৬5                             | जेरुसलाम (जेरू सेलमः यरुसलम)          | 144, 414,                  |
| गारटोक                                    | 800                            | २७, ३४, ७९, ६३, ६३ <b>१</b>           |                            |
|                                           |                                |                                       |                            |

|                             |                             | ()                             |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>चै</b> ला                | ४९६, ६०४                    | तुवानूव (तपान)                 | ३२२                      |
| जोघपुर                      | ५०, ८०, ८२, १९४             | तेजपुर                         | १५०                      |
| जोलो                        | ५३२                         | तेनास                          | ५ ३ ह                    |
| जोहान्सबर्ग                 | ६४९                         | तेन्नासरिन                     | ५१५                      |
| टयासल                       | ७५३                         | तेबेस्सा                       | 490                      |
| टाइल                        | ৩০৩                         | तैमा                           | ३६३, ६४                  |
| टिनोनिटव टलन                | ७५०                         | तैले हकुआ                      | ७५४                      |
| टियूनिस                     | २९७                         | तोंगू                          | १०५                      |
| टुटीकोरिन                   | २१७                         | तौगी                           | ४०८                      |
| टेल एल अमरना                | ३१८, ३४३, ५५४               | तौलेसप                         | ४२६                      |
| टेहढ़ी-गढ़वाल               | , ४०२, ७                    | तंजावूर (तंजीर)                | ८७, १३२                  |
| टैनिस (मिस्री भाषा-पर रेनेस | गेंज़) ५४६, <u>४७, ५</u> ८, | त्सान-त्सहो-अंगाई              | ४५४                      |
| ६४, ७१                      |                             | थोवीज (मिस्री माषा-वेसी) ५४    | ' <b>૬, ૪૦, ૫</b> ૧, ૫૪, |
| टोकियू (टाक्यू; प्राचीन यदी | ) ४९१                       | ५५, ५७, ५८, ६४, ९१             |                          |
| होल्लन (आ॰ टोला)            | ७४१                         | थ्या (आ॰ दीगा)                 | ५९६, ९७                  |
| ट्रायर                      | ७२१                         | थेरा                           | ६४१                      |
| ट्रावनकोर                   | १३४                         | दमनहुर (देखिए बेहदेत)          |                          |
| ट्रिन्कोमलो                 | २१७                         | दिमश्क (दे० डेमसक्स)           | ३१२, ६६                  |
| ट्रेन्ट                     | ६७८                         | दार्जिलिंग                     | २१२                      |
| डवलिन                       | <b>৩</b> ০ <b>ন</b>         | दाशुर                          | ሂ <b>૪</b> ድ, <b>ሂ</b> १ |
| डि <b>बा</b> न              | २९७                         | दिल्ली ५४, ९०                  | , ९४, ९७, ४२७            |
| डैमसकस (अरबी-दिमशक) ३       | १२, ३३५,३७,३८               | दीनाजपुर                       | ९७                       |
| ६३, ६६, ६८, ५३३             | }                           | देवगिरि                        | १४०                      |
| डोरसेट                      | ५७०                         | देवनगर                         | १८७                      |
| तक्लोबन                     | ५३१                         | दोनेपुण्डी                     | १४४                      |
| तस्ते जमशीद                 | २५७                         | नई दिल्लो<br>- नई प्रान्तिका   | ३९, ४६५                  |
| तजरा                        | ६०४                         | नगदा                           | प्रथ                     |
| तजूरा                       | ६०४                         | नन्दीनगर                       | १८७                      |
| तलबन्दी (औं ० नानकाना-पा    | किस्तान) ९१                 |                                | =, ९१, ९६, ६१७           |
| तादमूर (टेडमोर)             | र ३३८                       | नर्सारावपेट                    | १४२                      |
| विगरे                       | <b>६१७</b>                  | नागाओका                        | ४६९                      |
| तिन्नेवेल्ली                | 85×                         |                                | ४९१                      |
| तिफ़लिस (तिबलिस; त्बीलि     | सी) ३८७, ९०                 | नागासाकी                       |                          |
| तिरुवेन्द्रम (त्रोवेन्द्रम) | २१७, १४२                    | नानकाना (दे० तल <b>ब</b> न्दी) | ४१७, १९, २१              |
| त्रिक्कोवलूर                | <b>१</b> २९                 | नानकिंग                        | ६३८                      |
| चुन हुआँग                   | ४७३                         | नार्थस्पोरेड्स                 | <b>पू</b> र्             |
|                             | • 64                        | नॉम पेन                        | 41                       |

| नारा                        | ४दद, द९                    | पुयेत्रोर्प्रिसेसा            | ५३१               |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| नालन्दा                     | १५४                        | पुलोपिनाँग<br>पुलोपिनाँग      | . 484             |
| नासिक                       | १०९, १८, ४०                | पूना                          | 98                |
| न्यूरेम्बर्ग                | ७१न                        | पे                            | ५४६               |
| निकोशिया                    | ६३१                        | पेट्रा                        | ३६३, ७९, ८६       |
| निगम्बो                     | २१७, १=                    | पेडाँग                        | ,५३५              |
| निनेवः (आ० कुर्येजिक)       |                            | पेरिस (फ़ेच भाषा में-पारी)    |                   |
| नूबिया (आ॰ सचूसिम्चल        |                            | ३३८, ५३२, ६८,                 |                   |
| नेखेब (मिस्री भाषा में; देव | ० एल काव-यीक               | पैठन                          | १०६               |
| भाषा में)                   | ५४६, ६४                    | पोर्टीनोवो                    | ५९६               |
| नेखेन (मिस्री भाषा में; दे  | ० हेरेकोन पो <b>लि</b> स-  | पोन्टस                        | ३८६               |
| श्रीक में)                  | ५४६, ६४                    | प्रोम                         | ५०७               |
| नेफ़े रूसी                  | ४५२                        | पोलन्नारूवा                   | २१७               |
| नेबलेस (आ० शिकिम)           | ३३२                        | फिगीक                         | ५६९               |
| नेल्लोर                     | १४२                        | फी टाउन                       | ५२६, ६१३          |
| नोवगोरोड                    | ६९९                        | फ़िलाई                        | ५६१, ७०           |
| नौक्रेटिस (मिस्री भाषा में; | ; परमेरी-ग्रीक             | फ्रोर्ट सेण्ट जुलियन          | ५६७               |
| भाषा में)                   | ५५८, ६४                    | फ़ोरम रोमाना                  | ६८७               |
| पररेमेसीज (दे॰ टैनिस इ      | रीकमाषा में)               | बक्फू                         | ४८६               |
| पसरगादे (आ० मुरगाब)         | २३१, २५७, ६१               |                               | ६६, ३६१, ४१६, ५३२ |
| पर्सीपोलिस (आ० तस्त्रे ज    | <i>ामशीद</i> ) २५७, ६१, ६२ | बगुईयो                        | ५३१               |
| ६५, ६६, ६८                  |                            | बंगलौर                        | १८६               |
| प्रयाग                      | £\$\$, 23                  | वदामी                         | १४२               |
| प्लासी                      | ९४                         | बदायुं                        | ९०                |
| प्सीडिया                    | ३८६                        | बनात                          | ७१५               |
| पागन                        | ५०७, ५०इ                   | बनवासी                        | <b>5</b> 4        |
| पाटलिपुत्र (आ० पटना)        | ५ ०                        | बनारस                         | SX.               |
| पाण्डीचेरी                  | ९१, १३८, २६३               |                               | , ६१ ६४, २५२, ६३, |
| पाण्डुरंग                   | ५२६                        | ६८, ३५£                       |                   |
| <b>वियोगयाँग</b>            | ४५०, ५१                    | वर्कले                        | ४३१               |
| पीकिंग (आ० बीजिंग)          |                            | वरवेरा                        | ६०४               |
|                             | १५, १६, १७, १६, २१         | वर्नो                         | 629               |
| पीलीभीत                     | १२७                        | वर्लिन                        | <b>६</b> ९९       |
| पीहिति (आ० जाफ़ना)          | २१६, ३१                    | वल्ख                          | २५२, ४६२, ६४      |
| पुताओ                       | ५०५                        | वसरा                          | र दर              |
| पुत्तालम                    | २१७                        | बहरियत ( <b>प्राचीन</b> आइसिन | 779               |
|                             |                            |                               |                   |

मदोनत अबू

| · -                            |                 |                                 |                     |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| बॉन                            | २६७             | मद्रास                          | ९१                  |
| बार्सीलोना                     | ६९३             | मधुरा <b>(मदुर</b> ।य)          | १३४, ८७             |
| बारी                           | ६१३             | मनीला                           | ५२७, ३१, ३२         |
| बावद्वीन                       | ५०८             | मन्दसौर                         | १९४                 |
| बित अदीनी                      | ३३७             | मर्वदश्त                        | २५७                 |
| विलासपुर                       | १५९             | मलाबार                          | २२१                 |
| बीजापुर                        | ९१, १६०         | मसकट                            | ३६३                 |
| बोजिंग (दे <i>खि</i> ए पीकिंग) |                 | महामल्लपुरम                     | १२९                 |
| बुखारा                         | ४६२, ७३         | महीधरपुर                        | ५२६                 |
| बुतुअन                         | ५३१             | माईन                            | ३७७                 |
| बुद्ध (बौद्ध) गया              | \$2, 808        | माण्टगुमरी                      | २६                  |
| बुबास्ति (बास्त)               | ५५७, ६४         | मातारम                          | ५३५                 |
| बुलहर                          | ६०४             | माण्डले (दे 🏻 आवा )             |                     |
| बुल्हर मैदेन                   | <b>३</b> १२     | माण्डन्यपुर ( <i>आ० मगडौर</i> ) | 50                  |
| ब्रुकलिन                       | ६४७             | मारिव (मारवी)                   | ३५८, ७७             |
| बूटो                           | ५४६             | मारो (आ <b>॰ ह</b> रीरी)        | २२७, ३०४            |
| बूदा                           | ७१७             | मार्सेइ                         | <b>२९७</b>          |
|                                |                 | माले                            | <b>२२१</b>          |
| बेबीलोन (आ० (हल्ला)            |                 | मावची                           | ५०५                 |
|                                | २, ४७, ५५, ८६,  | <b>मिकोनास</b>                  | ६३८                 |
| ३८७, ४७६, ५५८, <u>।</u>        |                 | मिग्यान                         | ५०६                 |
| बेहदेत<br>बेसीन                | ५४इ             | मिनेत-एल-बैदा                   | ३०२                 |
|                                | ५०५, इ          | मिरोइ                           | ५2१, 2२             |
| बैकांक                         | ५१५             | मिल्वर्टन                       | ५६९                 |
| बोगजकुई (दे॰ हत्तुशाश)         | ३०९, ११, २०     | मीतकीना                         | 405                 |
| बोयन                           | ७०८             | मुआंग लंफ़ून                    | ५१५                 |
| बोर                            | ३१२             | मुजफ़्फ़रपुर<br>                | १६०                 |
| भट्टी प्रोलू                   | ११८, २९         | मुल्तान                         | १७७                 |
| भामो                           | ५०६             |                                 |                     |
| भावलपुर                        | १०२             | १. अक्कादियन भाषा में वा        | व = द्वार; इलिम =   |
| <b>म</b> इनपगान                | १३२             | भगवान; वाबइलिंग; बाइवि          | ल; बेबिल अर्थ हुए 🛑 |
| मनका (शरीफ़) ३११,६१,           | ६३, ६६, ६३, ४६२ | भगवान का द्वार; ग्रीक भ         | ाषा में 'न' जोड़न स |
| मछली पट्टम                     | 98              | हो गया 'बेबीलोन'। कसा           | इट शासकों ने इसकी   |
| मथुरा                          | ७६, १८९         | नाम कारदूनियाश रख               | दिया। अब केवल       |
| मदोना                          | ३११, ६१, ६६     | एक टीला रह गया है।              | उसी टीले के निकट    |
| मदीनत अबु                      | & U to          | विस्ता गाम है।                  |                     |

हिल्ला ग्राम है।

| मुवातली (गुरगम्मा)            | ३२२                       | रोहूना                   | 7 ? ६                       |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| मुसल                          | ₹४•                       | लओ आग                    | <b>4</b> 39                 |
| मेइदुम                        | ५४९                       | लखीमपुर                  | १६न                         |
| मेगिड्डो                      | २८७                       | लद्दाक ( <b>लद्दाख</b> ) | ३९७, ४००                    |
| मेनकौरे (माइसे रीनस)          | ५४६                       |                          | £, £6, 758. 763, <b>586</b> |
| मेम्फिस (यीक भाषा में;        | मेन नेफ़र-मिस्री          | लबरनाश (तवरनाश)          | 30€                         |
| नाषा में) ५४६,                | ५७, ५८, ६४, ६८, ९६        | लशियो                    | ५०इ                         |
| मेरठ                          | ७३                        | ल्यूकास                  | ६३८, ५८                     |
| मेलॉस                         | ६३८, ६४१                  | ल्हासा                   | • o8 035                    |
| मैक्सिको                      | ७४१, ४२, ४८, ५०           | लारकाना                  | २६                          |
| <b>मैड्रिड</b>                | ७५०                       | लिगमो <b>र</b>           | ५१५                         |
| मैदाने सालिव                  | ३६३                       | लिनेरिक                  | ७०८                         |
| मैसूर                         | 8%0                       | लिश्त                    | ५५१, ६४                     |
| मोनरोविया (ॲ <i>नरोविया</i> ) | ५९८, ६०७                  | लुआंग प्रबंग             | ५१५ १=                      |
| मोसुल                         | ३५७                       | <b>लुकेनिया</b>          | ६७४                         |
| मोहेंजो-दड़ो                  | २७, ७४                    | लुक्सर                   | 484, 48                     |
| मौलमीन                        | ४० <i>५</i><br>३७७        | लू कुआन ही <b>न</b>      | ४५४                         |
| यथील                          | 400                       | लेगास्पी                 | ५३१                         |
| यदो (देखए टोक्यू)             | ५२६                       | लेमनास<br>लेमनास         | ६३८                         |
| यशोधर पुर                     | ६८८                       | लेसाबास                  | ६३८                         |
| यार्क                         | ३९७                       | लैगा <b>स</b>            | ५ <u>२</u> ६, ६१५           |
| यार-लोंग                      | 800                       | लोथल                     | २६                          |
| युटंग                         | ६३८                       | वर्घा                    | १९४                         |
| युबोइया                       | ६७१                       | वाटरफोर्ड                | ৬০ন                         |
| यूबिया                        | २४                        | वातापी (बादामी)          | १४२                         |
| रंगपुर                        | £0                        | ंबान                     | २६६                         |
| रंगून<br>रतनपुर               | १८९, ६४. २१७              | वारंगल                   | 23                          |
| राजमुन्द्री                   | १४२                       | वाराणसो (बनारस)          | ८२                          |
| राजारत्ते                     | २१६                       | वाशिगटन                  | ४९२                         |
| राजाशाही                      | १५०, १५४                  | वारागण                   | ५२६                         |
| रानो रोरार्क्                 | ७६१                       |                          | १३२, ३४, ३८, ४२, ९४         |
| रॉस्टाक                       | २४६                       | विजय नगर                 | ا<br>ا                      |
|                               | ८६, ६३, ३२७, ३४, ३८       | विदिशा                   | १५४                         |
| X19_ 43_ 64                   | र, ४१२, ५६१, ६२, ६६,      | विशिखापटनम               | <b>५१</b> ५                 |
| ९५, ६३६,                      | ४४, ६०, ६८, ७०, ७४,       | वीन चाँग                 | १४०                         |
| צה הפי                        | <u>६७, ७०</u> ८, ७१४, ७२१ | वेंगी                    | (00                         |
| - , , , ,                     |                           |                          |                             |

| बेनिस (विनीज़िया) ८७, २६१ | , ६३१, ४४, ५८, | सिफ़्नाँस                    | ६३८                  |
|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
|                           | ७४, ८४, ६८, ६९ | स्किया थोस                   | ६३८                  |
| वेस्तिनी                  | ६७४            | स्मिर्ना                     | ६६७                  |
| वेलुर                     | १३८            | सियोल                        | ४८१                  |
| वेसी (देखिए थीबीज़)       |                | सिरवाह आ० (ख़रीबा            | 7) 349               |
| वैशाली                    | २०४            | सिराँस                       | ६३८                  |
| बोलसिनीआइ (बोल सेना)      | ६६८, ६६        | सी-एन-फू                     | ४१२                  |
| शंघाई                     | ४००            | सीरियम                       | 405, 2               |
| शाकम्भरी (सांभर)          | 28             | सुरोगाउ                      | ५३१                  |
| शातेल अरब                 | ३६८            | सूरत                         | ९१, २६३              |
| शिमला                     | 800            | सूसा ( <i>शूशा</i> )         | २३०, ३१, ४°, ४७, ५५  |
| शिवनेर                    | १९             | सेमनियम                      | ६७४                  |
| शोराज (आ॰ चेलेल मीनार)    | <b>२</b> ६१    | सेरीफ़ॉस                     | ६३८                  |
| सक्कारा                   | ५४६            | सैलोनिका                     | ६८, ७८               |
| संजान                     | २५२            | सोमरसेट                      | ४६९                  |
| सतारा                     | 98             | हड़प्पा <i>(हरीयूपा</i> )    | २५, ४३, ७४           |
| समारिया (आ॰ सिबास्तीया)   | २३ <b>२</b>    | हत्तुशाश ( <b>आ० बोग</b> जन् | हुई गोगे याम) ३०६    |
| समाल (ज़िनजलीं)           | ३३७            | हनमकोण्डा                    | ជ <b>ភ</b>           |
| सफ़ा                      | ३६६            | हमा                          | ३११, १२              |
| समरकन्द                   | ४६२, ७३        | हमाथ                         | ३३७                  |
| समोथ्रे स                 | ६३८            | हमादान (दे <i>खिये एकबट</i>  | गना)                 |
| सन्तोरिन                  | ६३८            | हरन                          | ३७९                  |
| सराय                      | £2£            | हरार                         | ४.६६, ६०४,           |
| स्थानेश्वर (थानेश्वर)     | ८२             | हर्पींनो                     | ६७४                  |
| सलामिस (यीस)              | २५०            | हरीरी (दे <b>० मारी</b> )    |                      |
| सलामिस (सायप्रसः आ० एनकी  | मी) ६३१,३२,    | हरूपेश्वर (दे० तेज पुर)      |                      |
|                           | ४७, ५=         | हवारा                        | ५५१                  |
| स्केपेलास                 | ६३८            | हानयांग (दे॰ सीयोल)          | ४८०                  |
| स्काइराँस                 | ६३८            | हिज्य                        | 308                  |
| सहसराम                    | १५४            | <b>हिरेक्लियोपोलिस</b>       | ५५०, ५७              |
|                           | १, ४७, ४८, ४६  | हिल्ला (दे॰ बेबीलोन)         | २२८                  |
| सारन                      | १६०            | हिस्टोनिया (वास्ता)          | ६६८, ६९              |
| सिगीरिया                  | २१७            | हुगली                        | \$2                  |
| सिपिलोस                   | ३१२            | हेबरोन (हेब्रोन)             | २२८, ३२५             |
| सिकन्द्रिया ३७५, ५६०      | , ६१, ६३, ६८   | हेलियोपोलिस (दे॰ ओनू         |                      |
| सिटका                     | ७५६            | हेलीकानेंसस                  | व्रप्रः, ५३, ६३६, ६७ |
|                           |                |                              |                      |

## अनुक्रमणिका ]

| हेलेसपाण्टस              | ३४३             | एथेन्स २५०, ६३                   | २, ३६, ४४, ४५, ५७, |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| हैदराबाद                 | ९२              | 9                                | न, ५२, ६०, ६२, ६४  |
| श्री कण्ठ                | 52              | एनेक्टोरियम                      | ६३८, ४८            |
|                          |                 | एपोलोनिया (दे खिए अपोत           | नोनिया)            |
|                          |                 | एफ़िसस                           | ६३८                |
| नगर-राज्य                |                 | एल घेमिर (दे० किश)               |                    |
| 111/-/104                |                 | एशनुन्ना ( आ॰ टे <b>ल अ</b> सम   | गर ) २२९           |
| अक्काद ( आ॰ एलदीर )      | २२६, २७, २८,    | एस्की अदालिया ( दे ० सि          | 3)                 |
| ५५, ३३५                  |                 | ओम्ब्रिका                        | ६६७                |
| अगरम ( आ० जुगरेब )       | ६६८             | ओलिम्पिया                        | ६३८, ६४            |
| अगादे ( देखिए-अक्काद )   |                 | कइदोनिया                         | ६३६                |
| अग्नोन                   | ६६८, ६४         | कपुआ ( दें ० कै सि <i>लिनम</i> ) |                    |
| अदाव                     | २२४, २६         | कायरी (आ॰ कर्वेतरी)              | ६६७,६८, ६९         |
| अपूलिया                  | ६६८             | कालसिस ( <i>खालसीस</i> )         | ६३८, ७१            |
| अब्हवा (दे॰ सिप्पर)      |                 | किर्ता                           | ५९५, ६६=           |
| अपोलोनिया                | ६३८, ४८         | किया <b>स</b>                    | ६६८                |
| अम्ब्रिया                | ६७४             | किश (आ॰ एल घेमिर)                | २२५, २६, २७, ४३    |
| अम्ब्रे सिया             | ६३८, ५८         | कुमाय (कीमाय, क्युसी)            | ६६८, ६९, ७१        |
| अर्गास                   | ६३८, ६०         | कैसिलिनम ( <b>आ० कपुआ</b> )      |                    |
| अरोकिया                  | ६६८, ६६         | ,                                | (द, ६०, ६१, ६२, ५७ |
| अशकाव                    | २२५, २६         | कोस                              | <b>\$3</b> \$      |
| अशुर ( आ० शरकात )        | २२९, ३९         | <sub>वनीडस</sub>                 | ६३६                |
| आईसिन ( आ॰ वहरियत )      | २२९             | क्ताडत<br>क्लूसिय <b>म</b>       | ६६७, ६८, ६८, ७०    |
| आर्केडिया                | इ६४, ६४         | गबोआई                            | ६६८, ६६            |
| आर्कोमिनास               | ६४४             | जेबाल (आ॰ जेबाइल)                | २८३                |
| आर्दिया                  | ६६८, ६९         | जेम्द नस्र                       | २४३                |
| इग्वियम ( आ० गुब्बियो )  | ृह्ह्द, ६९, ७४  | टस्कोनेला (आ॰ टस्केनीय           | 7) ६६८, ६५         |
| इथाका                    | ६३८             | टायर (आ॰ सूर) २०५                | ९३, ६२९, ४०, ४४    |
| इयोलकास                  | ६४५             |                                  | ६३६, ४५            |
| इरीदू                    | २६५. २६         | ट्रॉय<br>टीबुर (आ॰ टीवोली)       | ६६८, ६८            |
| उम्मा (आ॰ टेल जोखा)      | २२४, २६         | टूडर (आ॰ टोड़ी या तोड़ी          |                    |
| उर ( ओ० मुक्य्यर ) ४४    | ४, २२५, २६, २७, | टेडमोर (आ॰ तादमूर-पा             |                    |
|                          | ३२, ४३, ४५४     | टडमार (जारु तापन्र्राया)         | er ii(i)           |
| उरुक ( अ10 वरक ) २२५,    | २६, २७, ३५, ४३  | टेल्लो (द`० लैगा <b>ग</b> )      | ६३८                |
| उक्षमाल ( उसम <b>ल</b> ) | ७४५             | डेल्फ <u>़ी</u>                  | ६३६                |
| एजीना                    | ६३८, ५८         | डेलियम                           |                    |

| तारकुइनिया (आ० तारकु          | इनी) ६६७, ६८,                 | मुकय्यर (दे॰ उर)             |                    |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| ६ <u>२</u> , ७०               |                               | मेगारा                       | ६३८, ६०            |
| तीगिया                        | ६३८, ६४                       | मेगालोपोलिस <b></b>          | ६३८, ६४            |
| थोबीज (श्रीस) ६३६, १          |                               | मेस्साना (आ० मेसीना)         | ६६८                |
| नासास (कीट)                   | ६३६,४६                        | मेसीडो <b>न</b>              | ६३६, ६०            |
| निकियास                       | ६३८, ६०, ६२                   |                              |                    |
| निप्पुर (आ॰ नूफ्र)            |                               | मोआब                         | २८७, ३२२           |
| नियपोलिस (आ० नेपिल्स)         | ६४५, ६८, ६९,                  | युगारिट (आ॰ रास शमरा         | ) २८७, ३०२, ३      |
| ७१, ७२                        |                               | रोड्स                        | ६६८                |
| नोला                          | ६६८, ७२                       | रोमा                         | ६६८, ६९            |
| पाइलस ६३८, ४५, ४              |                               |                              |                    |
| पापूलोनिया                    | ६६७, ६८, ६९                   | लराक                         | <b>२२</b> ५, २६    |
| पाफ़ोस                        | ६२९, ३०, ३१                   | लारसा (आ० सेन खरींब)         |                    |
| पायलिंग्नी                    | ६७४                           | िलन्डस                       | ६३६                |
| <b>पियासेंजा</b>              | ६६८, ६९, ८५                   | लुगानो                       | ६६८, ६९, ५३, ८४    |
| पेक्सास                       | ६३८                           | ल्यूकत्रा                    | ६३८, ६२, ६४        |
| परास                          | ६३८                           | लैगाश (आ॰ टेल्लो)            | २२५, २६, २७, ३५    |
| पैलेसट्रीना (दे॰ श्रायनेस्ते) |                               | विनीजिया (आ० वेनीस)          | <b>६</b> ६८        |
| पोतीदइया                      | ६३६, ५८                       |                              | •                  |
| पोम्पेआई                      | ६६=, ६९, ७२                   | वी आइ (आ॰ फार्में लो)        | ६६७, ६८, ६८,       |
| प्रायनेस्ते (आ॰ पैलेस्ट्राइन  | ; पेले <b>स्</b> ट्रीना) ६६८, |                              | ६९, ७०             |
|                               | <b>६९, ८८</b>                 | वेतूलोनिया                   | ६६७, ६८, ६९        |
| फ़लेरीआइ (आ० सिविटा           | फ्रेंस्टे <b>ल</b> ाना) ६६८,  | समोस                         | ६३६                |
|                               | ६९, ७०, ७८                    | साइनास्की-फ़लाई              | ६३६                |
| फ़्लोरेंतिया (आ॰ फ़ीरेंज़े)   | ६६८, ६९                       |                              |                    |
| फ़्रेन्तनी                    | . ६७४                         | सार्डिस                      | ३४९, ५१, ६३६       |
| फ़ौस्टास                      | ६३६, ४८, ५६                   | सिडान (आ० सैदा)              | २८७, ८९, ९३        |
| बद-तिविरा                     | २२५, २६                       | सिडे (आ० एस्की अदालीय        | 7) 343             |
| बिबलॉस (आ० जेबाइल; जे         | बाल) २८७, ९४, ५५              | •                            | .,<br>२.५, २६, ३०, |
| बोल्जानो                      | ६६८, ७८                       | ४२, ४७                       | <b>( )</b>         |
| मराथन                         | २५०, ६३६, ५७                  | सिविटा कैस्टेलाना (दे ॰ फ़ले | भी आह्र)           |
| मन्तीनियी                     | ६३८, ६०, ६२, ६                | ·                            | ·                  |
| <b>मर्क्किनी</b>              | ६७४                           | सीराकूज                      | ६५८, ६०, ६८, ६९    |
| माइसिनिया                     | ६३८, ४५                       | सोन्द्रियो                   | ६७८                |
| माग्रे                        | ६६८                           | स्पार्टी ६३८, ५७             | , ५८, ६०, ६२, ६४   |
| मिलेटस                        | ६३६                           | हैंगिया त्रियदा              | ६३६, ४७            |

|                    |                     | <b>मिनास</b>                            | १ ६४४       |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                    | -6-4                | मीनामोतो                                | ४८६         |
| ,                  | नदियाँ              | लामा ्                                  | 17 7800     |
|                    | ১ % <b>४७३, ७</b> ६ | बंजधर                                   | 800         |
| ओरहन<br>कावेरी     | १ १ १५७             | वानप्रस्थी सम्राट                       | ४८६         |
| कावरा<br>कुस्कोविम | ः                   | शरगाली शरी                              | ·22=        |
| गंगा               | . <b>१</b> ५७       | सेइ-ई-ताइ शोगुन                         | . ४८६       |
| जार्डन             | <b>1</b> 7°         |                                         |             |
| डैन्यू <b>ब</b>    | ६६३, ९६, ७१५        |                                         |             |
| दजला               | 2 ÷ q               | पदाधिकारी                               |             |
| नर्मदा             | ८२, १२७             |                                         |             |
| नील                | ५४६, ५१, ५६, ५९, ६७ | अगस्टस जाँन्सन (राजदूत)                 | ३११         |
| भारत<br>फ़रात      | २२ <b>५, ३</b> ६१   | अर्नेस्ट दि माँजींक (राजेंदूत)          | २३५         |
| भुरात<br>मकाम      | १०१<br>१०१          | अशिकाग तकाउजी शोगुन)                    | ४८९         |
| मेकाँग<br>मोकाँग   | ५२६                 | अर्साकीज ( <i>मेनानायक</i> )            | . २५२       |
| यनिसी              | 863                 | अहमद इब्न तुलुन (प्र <sup>†</sup> त पति | ५६३         |
| रावी               | ર <b>પ્ર</b>        | आर्त बेनस (अंग रहा क                    | २५०         |
| सरस्वती            | ۰ <b>۲</b><br>۶٦    | ई-ताय-जो (जनरल)                         | ४५०         |
| वरस्पता            |                     | ई-ये-यासू (शागुन)                       | 888         |
|                    |                     | उमरी (सैनिक)                            | ३२६         |
|                    | पदवियाँ             | एना तुम्मे (एन्सी)                      | २२७         |
|                    | 141141              | ऐन्द्रोगोरस (प्रांतपाल)                 | २५२         |
| अभ्बान             | ४००                 | ओरोन्तेब्तोज (सेनानायक)                 | ३५१         |
| एटीकोट्टी          | ७०८                 | कर्वीग्रीन (राजदूत)                     | <b>₹</b> १२ |
| एरेक्ट             | ७०७                 | क्वीटन (ब्रीटीश)                        | १६८         |
| ओइनक ,             | ७०७                 | क्वीटन (ब्रिटिश)                        | १६न         |
| कौटुम्बिक नेता     | ४५७                 | क्लाडियस जेम्स रिछ (प्रदूत)             | २६६         |
| खेदिव              | ५६३                 | क्लाइव (ई <b>स</b> ट इंडिया ऋ॰)         | ९४          |
| छोग्याल            | 3.2.5               | कामातोरी (फुर्जीवार)                    | , ४६६       |
| तायरा              | 328                 | कियोमोरी                                | ४५९         |
| तोकूगावा           | \$28                | कीत्से                                  | ४०९, ८०     |
| दाइमो              | ४८९                 | ख़ैरबेग़ (सैनिक)                        | ५६३         |
| पादरी              | ३४३                 | गौमाता (पुरो।हत)                        | २५०         |
| पाशा               | ५६३                 | चिल (प्रधान मंत्री)                     | ३८३         |
| फु.जीवारा          | 855                 | चाणक्य (प्रधान मंत्री)                  | 99          |
| फ़ें राओ           | . ५५२, ६४४          | चीनी                                    | ४१६, ५०     |
|                    |                     |                                         |             |

| जंग मियाओ                          | ४२£     | स्रो हुआंग चाँग ( <i>प्रांत पति</i> ) | ४१९                 |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| जव्हार (सेनापति)                   | ५६३     | खुगाळ जम्मेसी ( एन्सी )               | <b>२</b> २७         |
| जॉन मैलकांम (प्रांतपाला)           | १६८     | क्षेमिनी ( इस्लामी नाम-मोहम्म         |                     |
| जेसपं (राजदूत)                     | ₹११     | <b>अलअमीन अल</b> कनेन                 | गी) ६१५             |
| ट्राट्स्की                         | ६2९     | वाँग अन शर ( प्रधान मंत्री )          | <i>े</i> ४१४        |
| टिकेन्द्र सिंह (सेनापति)           | १६८     | वांग कीन (सैनिक)                      | 850                 |
| तरगोंमास                           | ३८७     | वी मान् (संनिक)                       | ೪೯೦                 |
| तर्शतल (अरबी में; देखिये चाचेल)    | ३८३     | वू सान कुई ( वाइसराय )                | 886                 |
| तशरशिला (अरबी में; दें चर्चिल)     | ३८३     | शिलहक इन्शु शिनाक (एन्त्री)           | .२२ <b>८</b>        |
| तिमुचिन (चगेंज लान-मंगोल नेता)     | ४१४     | सरगोन ( मुरूय साङ्गी )                | २२७                 |
| तेती (जनरल)                        | ५५२     | सहरे                                  | ५४९                 |
| थोन-मो-साम-भोटा ( <i>म ली</i> )    | ४०१     | सागौ-नो-ईरूका                         | <b>४</b> ८ <b>५</b> |
| दुत्तेगुम्मू                       | २१६     | सेल्यूकस (सेनानायक)                   | २५२                 |
| नर्गल युसेजिब ( <i>प्रतिनिधि</i> ) | २४७     | सैमुयल फ़्लावर                        | २६२                 |
| नीधम (ज़ि <b>ल।धीरा</b> )          | १६८     | हमीद खां ( वज़ीर )                    | . 90                |
| नेपियर (सैं <i>निक्</i> )          | ६२०     | हिदे <b>यो</b> शी                     | .858                |
| नेबू जरादन (सिर्निक)               | ३२७     | हिरे <del>व</del> लीटस                | ७६                  |
| नेबू नयद (पुजारा)                  | २३३     | हुँग शीन जुआन                         | ४१९                 |
| नेवू निडस (लैटिन दे० नेवू नयद)     | २३३     | हेर्पागस ( जनर <b>ल</b> )             | ३४७                 |
| नेलसन ( <i>सेनानायक</i> )          | ५६७     | होजो तोकी मासा (शोगुन)                | ४८९                 |
| नोबू नःगा                          | 825     | ` ' '                                 |                     |
| पाम्पेई (संरत्नक)                  | ५६१     |                                       |                     |
| पाल एमाइल बोता <i>(रा बद्न</i> )   | २३८     | पर्वत                                 |                     |
| पीर्कियस काटो                      | ६३१     | 14(1                                  |                     |
| फ़ाया तस्त्रसिन                    | ५१५     | अरारत                                 | २३२, ३३             |
| फ़ा नरेत                           | ५१५     | आल्प ( एल् <b>प्</b> स )              | ६१४, ७०७, २         |
| फूजीवारा (काम।तारा)                | אבב, בל | ईदा                                   | ६४४                 |
| बाला आवाजी चितनिस (मंत्री)         | १६०     | काकेशस ( <i>कोहकाफ़</i> )             | ३८७, ५६७            |
| बोस्सार्ड (कं'टेन)                 | ५६७     | कारटेपे ( <i>के पहा</i> ड़ )          | ३२२                 |
| मनेथो (पुरं।हित्)                  | ५४५, ७० | कोहेतूर                               | ३२६, ३०, ७३         |
| मारडोनियस (मेनानायक)               | २५०     | गिरनार                                | १०७, १०९            |
| मोर्दमान, ए० डी० (राज दूत)         | 388     | टारस                                  | ३५१                 |
| युगेन बर्नोफ़ (सस्कृत अध्यद्य)     | २६६, ६७ | तिरुमलाई ँ                            | १२९                 |
| योरीतोमो (शोगुन)                   | ४८९     | बाल्कन पर्वत                          | 284                 |
| रॉलिन्सम हेनरी (सैनिक)             | २६८     | माउण्ट अलवेन्द                        | २६१                 |
| लार्ड कैमिंग (वाइसराय)             | 90      | माचण्ट गिरजिन                         | ३३२                 |
|                                    |         |                                       |                     |

| माउण्ट सिनाई (देखिए | र−कोहेतूर) ३२६,३०,           | दोकवान           | ४५•                      |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
|                     | ₹0                           | तेलंगाना         | 55                       |
| युराल               | - ,७१५                       | तोण्डेय नाड      | प्रकार १२१               |
| हेबरोन ( की पहाड़िय | ₹) ३,०९                      | पंजाब            | ७६, ८०, १५७, ७७          |
|                     |                              | पिगूरिया         | ६७६                      |
|                     |                              | पूना             | <b>१९</b> •              |
|                     | प्रांत                       | <u> </u>         | 498                      |
| अण्डमन              | ५३                           | फान्सू           | ७=                       |
| अन्तावतीं तिव्वत .  | 800                          | बंगाल            | इ४, इद, २६३, ५०६         |
| अम्दो               | 225                          | बरार             | द६, द७                   |
| अलघेनी              | ७५३                          | बलूचिस्तान       | २५                       |
| असम                 | <sup>ृ</sup> ६८, ५० <u>६</u> | विहार            | ९९, १६०                  |
| आन्ध्र              | ७७, ७८, ८७, ९१,              | बुन्देलखण्ड      | <b>58</b>                |
|                     | ११८, २१, २५, ४५, ५०          | मिथिला           | १६०                      |
| <b>उ</b> ड़ीसा      | १५७                          |                  |                          |
| उत्तर प्रदेश        | २१, २५, <u>२</u> ७           |                  |                          |
| एरोजोना             | १०                           | वेल्स            | ७०७, ११                  |
| एलास्का             | ६८६, ७४८, ५५, ५६,            | शंघाई            | 800                      |
|                     | ४८, ५९                       | शान्तु ंग        | ४६२                      |
| बोकलाहोमा           | ७५३                          | संयुक्त प्रांत   | ९७                       |
| कच्छ                | ७४                           | स्काट लैण्ड      | ७०८                      |
| कर्णाटक             | 50                           | सखालिन           | <b>499</b>               |
| कर्नाटक             | १५०                          | सिन्घ (शक द्वीप) | २५, ७८, ८८, १०२, ७२,     |
| कषकुडी              | १३८                          |                  | ७७, ३७६                  |
| काठिया वाड़         | इद, १०६, ३८                  | ।सन्।५ ५,        | ३२६, ३०, ६३, ६६, ७२, ७३, |
| कामरूप              | १५४                          | ७४, ७५           | , ७६, ५५१, ६४१, ६५       |
| क्रीट               | ६४४                          | Company)         | २१९, ६५८, ६०, ७०, ७१, ९३ |
| कुर्डिस्तान         | २५७, ६८, ६२                  |                  | 800                      |
| केंद्               | ५३५                          |                  | <b>३</b> ९९              |
| केरल                | 938                          | ***              | ४२१                      |
| कैलीफोनिया          | ,७४१                         | 6414             |                          |
| कोहाऊ रोंगो रोंगो   | ७६२                          | हिमाचल अपरा      | १७२                      |
|                     | ७४, ५०, १०७, १०९, ३५         | हैब्स बर्ग       | े <b>६</b> ७६            |
| गोआ                 | 5 8                          | ·                | ४२५, ५८                  |
| चीनी                | <b>४१</b> ९                  |                  |                          |

| <b>⊗</b> , <sup>r</sup> ·        | e e e                                 | ग्रीके १८, ३४०,       | ४७३, <b>४४</b> ५, ४६, ६२ <u>६,</u> ३१, |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| sing.<br>Project                 |                                       | 52                    | •                                      |
| भाषार्ये                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ग्रीक-नब्ती           | ₹\$8.                                  |
|                                  | <b>३</b> २०                           | चीनी                  | १०१, ४३२, ९२, ९३                       |
| अक्कादियन                        | ५९१                                   | चीनो-इंगलिश           | 838                                    |
| अखमिनिक                          |                                       | जापानी                | ४६१, ५०१, २, ३                         |
| अंग्रेजी २७८, ९५, ३४९, ५५,       | *                                     | ज्रेण्ड-अवेस्त        | २६३, ६६                                |
| -101,01,01,01                    | ६०४, ६०७                              | तमिल                  | 99                                     |
| अफ़ीकी<br>अम्ब्रिया              | <b>40%, 40</b> 6                      | तमाशेक (तिसनार)       | 490                                    |
|                                  |                                       | तिब्बती               | ३९९, ४०१ ४०२, ५४                       |
| <b>अर</b> बी ५, १६८, २२५, ३२, ६६ |                                       | तिब्बत-वर्भी          | 840                                    |
| अरमायक                           | १०१                                   | तुर्की                | १६८, ४७६                               |
| <b>अरा</b> मी                    | ३०२                                   | तेलुगु ं              | १४०, ४५, ५४                            |
| असीरियाई<br>—_ं                  | २७३, ३१३                              | तोखारी                | ४६९                                    |
| <b>आ</b> र्य                     | ६४८                                   | द्रविङ्               | ३४, १२७                                |
| इंगलिश ६०३, ४४४,                 | ६०४, ७०८                              | दक्षिणी मण्डारिन      | ४२२                                    |
| इटालियन                          | ६७४                                   | द्धि-व्वन्यात्मक      | ४४३                                    |
| ईग पिंग (टोन)                    | ४३१                                   | घ्वनि-बल (टोन)        | ४२९, ३३, ५१८                           |
| उत्तरी मण्डारिन                  | ४२२                                   | नव-असीरियाई           | २७३                                    |
| <b>उ</b> र्दू                    | १६८, ७२                               | पशियन                 | २४८, ६६                                |
| एट्रस्कन                         | ६८७                                   | .पाली                 | ७७, १०२, १ ७, २६६,                     |
| <b>क</b> नआनी                    | ३०२                                   | पाली-प्राकृत          | १०७                                    |
| कनोन                             | ५००                                   | प्राकृतिक             | ७७, १०२, १०७, १०९, ७७                  |
| <b>कान</b> हक्का<br>काप्टिक      | ४२२                                   | प्राकृत-संस्कृत       | १२५ -                                  |
| कियाओ कियो                       | ५७०                                   | प्राचे न पश्चियन      | २५८, ४७३                               |
| कुकोचिन<br>-                     | ४५४                                   | प्राचीन फ़ारसी        | २७१, ३ <b>५९</b>                       |
|                                  | १६८                                   | पियू (प्यू)           | ५०७                                    |
| कुन<br>कुर्दिश                   | 400                                   | पीर्किंग              | . २२, २५, २९                           |
| केल्टिक                          | ३५७                                   |                       |                                        |
| केल्टिक-लेटिन                    | ७१२                                   | पू-टंग-ह्वा (साधारण   |                                        |
| कैण्टोनीज                        | ७१२                                   | पूर्वी मण्डारिन       | ४३२                                    |
| क्री                             | ४२२                                   | फ़्यू <b>भिक</b>      | 498                                    |
| गाज (घेर्ज़)                     | ७५५                                   | फ़ारसी                | २६८, ३१ <b>३</b><br>१७ <b>२</b>        |
| <b>गुर</b> मुखी                  | ६२०                                   | फ़ारसी-भार <b>त</b> ी | १८ <b>५</b>                            |
| गुआन ह्वाह                       | <i>909</i>                            | फ़ोंच<br>             |                                        |
|                                  | ४२१                                   | बर्मी                 | १६८                                    |

| बर्मी-तिब्बत                                                                                        | 840                                             | हुई यांग                                                                                                             | ्र <b>४२</b> २                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>बै</b> क्ट्रियन                                                                                  | . २६४                                           | हेबू भ, १०१,                                                                                                         | ,२२८) ४८,६३,८७१,९७                                                                                                     |
| ** **                                                                                               | - १७२                                           | ३ ३१३, ५९                                                                                                            | ८, ६५५, ९८ ्                                                                                                           |
| भारोपीय (इंग्डो-यूरोपियन) ५३,                                                                       | ३११, ५१,                                        | 1.42                                                                                                                 | e 23 july                                                                                                              |
| ८५, ६                                                                                               | ७१                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| मण्डारिन ४                                                                                          | २१, २९, ३१ 🟸                                    |                                                                                                                      | भू भाग                                                                                                                 |
| मराठी                                                                                               | 66                                              | गैलिली                                                                                                               | ्राष्ट्रं ३३१                                                                                                          |
| मिस्री २६२, ३१३, ५४६, ४९,                                                                           | ५७, ६५, ७५                                      | चुनी भूमि                                                                                                            | 7.208                                                                                                                  |
| मीडियन                                                                                              | २६४, ६७                                         | पम्फ्रे लिया                                                                                                         | ३४७, ५३                                                                                                                |
| मीन                                                                                                 | ४२२                                             | माहन                                                                                                                 | ; <b>४८</b> ०                                                                                                          |
| यांग पिंग (टोन)                                                                                     | 8.88                                            | रेशिया                                                                                                               | ६७८                                                                                                                    |
| य्नानी २                                                                                            | ८, ७९. ८२,                                      | स्कैण्डोनेविया                                                                                                       |                                                                                                                        |
| रूसी                                                                                                | ४६९                                             | सिन्धु घाटी २५,                                                                                                      | २६, २८, २९, ५८, ७४, ८६,                                                                                                |
| रोमन उच्चारण                                                                                        | ४३२                                             | ९७, ९                                                                                                                | 3८                                                                                                                     |
| लिंगुआ-ओस्की                                                                                        | ६७४                                             | सुमेर २७,४                                                                                                           | (३, २२५, २७, ३५, ३६, ३७, -                                                                                             |
| लैटिन (लातीनां) २४८, ६३, ३३,                                                                        | ८, ६७८, ८५,                                     | ४५,                                                                                                                  | ३२४, २५, ३५, ७०७                                                                                                       |
| 96                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| व                                                                                                   | ४२२                                             |                                                                                                                      | _                                                                                                                      |
| वेइनिंग                                                                                             | ४५४                                             |                                                                                                                      | महाद्वीप                                                                                                               |
| शांग विंग शंग (प्रथम-टोंन)                                                                          | ४३१                                             | अफ्रीका १०,                                                                                                          | २८५, ३५९, ७७, १४३, ९१                                                                                                  |
| शांग शंग (तृतीय-टोन)                                                                                | ४३२                                             | · ·                                                                                                                  | 98, 800, 80, 28                                                                                                        |
| शियापिंग शंग (द्वितीय-टोन)                                                                          | ४३१                                             | •                                                                                                                    | , ३४, ६३, ३११, ४ -, ५९,                                                                                                |
| संस्कृत ९५, ९९, १००, १०३                                                                            | २, १ <b>०९, १</b> ३,                            | · ·                                                                                                                  | ६१, ६३, ६६, ७३, ७९, ८६,                                                                                                |
| २७, ३४, ५४, ७७, इ                                                                                   |                                                 | ५९५                                                                                                                  | , ६०४                                                                                                                  |
|                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                      | 0                                                                                                                      |
| ३ ३, ४०, ६६, ७२                                                                                     |                                                 | एशिया ४१२.                                                                                                           | , १७, ५६ , ६६०, ६७, ७४८                                                                                                |
| <b>३</b> ३, ४०, ६६, ७३<br>स्लाव                                                                     | ६९७                                             | एशिया ४१२.<br>दक्षिण अमेरिका                                                                                         | , १७, ५६ , ६६०, ६७, ७४८<br>१०; ७४८, ६१                                                                                 |
| €लाव                                                                                                | <b>६९७</b><br>३५३                               |                                                                                                                      | १०; ७४८, ६१                                                                                                            |
| स्लाव<br>सिडेटिक                                                                                    |                                                 | दक्षिण अमेरिका<br>दक्षिण-पश्चिम अरेबि                                                                                | १०; ७४८, ६१                                                                                                            |
| स्लाव<br>सिडेटिक<br>सीरियाई                                                                         | ३५३                                             | दक्षिण अमेरिका<br>दक्षिण-पश्चिम अरेबि<br>दक्षिण-पूर्वी-एशिया<br>दक्षिणी-पूर्वी-यूरोप                                 | १०; ७४८, ६१<br>इया ६०४<br>६६, ४९२<br>६९७                                                                               |
| स्लाव<br>सिडेटिक<br>सीरियाई<br>सोरियाक                                                              | ३५३<br>२७१                                      | दक्षिण अमेरिका<br>दक्षिण-पश्चिम अरेबि<br>दक्षिण-पूर्वी-एशिया<br>दक्षिणी-पूर्वी-यूरोप                                 | १०; ७४८, ६१<br>इया ६०४<br>६६, ४९२<br>६९७                                                                               |
| स्लाव<br>सिडेटिक<br>सीरियाई<br>सोरियाक<br>सुमेरियन                                                  | ३५३<br>२७१<br>३६१                               | दक्षिण अमेरिका दक्षिण-पिक्चम अरेबि दक्षिण-पूर्वी-एशिया दक्षिणी-पूर्वी-यूरोप पिक्चमी एशिया २                          | १०; ७४८, ६१<br>इया ६०४<br>६६, ४९२<br>६९७<br>४९, ३११, ३८, ८५; ५४५;<br>३, ५४, <b>५</b> ६                                 |
| स्लाव<br>सिडेटिक<br>सीरियाई<br>सोरियाक<br>सुमेरियन<br>सुमेरी                                        | ३ ५ ३<br>२७१<br>३६१<br>३२०<br>२७३               | दक्षिण अमेरिका दक्षिण-पिक्चम अरेबि दक्षिण-पूर्वी-एशिया दक्षिणी-पूर्वी-यूरोप पिक्चमी एशिया २                          | १०; ७४८, ६१<br>इया ६०४<br>६, ४९२<br>६९७<br>४९, ३११, ३८, ८५; ५४५;<br>३, ५४, ५६                                          |
| स्लाव<br>सिडेटिक<br>सीरियाई<br>सोरियाक<br>सुमेरियन<br>सुमेरी<br>सूसियन (एलामाइट; अमारिदयन)          | ३ <u>५</u> ३<br>२७१<br>३६१<br>३२०<br>२७३<br>२६७ | दक्षिण अमेरिका<br>दक्षिण-पश्चिम अरेबि<br>दक्षिण-पूर्वी-एशिया<br>दक्षिणी-पूर्वी-यूरोप<br>पश्चिमी एशिया २              | १०; ७४८, ६१<br>इया ६०४<br>६६, ४९२<br>६९७<br>४९, ३११, ३८, ८५; ५४५;<br>३, ५४, ५६<br>६०७<br>७४८, ४९                       |
| स्लाव<br>सिडेटिक<br>सीरियाई<br>सोरियाक<br>सुमेरियन<br>सुमेरी<br>सूसियन (एलामाइट; अमारियन)<br>हित्ती | ₹ ¥ ₹<br>२७१<br>३६१<br>३२०<br>२७३<br>२६७<br>३११ | दक्षिण अमेरिका दक्षिण-पिश्चम अरेबि दक्षिण-पूर्वी-एशिया दक्षिणी-पूर्वी-यूरोप पश्चिमी एशिया २ ५                        | १०; ७४८, ६१<br>इया ६०४<br>६, ४९२<br>६९७<br>४९, ३११, ३८, ८५; ५४५;<br>३, ५४, ५६<br>६०७<br>७४८, ४९<br>३९७, ४१४, १६, २१, ६ |
| स्लाव<br>सिडेटिक<br>सीरियाई<br>सोरियाक<br>सुमेरियन<br>सुमेरी<br>सूसियन (एलामाइट; अमारिदयन)          | ₹ ¥ ₹<br>२७१<br>३६१<br>३२०<br>२७३<br>२६७<br>३११ | दक्षिण अमेरिका दक्षिण-पश्चिम अरेबि दक्षिण-पूर्वी-एशिया दक्षिणी-पूर्वी-यूरोप पश्चिमी एशिया २ ५ फेंच अफीका मध्य अमरीका | १०; ७४८, ६१<br>इया ६०४<br>६६, ४९२<br>६९७<br>४९, ३११, ३८, ८५; ५४५;<br>३, ५४, ५६<br>६०७<br>७४८, ४९                       |

| मध्य यूरोप                          | <b>હ</b> ૄથ | पेसीफ़ी (रानी)                 | ं हे४४      |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| यूरोप (योरोप) ४००, १२, १६,          |             | महिन्द (राकुमार)               | े २१६       |
| (१) (१) (१) (१) (१) (१) (१) (१) (१) |             | मेरी अतेन (राजनुमारी)          | 444         |
| <b>६०</b> ७, <b>१</b> ७, ९२, ७      |             | रज्यश्री (राजकुमारी)           | . १ ८२      |
| 4, 4, 1                             |             | शौतुकू तैशी (उमयादी-राजकुमार   | •           |
|                                     |             | सुयोको (राजक्म।री)             | 806         |
| <b>युद्ध</b>                        |             | • , , ,                        |             |
| कोरिंथियन                           | ६५७         |                                |             |
| गृह-युद्ध                           | ४२१         | राजवंश                         |             |
| चीन-जापान                           | ४२१         |                                |             |
| चीन-फ्राँस                          | ४२१         | अंकोर                          | ५२६         |
| जिहाद(इस्लाम का घार्मिक युद्ध)      | ६१५         | अस्तामेनीय ( <i>अस्तमेनी</i> ) | २७९         |
| थर्माप्ली                           | ६५७         | अट्ठाईसवाँ                     | प्रथ        |
| दूसरा महायुद्ध                      | ४८१, ४९२    | अठारहवाँ                       | प्रथ्र      |
| प्युनिक                             | ५७५, ६७८    | अयूबी                          | ५६३         |
| पेलीपोनेशियन                        | ६६२         | अरसासिड ( <i>आर्सासिड</i> )    | २८२, ३५२    |
| प्रथम महायुद्ध                      | ४९२         | अलंग पाया                      | ५०७,९       |
| बाल्कन                              | ६९७         | आठवाँ                          | ४५०         |
| मरायन                               | ६५७         | <b>इक्</b> कीसवाँ              | ४५७         |
| रूस                                 | ४९२         | <b>इ</b> न                     | ४०९         |
| रूस-जापान                           | ४८१         | इक्षवाकु                       | १२१         |
| थ्याम-कम्पूचिया                     | ५५१         | र्द                            | ४८१,६५      |
| सामुद्रिक                           | <b>%</b> 2% | उत्तर चाओ                      | 818         |
|                                     |             | उत्तर चीइन                     | 868         |
|                                     |             | उत्तर ताँग                     | ४१४         |
| राजकुमार, राजकुमानि                 | त्याँ       | उत्तर लियांग                   | ४१४         |
|                                     |             | उत्तर हाँग                     | ४१४         |
| अरियाद्ने (राजकुमारी)               | ६४४         | उन्तीसवाँ                      | ४५९         |
| आहोत्सू (राजकुमार)                  | 866         | <b>उन्नीसवाँ</b>               | ५५५         |
| कारू (राजकुमार)                     | ४८५         | एक्तीसवाँ                      | ५६०         |
| कुमार देवी (राजकुमार )              | ११३, २०४    | कदम्ब                          | 26, 880, 83 |
| कैयरीन (राजकुमारी)                  | 98          | कपिलेन्द्र                     | १५७         |
| थ्यूसियस (राजकुमार)                 | ६४४         | कल्याणी-चालुक्य                | দহ          |
| द्जू शी (रानी)<br>नांका (राजकुमार)  | 8:5         | कलचुरी                         | ८४, १८९     |
| प्लेसीडिया (राजकुमारी)              | ४८५         | काकतीय                         | . 66, 884   |
| जवान्या (राजगुनारा)ः                | ९१          | कार्णव                         | 99          |

# अनुक्रमणिका ]

| कार्दमक          | 208                           | <sup>ः</sup> तोकूगावा  | <i>-</i> ४९१            |
|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| किन              | र के भूष्य क <b>े छ१४, १६</b> | दसर्वां                | र्र 🗇 १५५७              |
| कुषाण            | ७७, १०१, इट                   | दास                    | 33.75                   |
| खिलजी            | . °3 •                        | द्वितीय ः              | <b>५४६</b>              |
| 'मंग             | ·· <b>८</b> ६                 | नवाँ                   | ृद्ध                    |
| गुजनी            | 33 11 20                      | नाकातोमी               | ् १००० हे । ४८८         |
| गहड़ वाल         | ः ८२                          | ंपच्चीस <b>वां</b>     | ः ५५६                   |
| ग्यारहवाँ        | ا بربره                       | परमार                  | न४, १न४, १८४            |
| ग्रीक            | १०१, ५६०                      | पश्चिमी चालुक्य        | १४२                     |
| गुर्जर           | ۷۰                            | प्रतिहार               | <b>५२, १</b> <u>१</u> ४ |
| गुप्त            | · Ce, 936                     | प्रथम                  | ५४६                     |
| गुहिलोत          | ८०                            | पल्लव ५६, ५७           | , १२८, २९, ३२, ३४, ४०   |
| गोर              | 25                            | पन्द्रहवाँ             | ५५१                     |
| चतुर्थ           | 8₹÷                           | पह्मव                  | . ७८                    |
| चन्देल<br>चन्देल | ۷۶                            | पागन                   | ५०७                     |
| चाउ              | ४०, ११६, २७, ८०               | पांचवाँ                | 489                     |
| चालुक्य          | ८४, ८६, १२१, १२९, १३४, १४०,   | पाण्ड्य                | न६, न७, १३४             |
|                  | १४२, ४५                       | पार्थिया               | १०१                     |
| चीइन             | ४११                           | पाल                    | 28                      |
| चींग             | ४१७                           | पूर्वी गंग             | १५४                     |
| चोल              | <b>८७, १२</b> ६, <b>१</b> ५४  | पूर्वी चालुक्य         | १४२                     |
| चौदहवाँ          | ५५१                           | वनी अव्वास             | <b>३६१</b>              |
| चौबीसवाँ         | <b>५५</b> ७                   | बनी उम्मिया            | ३६१                     |
| चौहान            | 58                            | बसीम                   | १२५                     |
| छठवाँ            | . ૫૪૬                         | वाइसर्वां              | ५५७                     |
| छब्बीसवाँ        | ሂሂፍ                           | बारहर्वां              | ५५०                     |
| जगुये            | ६२०                           | बीसर्वां               | ४५६                     |
| ताँग             | ४१२, १३                       | बं <del>वि</del> ट्रया | 908                     |
| तीसवाँ           | <i>አ</i> አ አ                  | <b>मंगोल</b>           | ४१६, ६०, ६१, ५०७, २६    |
| तुंगू            | ५०७                           | मंचु (दे० चींग)        | ४१७, २१, ६९, ८१         |
| तुगलक            | ९०                            | मन्खेड                 | १४२                     |
| <b>तु</b> र्क    | ५६३                           | ममलूको                 | ५६ <b>३</b>             |
| तृतीय            | ५४६                           | मल्ल                   | 808                     |
| तेईसवाँ          | ५४७                           | मलेच्छ<br>~            | १५०<br>४१६, ५४, ८१      |
| `तेरहवाँ         | ५५१                           | <b>मिंग</b>            | وع (۲٫ ۲۰٫ ۵۲           |
| तैलंग            | \$25                          | मुगल                   |                         |

| <b>,</b> मैत्रक               | দ্ৰুত           | सोलहवाँ                              | . લુલ્ફ |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| मोनो नोबे                     | -४८८            | हख़मनी ( द ० <b>अख़</b> मेनी )       | 305     |
| मौखरि                         | 50              | हान 🕟                                | ४१२, ३८ |
| <b>मौर्य</b>                  | ७७, २५२         | हितायत                               | ५५६     |
| यादव                          | ۵۵              | हेमेटिक                              | ६०४, २० |
| युवान ( मंगोल )               | ४१६, २१         | हैहय ( दे० कलचुरी )                  | 58      |
| राष्ट्रकूट                    | <b>५७, १</b> 2४ | होयसाल                               | १४२     |
| राष्ट्रकूट-राठौर              | १४२             | क्षहरात                              | १०९     |
| रोमा नोव                      | <b>499</b>      |                                      |         |
| <del>লিভ্</del> তৰি           | ११३, २•४, ३     |                                      |         |
| लोदी                          | 50              | राजवंशों के संस्थापक                 | क       |
| वर्धन                         | 52              |                                      |         |
| वलभी                          | १३८, ४०         | अमेनर तायस                           | ५५९     |
| वाकाटक                        | <b>द३, १</b> २५ | अमेनेमहत प्रथम                       | ५५०     |
| वातापी—चालुक्य                | ८६              | अहमोस                                | ५५२     |
| विष्णु कुण्डी                 | ८६              | उर नम्मू                             | २२६     |
| वेंगी—चालुक्य                 | 59              | एलेटीज                               | ६५६     |
| হাৰ                           | <b>७</b> ७      | <b>कं</b> डुगोन                      | 50      |
| शांग (इन)                     | ४०९, २७, ८०     | कपिलेन्द्र                           | २५७     |
| शान                           | ५०७             | काओत्स <u>ू</u>                      | ४१२     |
| शिया                          | ४०९             | कुतुबुद्दीन ऐबक                      | 55      |
| शुंग                          | 99              | कृष्ण राज ( उपेन्द्र )               | ८४, १८६ |
| सत्ताइसवाँ                    | ५५ <u>६</u>     | कीवकल्ल                              | 58      |
| सफ़वी                         | २५२             | खिज्र खाँ                            | 50      |
| सस्सानी                       | २६१             | खेत्ती द्वितीय                       | ५५०     |
| सत्रहवाँ                      | ५५१             | ग्रयासुद्दीन तुगलक                   | ९०      |
| सातवाँ                        | ५५०             | गाजी तुगलक ( <b>दे० गयासुद्दीन</b> ) | 6 2     |
| सातवाहन                       | ७७, ७८, १०८, २१ | चन्द्रगुप्त                          | ८०, ११३ |
| सिल्युकिड                     | ₹४₹             | चन्द्रदेव                            | 52      |
| सिसोदिया<br><del>पित्रक</del> | ço              | चाउ कुआंग इन                         | ४१४     |
| सिंहल<br>• सर्वे              | १३४, २१६        | चीन                                  | ४११     |
| सुई                           | ४१२             | चुटू पल्लव                           | १२१, २५ |
| सूंग                          | ४१४, १६         | जफ़ त                                | ३८७     |
| सैयच                          | 50              | जलालुद्दीन खिलजी                     | 65, 90  |
| सोगा                          | ४८८             | जू युयान जाँग ( हुंग वू )            | ४१६, ५४ |
| ्सोलंकी                       | <b>5</b> 8      | जोसेर                                | ५४६     |

| त अंग              | ४०९     | सेहर तवी इन्तेफ प्रथम                   | ४५०               |
|--------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| तेती प्रथम         | ५४९     | हरिचन्द्रबाम्हण                         | ८०, ८२            |
| तेफ़ नेख़्त        | ५५७     | हुंग वू (दे०जू युयान जांग               |                   |
| दन्ति दुर्ग        | 50      |                                         | , , , ,           |
| दुर्विनीत          | 50      |                                         |                   |
| नन्तुक ( नन्तुक )  | 58      | राज्य                                   |                   |
| नागभट्ट प्रथम      | दर, १३४ |                                         |                   |
| नीको               | .५५९    | अक्सुम                                  | ५९२, ६६, ६१७, २०  |
| नेक्ता नेवो प्रथम  | ५५2     | अज़टेक                                  | ७४१, ५३           |
| नेटरबाउ            | ५४६     | अट्टिका                                 | ६४५, ५७           |
| पियाँखी            | ५५=     | अदाव                                    | 774               |
| <u> </u>           | ५५७     | अन्तावर्ती तिःवत                        | 800               |
| बेट्टा प्रथम       | 44      | अनशन                                    | २४८               |
| बहलोल लोदी         | ९०      | अरजवा                                   | 385               |
| भिल्लन यादव        | 55      | अरमेनिया ( अर्भेनिया )                  | २४८, ६३, ३८५      |
| मयूर शर्मा         | 55      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 50, 55, 52        |
| माधव वर्मन         | द६      | अराकान                                  | 400, 402          |
| मूलराज             | 58      | अरामियन                                 | ३३७               |
| युसेर काफ़         | 489     | अरियादने                                | ६४४               |
| यू                 | 208     | अलवर                                    | १2४               |
| रूरिक              | ६९९     | अवन्तीः                                 | १०९               |
| रेमेसीज प्रथम      | ५५५     | अवार                                    | ७१५               |
| लियु पाँग          | ४१२     | अशकाव                                   | २२५               |
| लीसु (लीद्जू) चेंग | ४१७, ६८ | अहोम                                    | १५०, ५०६          |
| वसुदेव कण्व        | ७७, ७८  | आर्केडिया                               | ६६४, ६५           |
| वासुदेव            | · ८४    | इटरूरिया ६६७, ६                         | ८, ७०, ७१, ७८, ८५ |
| विन्दफ्नं          | ৩5      | इटालियन                                 | ६७२               |
| विंघ्य शक्ति       | দহ      | इलूरिया                                 | ६७४               |
| वू वाँग            | 308     | उत्तर                                   | २२६               |
| श्री गुप्त         | 50      | उरार्तू                                 | २३२, <b>३३</b>    |
| सर्व सेन           | ८६      | एपीडेमनस                                | ६५८               |
| स्नेफू             | ५४६     | एलाम २२७, २८, ३०, ४                     | २, ४७, ४८, ५५, ५६ |
| स्मेन्दोज          | ं५५७    | ओस्टमार्क                               | ७१५               |
| सामन्त सेन         | 68      | कतसीना                                  | <b>5</b> 93       |
| सिंह विष्णु        | ८६, १२६ | कताबान                                  | ३५ <u>२,</u> ३७७  |
| सेने खेन्त्रे      | ५५१     | कनेम                                    | ६१३, <b>१५</b>    |

| कम्पेनिया                        | ६७२                | थातोन               | In                  |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| कम्बोज                           | ५२६                | थेसली               | ५०७<br>६३२, ४५, ७०७ |
| किंग                             | ७७, ८७, १४०, ८६    | थ्रे स              | 800 \$85<br>900 \$  |
| कश्मीर ( <i>का<b>श्</b>मीर</i> ) | १५७, ३७६, ४००, २   | दलमितया             | ५३२, <b>७</b> १५    |
| काकेशस                           | \$2.2              | दिल्ली              | ९०                  |
| कानो                             | ६१३                | दौरा                | . ६१३               |
| <b>का</b> मरूप                   | १५०, ५४            | नज्द .              | ३६% ६३, ६४, ६६, ६७  |
| कारटेपे                          | <b>३</b> २२        | नमारह               | ३७९                 |
|                                  | , ५६५, ६७, ६८, ६७० | नबात                | ९, ३६४, ६५, ७५      |
| कार्थेंदश्त (दे० कार्थेज)        |                    | नानचाउ              | 406,86              |
| किम्बरी                          | ७१२                | पम्फ़े लिया         | ३५३, ५६             |
| किश ( कु <i>श</i> )              | ६१७, २२७           | परसूमाश (दे० अनशन)  | 785                 |
| कुर्ग                            | १३२, १७७           | पश्चिम राज्य        | २२९                 |
| कुश्शार                          | 309                | पश्चिमी तिब्बत      | <b>३</b> ९९         |
| कुषाण                            | <b>50</b>          | पार्थिया            | ७८, १०१, २५२, ४१२   |
| केदा                             | ५१५                | पारसा (दे० परसूमाश) | २४५                 |
| केव्बी                           | ६१५                | पालमीरा             | ४६२                 |
| कें,जूरियो                       | . 860              | पूर्वी तिब्बत       | 399                 |
| कोशल                             | 925, 325           | पेल ( डबलिन )       | ७०५                 |
| कोर्सीरा                         | ६५८                | पेलोपानेसस          | ६४५                 |
| क्रोशिया                         | ७१५                | पेलोपोनेशिया        | ६६२                 |
| गंगावड़ी                         | ८७                 | पैक्ची              | ४८०                 |
| गायकवाङ्                         | 98                 | पोनूँ ( दे० कनेम )  | ६१३                 |
| गोथिया                           | ६८८, ९३            | फ़लाशा              | . <b>६२०</b>        |
| गोविर                            | ६१३, १५            | फुलानी              | ५९६                 |
| गोरखा .                          | २०४                | बन्ताम              | ५३५                 |
| चम्पा                            | ५२६                | ववरिया              | ६७५                 |
| चानिकग                           | ५२६                | वाह्या तिव्वत       | ४००, ४०१            |
| चालुक्य                          | ८६                 | बोयेशिया            | ६४०, ४५, ६२, ६३     |
| चेन-ला<br>चोल                    | ५२६                | वोन्                | ६१५                 |
|                                  | <u> </u>           | वोहेमिया            | ६९७, ७२१            |
| जगाताई<br>जापान                  | ४१६                | भोसला               | 98                  |
|                                  | 888                | मग्ध                | 99                  |
| जूडा<br>जोबाह                    | ३२६, ३२७           | मंगोल               | 390                 |
| र् <sub>षामाह</sub><br>टर्की     | ३३७                | मंचू                | ४६०                 |
| • vi                             | ६४५                | मजापाहित            | ५३५                 |

सैबियन (दे० सबा)

| मणिपुर             | १६८, ५०७, ९                    | सोफ़ोन (लेसर अरमेनिया)   | १८५, ८६                |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| महाराष्ट्र         | ५८, ९०, ९२                     | हवासत                    | ६१७                    |
| माइसीनिया २८७, ३   | ०२, ६२९, ३१, ३२,४१,            | हित्ती                   | ३१०, ३४३               |
| . 8                | १४, ४५, ४६, ४७, ४८, ५२         | हिमारी                   | ३५९, ७७                |
| मालवा              | द२, द४, <b>१३</b> ६, <b>द९</b> | हिन्दू                   | ५१५, २६ ३२             |
| मितन्नी (मित्तानी) | २२७, ३०, ३१८, ५५३              | हीरा                     | ₹ ₹.१                  |
| मिनायन ( माईन )    | ३७७                            | हैदरमीत                  | ३५९, ७७                |
| मोडिया २३३, ४७,    | ४८, ५०, ५७, ६६, ३२७,           | होल्कर                   | 9.9                    |
| ४९, ५५             |                                |                          |                        |
| मीनियन ( माईयन )   | ३५९                            | लिपियाँ                  |                        |
| मुख्य तिब्बत       | ३९९                            | लापवा                    | 1                      |
| मेवाड़             | 50, 90                         | अक्कादी (अक्कादियन) २३९, | ७१, ७२, ७३ ७९,         |
| मेसीडोनिया         | ३४३, ६३६, ६२, ६४, ७०७          | ३०२, २०, २१              |                        |
| मैसूर              | द <b>द, ९</b> २                | अजुटेक-चित्र             | . ७४२, ४३,४४           |
| मोआव               | ९७                             | अनिशयल                   | ६८८                    |
| मौखरी              | . <b>१</b> २७                  | अम्त्रियन                | ६७४, ७५                |
| रोमन २९९, ३३८      | , ५९, ५९५, ९७, ६३१, ४४         | अमरीको                   | ७४२                    |
| वत्स गुल्म         |                                | अरबी ९, १६, २६१, ३       | ७५, ७६, ७९, ८०         |
| वलभी               | ८०, १२७, ४०                    | अरबी-सिन्धी              | १७२, ७३                |
| वातापी             | द६                             | अरमायक ९६, ९७, ९९,       | १०१, २३८, ८२,          |
| वेई                | ४१२                            | ३३०, ३५, ३७, ३           | द, ३९, ४१ <b>, ५१,</b> |
| वेंगी              | . ८७                           | ६४, ६=, ४७३, ७६          | , ७१८                  |
| वू                 | ४१२                            | अरसाकिड पहलवी            | २८२                    |
| शान                | ४०७                            | अल्बेनियन                | ६९=                    |
| যু                 | ४१२                            | अवेस्त २५                | २, ५४, ८५, ६९५         |
| सबा                | ३७७                            | असीरियन (असीरियाई)       | २३९, ४४,               |
| समारिया            | २३२, ३०२, २६, ३२, ३३           | ४५, ६४, ३१९              | `                      |
| सरहिन्द            | ९०                             | असीरियन कीलाकार          | ९६, २४३                |
| <del>₹</del> लाव   | ७१५                            | अहरू                     | ४९२                    |
| स्लैवोनिया         | ७१५                            | अहोम                     | १६७, ६८                |
| सानो               | <b>પ્</b> १५                   |                          | , ४५८, ९३, ६४७         |
|                    | १३, १४, ४००, ४०२, ४०७          | आधुनिक                   | ५२७                    |
| सिन्धिया           | 98                             | आधुनिक गोलाकार (रस-लोह)  | ५०९, १२, १८,           |
| सिल्ला             | 820                            | २३, २४                   |                        |
| (सलीशिया           | ७१५                            | आधुनिक थाई               | ४१८, २२, २३            |
| सैबियन (दे० सबा)   | ३४६                            | आर्मेंनियन ,             | <b>३१</b> ९            |

| आशुलिपि १९                 | १६, २००, २०१, ७६४, ६५ | <b>क्</b> त्रेमोल         | 7.7                         |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| इटेलियन                    | ६०४                   | क्रम-द्वारा निर्मित चित्र |                             |
| ईनीशियल्स                  | ४४१, ४३               | कॉप्टिक                   | ५६६, ७६, ८७, ८२, ६८८        |
| उइगुरी                     | ४०२, ६२, ६३, ६५       | काय शू (काइ शू)           | ४२६, ६३, ५००, ५०२           |
| अ-चेन                      | ४०१, २, ४, ७          | कारापाल                   | ४२७                         |
| उड़िया                     | १६, १५४, ७७, ८२, ८४   | कालमुक                    | ४६५, ६८                     |
| उत्तरी ब्राह्मी            | १०७, १४, १५, १६, १७   | किताव मुरव्वा             | 330                         |
| उत्तरी सेमिटिक             | ९, १४, ९७, २६३,       | क्री                      | ७५५, ५७                     |
| <b>९७</b> , ३२२            | २, ३७, ५७३            | कुटिल                     | १२७, २८                     |
| चर्द                       | १७१, ७२, ५७२          | कुर्शुनी (मलाबारी)        | ३४३, ४४                     |
| उत्कीर्ण पवित्र लिपि       | ५६५                   | कुटाक्षर                  | २०८                         |
| अु-मेद                     | ४०१, २, ३, ७          | कूफ़ी                     | 328                         |
| एक-वर्णिक                  | ५७२                   | कूंमोल                    | २.८                         |
| एट्रस्कन '                 | ६७१, ७२, ७४, ७५, ८५   | कैरियन (क़ारी)            | ३५३, ५४                     |
| एकंत-अजिर                  | ३८७                   | कैरोलीन                   | ६८८                         |
| एलामाइट                    | २६२, ६९, ७१           | कोकूतेई-रोमा जी पद्धा     | ते ४५६                      |
| ऐन्द्रजालिक                | ४५७, ५८               | खगोल शास्त्र              | ७६७                         |
| ऐस्ट्रेंजलो                | ३४०, ४२               | <b>खरोष्ठी</b>            | <u> ६६, ६६, १०२, ६, २८२</u> |
| ओगम                        | ९, ७११, १३            | <b>खा</b> म्ती            | १६८, ६८                     |
| ओनमुन                      | ४८४, ८५, ८६           | खुतसुरी                   | 035                         |
| ओरहन                       | ४७३, ७६, ७७, ७१८      | खेमिर                     | ५२७                         |
| ओस्कन                      | ६७२, ७४, ७६           | ग्रन्थ-सातवीं ज्ञा १      | ३२, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८      |
| कताकाना                    | ४९३, ९४, ९४, ९६, ५००  | ,, आठवीं श०               | १३७, ३८                     |
| कदम्ब                      | ५०७                   | ,, नवींश                  | १३७, ३८                     |
| कनआनी                      | ३३२                   | ,, दसवीं श॰               | १३७, ३८                     |
| कन्नड़-पांचवीं श०          | १४२, ४३, ४४, ४५       | ,, ग्यारहवीं श०           | १३७, ३८                     |
| ", छठी श•                  | १४०, ४१, ४२, ४३, ४४   | ,, बारहवीं श०             | १३७, ३८                     |
| ,, सातवीं श०               | १४२, ४३, ४४           | ,, तेरहवीं श॰             | १३४, १३६, ३७, ३८            |
| <b>,,</b> आठवीं श <b>o</b> | १४२, ४३, ४४           | ,, पन्द्रहवीं श०          | १३७, ३८                     |
| ,, नवीं श॰                 | १४२, ४३, ४४           | ग्रहण किये चित्र          | ४३८                         |
| ,, ग्यारहवीं श०            | १४२, ४३. ४४           | गालिक                     | . ४६२, ६४                   |
| <b>"</b> तेरहवीं श•        | १४२, ४३, ४४           | गिरनार (शिलालेख)          | ११२, १३                     |
| ,, पन्द्रहवीं श०           | <b>१</b> ४२, ४३, ४४   | ्र <b>ग</b> जदांसकाया     | 900                         |
| ,, आधुनिक                  | १४३, ४४, ५४           | ग्रीक ६.                  | ३५५. ६०. ५६८. ६९. ७०.       |
| क्योक्त्स                  | ५०९                   |                           | . ४३. ६४. ७१. ८७. ८८.       |
| <b>কৰি</b>                 | 🛊 ५३५, ३६             | र्ने४. ७१८                |                             |
|                            |                       |                           |                             |

| ग्रीक-साहित्यिक-काल                       | ६६४, ६५         | जैकोबाइट (ग्यारहवीं श०)    | ३४०, ४२                            |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| गुजराती १६, १६०,                          | १७७, ८३, ९४     | टाइरेनियन                  | ६७२                                |
| गुप्त ११७, २७, ५                          | ७७, २३६, ४०१    | टाकरो                      | १५७, ७२, ७६                        |
| गुरमुखी                                   | 30 00\$         | डा जुआन                    | ४२७                                |
| गू-वन                                     | . 835           | डिमाटिक ५६७, ९, ७१,        | , ७३, ८६, ९१, ९२                   |
| ग्लेगोलिथिक ६                             | ९७, ७०१, १८     | तगाला                      | ५३२, ३३                            |
| गोलमोल                                    | २०८             | तमिल १२७, २९, ३०           | , र१, ३२, ३४, ८४                   |
| चकमा                                      | ९०५, १४         | '' ( सग्तबीं श॰ )          | १२९, ३१                            |
| चतुष्कोण पाली                             | ५०९, १०, १८     | '' ( आठबीं श॰ )            | <b>१</b> २९, ६०, ६१                |
| चाउवन                                     | ४२७             | '' ( दसवीं श० )            | १२९, ६१                            |
| चित्र ५६५, ६६, ६७, ६२, ७०,                |                 | '' (ग्यारहवीं श०्)         | १२९, ३१                            |
| चित्रात्मक १०, ६६, १३८,                   | ५००, ७१, ७२.    | " (तेरहवीं श॰)             | १२९, ३१                            |
| ७४, १.७, ४८, ५१,                          | ७५०, ५३, ६१     | '' (चौदहवीं श०)            | १३१,३२                             |
| चिरोकी                                    | ७५४, ५५         | '' ( पन्द्रहवीं श० )       | १३ ′, ३२                           |
| चिन्हात्मक                                | २३५, ३८         | '' ( आधुनिक )              | १३१, ३२                            |
| चीतान                                     | ४५४, ५७, ५८     | तिरहुतिया                  | , ६०, ६३                           |
| चीनी ६, ४२३, २७, २९                       | ,, ३०, ३३, ५३,  | तुर्देतेनियन               | ६०२                                |
| ५८, ५००, ४०२,                             |                 | तुलु                       | \$2\$                              |
| <b>४</b> ४, ४७, ४ <b>८</b> , ४ <u>८</u> , |                 | तेलुगु—कन्नड़              | १४०, ६०, २२१                       |
| चेर-पाण्ड्य                               | १३२             | तेलुगु<br>'' ( सातवीं श॰ ) | १६, ७७, ८४                         |
| चोल                                       | १३२             | '' (दसवीं श॰)              | 984, 88                            |
| चौकोर हेब्रू                              | ३३०             | '' (ग्यारहवीं श०)          | <b>१</b> ४५, ४६, ४९<br>१४५, ४७, ४९ |
| छोटो                                      | ४५४, ५८         | " (तेरहवीं श॰)             | १४५, ४८, ४९                        |
| जबाली टूरा                                | २२१, २२         | '' ( चौदहवीं श० )          | १४५, ४९                            |
| जर शर ( सांकेतिक चित्र )                  | ४३२             | '' ( पन्द्रहवीं श० )       | १४९, ५०                            |
| गटकी (लाण्डा)                             | १७७             | " (आधुनिक)                 | १४९, ५०                            |
| जापानी                                    | 400             | थामुडिक                    | <b>३</b> ६४, <b>६</b> ६, ६९        |
| जार्जियन                                  | ६९८             | थौकन्हें<br>-              | २०८                                |
| जावा की दूसरी                             | <b>५३५, ३</b> ७ | दक्षिणी ब्राह्मी           | ११८, १९, २५                        |
| जिया गू बन                                | ४२७             | दक्षिणी सेमिटक             | ९६, "६९, ६१७                       |
| जिया जीह (ग्रहण किये चित्र)               | ४३८, ३९         | द्विभाषिक                  | ५९७, ६३२                           |
| जुआन जू                                   | ४३२             | द्विवर्णिक                 | ४९२, ९३                            |
| जुजान जू<br>जोण्ड                         | २६४             | देवनागरी ११७, २९, ३४       | , ४०, ४५, ५०, ५४,                  |
| जेण्डअवेस्त                               | <b>2.8,64</b>   | ५७, ६०, ६८, ७।             | ७, ८६,८७, ८९, ९०.                  |
| जण्ड—अवस्त<br><b>जेबेद</b>                | ३४०, ७९, ४२     | ९१, ९२, ९३, २              | ००, ३६९, ७९, ८७                    |
|                                           | <b>३४०, ४२</b>  | ४०१, ४०,                   |                                    |
| जैकोबाइट (सातवीं शर्)                     | 702) 0 (        |                            |                                    |

| देवनागरी ब्रेल १९६, ९९                          | प्राचीन लैटिन ६८७, ८९                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| देदेनाइट (लिथिनाइट,लिहियानिक) ३६९, ९६           | प्राचीन सोरिलिक ६९८, ७०२                 |
| देवेही हुनूरा २२१, २२                           | प्राचीन हंगेरी ७१८                       |
| दैवी ४९२, ९३                                    | पिनटो ७६४, ६=                            |
| व्यन्यात्मक १४, ५२५, २७, ४१, ७०, ७१, ७२         | पुमसो ४८३, ८६                            |
| ध्वन्यात्मक चिन्ह ४४५                           | पेगुअन ५०९, १३                           |
| ध्वन्यात्मक पद्धति ४४४, ४६, ४७, ४८, ४९, ९३      | पेलासगियन ६७१                            |
| ध्वनि—सूचिक चित्र ४३२,३७                        | प्रोटो—टाइरेनियन ६७१                     |
| नग्दीनागरी १८६, ८७                              | फ़ाइनल्स ४४१, ४३, ४४                     |
| नब्ती ९, ३६३, ६४, ६५, ६८, ७९, ८१, ८२            | फ़ारसी १६, २७३                           |
| नव एलामाइट २७९                                  | फ़िनीशियन-(दै० उत्तरी सेमिटिक) ९६,       |
| नव बेबीलोनी २७९                                 | ३३५, ३७, ६४०, ४१, ५५                     |
| नवीन ३५७                                        | फ़िनीशियन-सिप्रियाटिक ६३२                |
| नस्तालिख़ २६१                                   | फ़िनिशियन-हित्ती ३२१, २२                 |
| नस्ख ( <b>नस्</b> स्त्री ) ३७९, ८ <b>१</b> , ८२ | फ़िनीशियन-हेब्रू ६९=                     |
| नाच्छ ७१८                                       | फ़्रेंच ४२३                              |
| निकोल्सबर्ग ७१८, २०                             | फ़ौलिस्कन ६७८, ७९                        |
| निर्घारिक ५७२, ७३, ७४, ७५                       | बंगला १६, १५०, ५१, ७७, ५४                |
| नुमीदियन ५९५, ९७, ९७, ९६, ९९, ६०२               | ,, ( सातवीं श॰ ) १५३, ५४                 |
| नेवारी २०५                                      | ,, (नवीं ्श०) १५३, ५४                    |
| नेस्टोरियन ३४२, ४३, ६१                          | ,, (दसवीं रा०) १५३,५४                    |
| नोत्र-अजिर ३८७                                  | ,, ( न्यारहवीं श० ) १५३, ५४              |
| पंजाबी 9६, १८३                                  | ,, (बारहवीं श०) १५१, ५३, ५४              |
| पतीमोखा ५१८, २०                                 | ,, (पन्द्रहवीं श०) १५३,५४                |
| पश्चिमी १३८, ३९                                 | ,, ( आधुनिक ) १५३, ५४                    |
| पश्चिमी सीरियाक (दे॰ जकोबाइट) ६४०               | बड़ी मुद्रा ४२७                          |
| पस्सेपा ४०२, ५                                  | वर्बर ५९५, ९७, ६००, ६०१                  |
| पहलवी १०१, २६४, ६५, ६६, ८२                      | बा गुआ ४०९, २५                           |
| प्यूनिक २९७, ९९, ३००, ५९७                       | बाफ़न शू ४२९                             |
| पाकीसिपा (पासिपा; दे० पस्सेपा) ४०२              | बामुन ६०२, ६०३                           |
| पाचूमोल २०८                                     | बाल्टी (मोटिया) ४०२, ६                   |
| पालमीरा ३३८, ३९, ५६                             | ब्राह्मी ९, ४०, ७७, ९६, ९७, ९८, १०७, २७, |
| पाली ५०९                                        | ४५, ५७, ८९, २०६, ७८, ५१८                 |
| प्राचीन थाई ५१८, २१                             | बुरियाती ४६५, ४ <sup>७०</sup>            |
| प्राचीन पर्शियन ( फ़ारसी ) २६६, ६८, ७९          | बलारियन ग्लेगोलिथिक                      |
| प्राचीन बेवीलीनियन २४३                          | बुलारिक सीरिलिक                          |

| बेबीलोनियन        | २३९, ६२, ७१           | मौड़ी 🕟                          | १६०, ६१                    |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| बेबीलोनी (नव एव   | प्राचीन ) २७८         | यजीदी                            | . 🕝 ३५६, ५७                |
| ब्रेल (इंगलिश)    | ७६४, ६६               | यनसिब्दी '                       | . ६१६, १७                  |
| बोल्जानो          | ६७८, ८०               | यनिसी है है है है है है है है है | ৪७३, <mark>७</mark> ५      |
| बोरोमात           | ५१८, १९               | युगारिटिक                        | ३०४, ६                     |
| बोलर अजिर         | ३८७, ८८               | युनानी                           | ९६, ३४९; ५३                |
| भारती             | १९४                   | यू चेन                           | ४५४, ५६                    |
| भावमूलक           | २३८                   | रंजनाः                           | २०६, १०                    |
| भावात्मक          | १४, ९६, ५००, ६४७, ७५६ | रेखा चित्र                       | २३७                        |
| भात्रात्मक——चित्र | 388                   | रेखाचित्रात्मक                   | २३५, ३६, ५६                |
| भुंजिमोल          | २०६, २११              | रेखाक्षरात्मक                    | . १६                       |
| भ्रूण             | . १०                  | रून (रूनी)                       | ६९४, ९८, ७२१               |
| भोजपुरी           | १६०, ६४               | रोंग-लेप्चा                      | २१४, १५                    |
| <b>मंगोल</b>      | ४६२                   | रोमन ं ९, १६, १८७, ३९०           |                            |
| मगुरिवी           | ३७६, ८०               | ५३२, ५७४, ६८७,                   |                            |
| मण्डायक           | ३६८, ७०, ४६२          | रोवस-इरस (दे॰ प्राचीन हंगेरी)    |                            |
| मनीकी             | ४७६, ७८               | लाइनियर-ए                        | ६४७, ४=, ५५                |
| मलयालम            | १३२, ८०, ८४           | लाइनियर-ए, बी                    | . ६३१                      |
| मलावारी 🐪         | ३४३, ४४               | लाइनियर-बी                       | ६३१, ४७, ४८                |
| म्याओत्से -       | ४५४, ५६               | लातीनी ६७२, ८७, ८८               |                            |
| मागधी ( मगही )    | १६०, ६५               | लाण्डा                           | १७५                        |
| माग्रे            | ६७८, ८१               | लितुमोल                          | २०८                        |
| मिरोइटिक          | ५८८, ९१, ६२           | लिथिनाइट (दे० देदेनाइट)          | ३६९, ७१                    |
| मिरोइटिक—डिमारि   | क . ५८९, ६२           | लिहियानिक (दे० लिथिनाइट)         | ३६९, ७१                    |
| मिस्रा            | २७२; ३१३              | ली गू (दे० कारापाल)              | ४२७, ३०                    |
| मुड़िया           | १७२                   | लीकियन                           | ३४७, ४८, ४९                |
| मूल अक्षर         | ५२७, २८               | लिडियाकी ँ                       | ३५१, ५२                    |
| <br>मेई-थेई       | १६८, ७०               | लीवियन                           | <b>६०२</b>                 |
| मेण्डे            | ६१३                   | लुगातो (लेपोन्टाइन)              | ६६४                        |
| मस्रोपी .         | ६८७                   | लेप्चा (दे॰ रोंग)                | २१४, १५                    |
| मंहदूली           | ३९०, ९२               | लैटिन (दे॰ लातीनी)               | ६७१                        |
| मैनियस कटार       | '६८७, ५०              | लैटिन-एट्रस्कन                   | <b>40</b> ;<br><b>40</b> } |
| मैथिली            | १६०,६०, २०६           | लैटिन-फ़्रै लिस्कन               | १६                         |
| मोआब के लेख       | 25,32                 | लोगो ग्राफ़िक                    | ४५०, ५४, ५५                |
| मोनो सिलेविक      | 88\$                  | लोलो                             |                            |
| मोसो              | ४५४, ५७               | वर्ड ६०७, ५, ४,                  | १०, ११, १२, १३             |
| TI SIL            |                       |                                  |                            |

| वनियाकर                     | <b>१७</b> २, ७४ | सिन्धु-घाटो ३६     | , ४४, ५०, ६२, ७२, ७३,    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| वट्टेलुत्तु (चेर-पाड्य)     | १३२, ३३         | ९५, ७६२,           |                          |
| वर्णात्मक (प्राचीन पशियन)   | २६९             | सिनाइ की           | ३७२, ७३, ५४, ७५          |
| वर्णात्मक १६, ४३, ९६, ४४    | ६, ८६, ५६८, ६९, | सिनाइ की प्राचीन   | ३७३, ७१                  |
| ७०, ७३, ६०२, ७              | ५३              | सिनाइ को अरबी      | ३७५, ७६                  |
| वस्तु चित्र                 | ४३२, ३४         | सिनायटिक           | 9                        |
| <b>व्यं</b> जनात्मक         | ४४६             | सिप्रियाटिक        | ६३२, ३४, ३५, ४७          |
| वेनिती                      | ६८४, ८५         | सिप्रो-मीनियन      | ६३२                      |
| वेस्ट-गोथिक                 | \$28            | सिंहली             | २१९, २०                  |
| शाब्दिक चित्र               | ४४६             | सीरिलिक            | ४६९, ९९, ६९८, ९९         |
| शारदा                       | १५७, ७२         | सुमेर के रेखाचित्र | ९६                       |
| शारदा (दसवीं श०)            | १५७, ५2         | सुमेरियन कीलाकार   | २४३                      |
| ,, (ग्यारहवीं)              | १५७, ५८         | सूलेख पाली         | ५०९, ११                  |
| ,, (बारहवीं श॰)             | १५७, ५९         | सूत्रात्मक         | १०, १३                   |
| ,, (तेरहवीं श०)             | १५७, ५९         | सूसियन (एलामाइट)   | २६८, ७१, ७९              |
| ,, (चोदहवीं श०)             | १५७, ५९         | सेमिटिक            | ४७२, ४७६                 |
| ,, (सोलहवीं श॰)             | १५७, ५९         | सेमिटिक (प्राचीन)  | <u>२</u> ६, ३६६          |
| जिंग शू                     | ४२९             | सेल-औजर            | ३८७                      |
| शियाओ जुआन                  | ४२७             | सोग्दी             | ४६३, ६५, ७४, ७६          |
| शिये शंग (व्यति सूचक चित्र) | ४३२             | सोन्द्रियो         | ६७५, ८२                  |
| संकेतात्मक १४, ४६५, ४४, ५   | ६६, ७१, ७२, ७४  | सोमाली             | ६०४, ५, ६                |
| ६१७, ४७, ४८                 |                 | हित्ती ९, २३०, ३०९ | ,, १०, ११, १५, १८, १९,   |
| संकेतात्मक चित्र            | ६४८             | २०, २१, २          | २, ७५०                   |
| संयुक्त-सांकेतिक चित्र      | ४३२, ३६         | हिन्दी-सिन्धी      | १७२, ७५                  |
| संयुक्तात्मक                | ४४६             | हिन्दुको (लाण्डा)  | १७७                      |
| सफ़ातैनी                    | ३६८, ६८, ७०     | <b>हिमोल</b>       | २०८                      |
| सफ़ायटिक                    | 7 345           | हीरागाना ४९३       | , ९६, ९७, ९८, ९९, ५००    |
| सबा की                      | ३७७, ६२०        | हीरोग्लिक्स        | 9                        |
| संशोघित                     | ५२७, २९         | हुतसुरी (खुतसुरी)  | ३९०                      |
| ससानिड पहलवी                | २८४, ८५         | हेन्               | ८, ३२९, ३०, ३१, ३४०      |
| सांकेतिक                    | ७१२             | हेब्रू (आधुनिक)    | ३२९                      |
| सांकेतिक चित्र              | ४३२, ३५         | हेब्रू प्राचीन     | ३२६, ३०                  |
| त्साओ शू (सोशो)             | ४२९, ८६         |                    | सः; ग्रोक-हैरोग्लिफ़िकन) |
| सिडेटिक                     | ३५५             |                    | ३८, ३९, ७०, ७१, ७४,      |
| सिन्धी (आघुनिक)             | <b>१</b> ७२     |                    | ७८, ७९, ५१, ८३, ८४,      |
| सिन्धी (प्राचीन)            | १७२             |                    |                          |
|                             |                 | , , , , , ,        | •                        |

| हीमरायट          |                | 24          |
|------------------|----------------|-------------|
| हेरेटिक          | ५७३, ७५, ७६,   | ७८, ८३, ८४, |
| <b>Ξ4</b> ,      | <b>९</b> २, ९३ |             |
| त्रिपद पाटिया    |                | ६४८, ५३, ५४ |
| त्रै घ्वन्यात्मक |                | ४४३         |
| त्रै वर्णिक      |                | ५७२, ७४     |
|                  |                |             |

### लोग एवं निवासी

| अकाइयन           | ६२९, ४५, ६०                       |
|------------------|-----------------------------------|
| अंग्रेज          | ४१९, ९१, ५६६, ६०२, ४७             |
| अंग्रेजों        | ९४, ५०९, ६३                       |
| अन्नामियों       | ५२७                               |
| अफगान            | <b>5</b> 5                        |
| अमेरिकन          | ६४७                               |
| अमेरिका के       | ३२१, ६०७                          |
| अरब              | २१६, ५७, ५६९                      |
| अरबों            | २६१, ४१२, ५९१                     |
| अर्षा<br>अरामियन | 330                               |
| अरामियां         | ३३५                               |
|                  | <b>३</b> २६                       |
| अरामी -          |                                   |
| अलमुराक          | ७२१                               |
| अलामन ( अलामनों  | 905                               |
| अलमुराक          | 909                               |
| आइबेरिनों        | ६६४                               |
| आर्केडियन्स      |                                   |
| आर्य             | <b>२</b> ६, २७, २ <u>६</u><br>६३६ |
| आयोलियन्स        | • • •                             |
| आस्ट्रोगोथों     | ७२१                               |
| इंटली के         | ६४८                               |
| इब्री            | ३२५                               |
| ईरानी            | 909                               |
| ईसाइयों          | ३६८, ४३२, ६१, ६६०                 |
|                  |                                   |

| उरातीं ( अरमेनिया       | कि) ३६५                |
|-------------------------|------------------------|
| ऐंग् <i>लो</i> सेक्सनों | ७२१                    |
| एट्रस्कनों              | ६७८, ८५, ५७            |
| कनआनी                   | २८७                    |
| कार्टलियन               | ३८७                    |
| काप्ट्स                 | ४९१                    |
| काफ़िरों                | ६१४                    |
| कालमुक                  | ४६४                    |
| कुषाणों                 | १०९                    |
| केल्ट्स (सेल्ट्स)       | ६७०, ७०७, ५            |
| <b>केल्टों</b>          | ७०७, ८                 |
| केल्टो-बेरियन           | <b>909</b>             |
| केल्टो-सीथी             | 909                    |
| केली                    | ७०७                    |
| खाल्दी                  | ३८५                    |
| खेमिर (खेमर)            | ५१८                    |
| गाल                     | ७१२                    |
| ग्रीक                   | ६४६, ४७                |
| गुर्जर                  | ८०                     |
| गोरखों                  | 800                    |
| गोथ्स (गोथों)           | ६५८, ६०, ७९, ७२१       |
| चालुक्य                 | द६, द७                 |
| चलुक्यों                | کا                     |
| चीनियों                 | ४००, १२, १६, २०        |
| चीनीः                   | , ५२६                  |
| चेरुसी                  | ७२१                    |
| जर्मन                   | २६२, ४७३, ७६, ५७१, ६०२ |
| जापानियों               | ४८७, ५३५               |
| ट्यू <b>टन</b>          | . ७२१                  |
| टियूटन्स                | <b>£</b> £8            |
| डच ( डच्छ )             | २६२, ४१९, ९१, ५१५,     |
|                         | ३२, ३४, ६०२, ४, ७६१    |
| ्डच्छों                 | ५१५                    |
| ड्र <b>ड्</b> स         | S06                    |
| 167                     |                        |

| डोंगरा          | 800                  | <b>फ़ैं</b> क   | ७२१                        |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| डोगरों          | १७२                  | फ़्रैं कों      | ७२१                        |
| डोरियन          | ६५८                  | वर्गण्डियों     | ७२१                        |
| डोरियन्स        | ६३६                  | ब्राह्मणों      | ९६                         |
| तमिल            | २१५                  | बुरियात         | ४६९                        |
| तातारी ख़ान     | 523                  | बुरियातों       | ४६९                        |
| तिब्बत के       | ३९७, ४०१             | भारतीय          | ३९७, ९९                    |
| तुर्क खुरासानी  | २५२                  | भारतीयों        | ५२६, ३२                    |
| तुर्क           | ९०, ३८७              | <b>मंगोल</b>    | · ३ <u>२</u> ७, ४७३        |
| तुर्कों         | ८८, ३८७, ६३१, ७१५    | मंगोलों         | २५२, ३६१, ८५, ४००, ५८      |
| तैलंग           | ५०७ ९                |                 | ६९, ८०, ८९, ६९९, ७१५,      |
| थाई             | ५१८                  |                 | २१                         |
| ध्रे शियन       | ६ <u>२</u> ७         | भंचुओं          | ४१७, ८१                    |
| द्रविड्         | २७                   | मण्ड।इन         | ३६८                        |
| नार्डिक         | ७०७                  | मरहठों          | 025                        |
| नार्स           | ७०८                  | मनीकियों        | ४७६                        |
| नार्सेज         | ६७४                  | मनीकी           | ४७६                        |
| नासाँ           | ७०५                  | माइसीनिया वे    | ६२६                        |
| पंजाबी          | ७७                   | <b>मिग्रेली</b> | ३८७                        |
| पल्ह्वव         | ৬ৢৢ                  | मीडीज           | ३३७                        |
| पश्चिमी गोथों   | £2.3                 | मुसलमान         | ३७३, ८३, ४१६, ५२७,         |
| पारसी           | २५२                  |                 | ३२, ३५, ९१                 |
| पिक्ट           | <b>9</b> . <b>9</b>  | मुसलमानों       | ४१२, ५३२, ३५, ६२, ६१५, ३१, |
| पुर्तगाली       | २१६, ४००, १७, ९१,    |                 | ४४, ४६, ७२, ७२१            |
|                 | ५१५, २७, ३५, ६०२,    | मैग्ग्यार       | ६९७, ७१५                   |
|                 | ४, १३                | यजोदी           | ३५७                        |
| पुर्तगालियों    | <b>४१७ ५२७</b> , ६०४ | यहूदियों        | ३५३, ५६२, ६३१              |
| पेलासगियन       | ६३६, ६७२             | यहूदी           | २३३, ३३०, ३४०, ७३          |
| पैलेस्टेनियन    | ६१२                  | यूरोपियन        | ६१३                        |
| प्रतानी         | ७०७                  | योरोप के        | ५३५                        |
| <b>फ</b> ন্দী   | 4८                   | रूसी            | ४९१                        |
| फ़िनोशियन       | ६२९                  | रेड-इण्डियनों   | ७५३                        |
| फ़िनीशिया के    | २९                   | रोमन            | ५६२, ७०८                   |
| फ़िनी शियनों    | ६८५                  | रोमनों          | ५६२                        |
| <b>फ्रोजियन</b> | ७१२                  | लाओशियनों       | ५१८                        |
| र्फ़्च          | ६०२                  | वण्डाल          | ७२१                        |
|                 |                      |                 |                            |

| एडोल्फ अर्मन                            | ५७१             | काउण्ट कैलस               | २६२            |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| एण्टिंग                                 | ३६९             | कान्तेली                  | ३७५            |
| एन्द्रियास, एप्० सी०                    | ४७३             | कार्नेलेयस वान ब्रूइन     | २६२            |
| एयुक                                    | <b>३१</b> २     | कावले, ए॰ ई०              | ६४७            |
| एरिक, जे॰                               | <i>७</i> ४८     | कार्ल हियूमान             | 378            |
| एरिक्सन                                 | ७५३             | कासीन, एन०                | ४६६            |
| एरियन                                   | २६५             | कान्सटैन्टाइन             | ६९७, ९८        |
| ए <b>लाइ</b>                            | ३ <b>१</b> ६    | किर्चोफ, जे॰ ड॰ एच०       | ६४१, ५८, ६०,   |
| एलियस कोपीविच                           | 900             | ६२, ६४, ७१, ७४            |                |
| एल्यीम                                  | ७१८             | किन्नाइर, जे० एम०         | २६=            |
| हत्वर्त एल <b>ब</b> र                   | ६१३             | <b>विलगेनहेंबेन</b>       | ६०७            |
| ऐन्तोने यान सेन्त मार्तिन               | २६६             | किसिमी कमाला              | ६१३            |
| ऐन्द्रे एक्कार्ड                        | ७६४             | कीता साते                 | ४९२            |
| ऐ <del>लेक्</del> जेण्डर फ्रैंल्कनब्रिज | <b>६१</b> ३     | कीबी-नो मकीबी             | ४९३            |
| ऐल्डस                                   | ५६५             | कीलहार्न                  | १८९            |
| ऐल्फेड                                  | ९६              | कुइन्टस कटियस             | २६१            |
| भोकर ब्लाड, जे॰ डी॰                     | ४६८, ६९         | कुक, एस० ए०               | ३३७            |
| मोझा, गौ० ही०                           | १०२, १०७, १९४   | कुंग फूत्से               | ४११            |
| ओपर्ट                                   | २७३             | <b>कु</b> रुनिया तिस      | ६४७            |
| ओरोग्नी, पी० एल० डी०                    | ५६७             | कृष्टो चन्द्र             | ५०९            |
| ओलोन, डी                                | ४५०, ५४         | कृष्णा राव, एम०. वी०. एन. | २८, ५८, ६०, ६९ |
| ओल्शा                                   | ६७१             | केदार नाथ शास्त्री        | . २७           |
| ओल शान्सेन                              | २=२             | कैकस, एपियस क्लाडियस      | ६८७            |
| औफ़रेख्त, यस∙ टी०                       | ६७४             | कैथ्रीन रौटलेज (श्रीमती)  | ७६१            |
| ओलाव गेरहार्ड टाइस्रजेन                 | २६३, ६५         | कैरातिल्ली, जी०, पी०      | ६४७, ४८        |
| कर्चीनर, जे                             | <b>489</b>      | कोच, जे०, जी०             | ५६७            |
| किनघम, कर्नल ए०                         | ९६, ९७, ९९      | कोर्ट, कैप्टेन            | ९९             |
| करेल यानसन                              | ७६४             | कोण्डर                    | ३२०            |
| कलाड, एफ॰ ए० शेफ़र                      | ३०२             | कोबर, एलिस ई०             | ६४७, ४८        |
| कलाडियत जेम्सरिच्छ                      | 755             | कोवो दैशी                 | ४९६            |
| क्लाप्रोय, जे०                          | ४६२, <b>५७१</b> | कोयल्लो, एफ्०, डब्ल्यु०   | ६०७            |
| कलिन्क                                  | २६०             | कोसकेन्निमी               | २८             |
| कर्न, ओ०                                | ६४१             | क्रौज                     | ७१२            |
| कर्बी ग्रीन                             | ३१२             | गाइट्लर                   | ६९८            |
| कस्ट                                    | ९६              | गाईल्स                    | ४०९, २९        |
| क्नुद्ज्रोन, जे० ए०                     | ३१९             | गार्डथौसर                 | २९०            |

| गार्डिनर, इ० ए०            | ६४१                                     | चोंग ख-पा                   | <b>३९९</b> . |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| गार्डिनर, ए० एच० २९०,      |                                         | जबलोण्सकी, पी॰ ई॰           | ५६७          |
| गायर्राट्रगन               | ६४१                                     | जयेश्के                     | ४०१          |
| गारस्टांग, जॉन             | <b>३</b> २०                             | जाई लून                     | ८३८          |
| ग्र <b>ाहमबेली</b>         | १७७                                     | जार्ज ग्रोट                 | ६४५          |
| ग्रिफ़्थ                   | ५९१                                     | जार्जेज चेनेत               | ३०२          |
| ग्रिम, ई०                  | २९०                                     | जॉन न्यूबेरी                | २८, ६४, ६५   |
| ग्रिम, जे॰                 | ३६=, ६९८                                | जॉन मार्शल                  | २७           |
| ग्रियर्सन, जी॰             | . १६८                                   | जॉन मैलकाम                  | २६८          |
| ग्रीनबर्गर<br>ग्रीनबर्गर   | ७१२                                     | जॉन विलिस                   | ७६४          |
| गुइग्नीस, डी०              | ५६७                                     | जार्डन, ए॰                  | ५६७          |
| गुण्डर्ट                   | <b>१</b> ३२                             | जार्डन, एफ़॰ सी॰            | ६४९          |
| गुस्टाफ्सन                 | ४०२                                     | जार्डन, सी॰ एच॰             | ६०४, ६४८     |
| ू .<br>गूटर्सलाब           | ६४०                                     | जायसवाल, के॰ पी॰            | २०४          |
| ू<br>ग्रुबीसिख्            | ६९८                                     | जिमर                        | ७१२          |
| गूबे, डब्ल्यु॰             | ४५८                                     | जुबेन विल्ले, अर्बोइस दि    | ७१२          |
| गेबेलिन, सी० डी०           | ५६७                                     | जुलिस, एम॰                  | १३५          |
| गेल्ब, आई० जे॰             | ३१३, <b>२</b> २                         | जेम्स टॉड                   | . 202        |
| ग्रे, जी० एफ़्०            | ३७४                                     | ञेम्स प्रिसेप               | ९, १०९, ११८  |
| ग्रेपो, एच०                | ५७१                                     | जेम्स होरे                  | ८११          |
| ग्लेई                      | <b>३</b> २०                             | नेसप                        | 388          |
| ग्लेन विल्ले               | ५४६                                     | <del>जे</del> सेनियस        | ३६९, ७७      |
| ग्रेविले चेस्टर            | ६४५                                     | <b>जै</b> कुयेट, ई॰ वा॰ एस॰ | <b>२६७</b>   |
| गैड, सी० जे०               | <b>/ %</b> •                            | जोयगा, जी॰                  | ५६७          |
| गैबन, ए० वान               | ४६९, ७६                                 | लोवे दि जंग्रोनिज           | ६०२          |
| गैस्टर                     | ६९८                                     | टाइकसेन, टी॰ सी॰            | ५६७          |
| गोरीयून                    | £88                                     | टान चुंग                    | ४२९          |
| गारापूर्ग<br>गोल्डमान      | ६७१                                     | टॉर्प                       | ६७१          |
| गोरेकोण्ड, जार्ज फोड्रिक   | ९, २६४, ६६, ६८                          | टॉमस                        | २६२          |
| गौथियाट (गोथियत)           | ४६२, ७३                                 | टामस, इ॰ जे॰                | ६४           |
|                            | ६६८                                     | टॉमस बर्थेल                 | ७६२          |
| चारुको<br>चार्ल्स टैनिसय ८ | ३१२                                     | टामस यंग                    | ५६९          |
|                            | 29, 22                                  | टामस वेड                    | ४४३, ४६      |
| चार्ल्स विलकिन्सिन         | ६४७                                     | टामस हाइड                   | २६३          |
| चैडविक, जान                | 799                                     | टाम्सन, एच॰                 | ५७१          |
| चैबोट                      | ५६ <b>६</b>                             | टाम्सन, आर॰ एस •            | ३२०          |
| चेम्बर लेन                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                             |              |

| <b></b>                        | DDA 145D 5109 64  | देलाफ़ोस्से                         | _                  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| टेलर, आइजन                     | २२१, ४६२, ६७१, ९८ | देवेरिया                            | ६०७                |
| टैलबाट, विलियम हेनरी           |                   | द्रोनिन<br>द्रोनिन                  | ४५८                |
| टैसिटस                         | 590               | धर्मपाल<br>धर्मपाल                  | २८२                |
| डब्लोफ़र, एरस्ट                | <b>२</b> ५        |                                     | 399                |
| डाइशी                          | ४२७               | घोरमे, एदुअर्द                      | ३०३, ३०४           |
| डाउसन, जे॰                     | १०२               | नथीगल                               | 496                |
| डार्पफ़ोल्ड                    | <b></b>           | निवया एवॉट                          | 9                  |
| डायडोरस (सोकुलस)               | २६१, ५४५          | नागी, जेन्ट मिकलास                  | 550                |
| डायोंनिसियस                    | ६६७               | नाग्द वाँ दोर्जे ने                 | ४६९                |
| डॉसन                           | ९६                | नाचीगिल                             | ६०२                |
| डिक <u>ी</u>                   | ९६                | नारिस, एडविन (देखिएएडि              | वन नारिस ) ९९, १०१ |
| डिके<br>८ ८                    | २९०               | २७३, ७९                             |                    |
| डिरिंजर, डे०                   | ५७४               | नार्डन, एफ़० एल०                    | ५६७                |
| डुनान्ड                        | २९३, ९५           | निकोलो निकोली                       | ५६५                |
| डुपोण्ट<br>                    | ३२२               | नीव्हुर, कर्सटन २६३, ६ <sup>.</sup> | ४. ६५, ३७५, ५६७    |
| डेविड, एस०                     | ६४९               | नील कण्ठ शास्त्री                   | ,२७                |
| डेविड्स, राइस<br>डेविस, ई० जे० | ९६                | नेक (स्कीमो)                        | ७ ५ ६              |
| ड्रेक                          | <b>३</b> १२       | नेमेथ                               | ७१८                |
| <sup>ड्र फ</sup><br>डैनिएल्सन  | ३१२               | नोल्डेकी                            | ३३८, ३४०           |
| ानएल्सन<br>बा—सीन—को           | ६७०               | परपोला, एस्को                       | ५०, ५२, ६६, ७४     |
|                                | १३२               | परपोला, सीमो                        | ५०, ५२, ६९, ७४     |
| सेरियन डी लकाउपेरी             | ४५४               |                                     |                    |
| थाउसेन, गार्ड                  | ६७१               | पर्गस्टाल, बैरन वान हैमर            | ५६९                |
| थाम्पसन, एस०<br>थामसेन, वी०    | 280               | पर्नियर, लुइगी                      | ६४८                |
| थियोफ़िलास                     | ६६७, ७१८          | परीबेनी                             | ३५३                |
| ध्यकीडाइडीज़<br>-              | ६२५               | पर्णवितान, एस०                      | २८, ६९             |
|                                | ५ ४६              | पाइजर                               | ३१८                |
| थेलेग्दी, जे०                  | ८१८               | पाणिनि                              | ५, ८०, ९५          |
| थोर, हेयरदहल                   | ७६ ४, ६२          | पाँट                                | ९६                 |
| दयाराम साहनी<br>दाइमल          | <b>े द</b>        | पालमर                               | ३१२                |
| दामन्त                         | २३५               | पाल एमाइल बोत्ता                    | २३९                |
| दियुलाक्षी, एम०                | १६८               | पालिन, काउण्ट एन० जी० दि            | ५६८                |
| दि सेसी                        | २४३               | पाल आंगे लुई दि फार्दने             | २६८,               |
| दुगास्ट                        | २६५, ६६, ८२       | पावलो                               | ६७०                |
| •                              | <b>६०२</b>        | पासकल कोस्ते                        | २६७                |
| दुपेरों, अनकुयेतिल             | २६५, ६६           | प्राण नाथ                           | २८, ४४, ४५         |

| पिटमैन, आइजक (देखिए आइजक पिटमै         | न ) १९६,    | फ़ेड्रिख मूलर                     | ९६                                      |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ७६४                                    |             | फ़ेरेह एन <b>०</b>                | ५६७                                     |
| प्रिन्सेप, जेम्स (दे॰ जेम्स प्रिन्सेप) | २२१         | फ़्रैन चिय                        | <b>አ</b> አአ                             |
| त्रिन्सेप सेनार्ट                      | ९६          | फ़ोंकनर, आर० ई०                   | ४०                                      |
| पीजर                                   | 790         | फ़ोन्ताना, दोमिनिको               | ६७४                                     |
| पीरियस वलेरियेनस                       | ५६६         | फ़ोर्बेस, एफ० ई०                  | ६०७                                     |
| पूरनचन्द नाहर                          | १५४         | फ़ोरर                             | ३२१, ३२२                                |
| पूरन चन्द्र मुकर्जी                    | १०७         | फ़ोरियन, जीन वै <sup>c</sup> टस्ट | ५६९, ७०                                 |
| प्रधोक                                 | ३७५         | फ़ौलमान                           | ५२७                                     |
| पेण्डिलबरी                             | ६४९         | वक, एस० दि                        | ५७१                                     |
| पेल्यफ्                                | ४६२         | वकलर                              | ३५१                                     |
| पैलोटिनो                               | ६७१         | वरनेल                             | ९६                                      |
| पैवी, ए जे॰ एम॰                        | 426         | वर्कहार्ड, योहान लुडविग           | ३११, ७५                                 |
| पोकाक, रिचर्ड                          | ३७५         | वर्गेस                            | १०९                                     |
| पोक्तोकी, आर॰                          | ५६७         | बर्नोफ, युगेन                     | ६७, ६९, ८२, २६६                         |
| पो.न्टयस                               | ६९८         | वस्आ, डी० एम०                     | २८, ६९                                  |
| फ़्क प्रा ग्यालचेन                     | ३९९         | वर्षिगटन, बी॰ जी॰                 | . 88                                    |
| फ़्तेह सिंह ५०, ५४, ५५, ५६             | , ६९, ७१    | वाईरोम                            | ७६४                                     |
| फर्ग्युंसन                             | २३७         | बांके बिहारी चक्रवर्ती            | २८, ५८, ६३                              |
| फ़्योरेली, जी०                         | ६७४         | बॉट लिस्ती                        | ६८५                                     |
| फाइयान                                 | 60          | वाण                               | ८२                                      |
| फ़ाग—पा ( अफ़गस-पा )                   | ४०२         | वावर, हन्स                        | २९०, ३०३, ३०४                           |
| फ़ाँगुई ली                             | 808         | बान्डेस्टी <b>न</b>               | ३५१                                     |
| फ़ादर एच० हेरास २८, ३४, ३५, ३६         | , ३७, ३८,   | <b>ब्रासिओर दि बोर्ग बोर्ग</b>    | ७५०                                     |
| 38                                     |             | बिवलकर                            | १६०                                     |
| <b>फ़ाइड</b>                           | ३५५         | विहारूप सिंह                      | १६८                                     |
| फ़िलण्डर्स पेट्री, डब्ल्यु० एम०        |             | बियर, ई॰ एफ़॰ एफ़॰                | ३७५                                     |
| २९०, ३७३, ७५                           | ,           | व्रिन्टन, डैनियल जी०              | ७४५                                     |
| फ़िगूला, एच० ए च०                      | ३२०         | ब्रील, एम॰                        | ६७४, ८८                                 |
| फ़िशर                                  | <b>३३</b> २ | ब्लोडेन, एडवर्ड डब्ल्यु॰          | ६१३                                     |
| भीजल<br>भीजल                           | ६७१         | बुखेलर                            | ६७४                                     |
|                                        | ६४७         | बुग्गे, एस०                       | ३१९, ५७१, ७१२                           |
| फुरुमार्क<br>कर्मार्क                  | ६२०         | बुग्श, एच०                        | 498                                     |
| फ़ु रुमेन्शियस                         | ३२१, ७५     | वुल्हर (ब्हूलर)                   | ११८, १२१                                |
| फ़ेलिक्स वान लूशर                      | २९०         | बुल्हर मैदेन                      | , 3 ? ? ?                               |
| फ़्रेड्रिक डी लिश                      | ६२०         | बेनफ़ी                            | ९६                                      |
| फ़े <b>ड्रि</b> ख                      | 4/4         | न्यातस                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| बेनेट, एमेट एल॰              | ६४७, ४८           | मेसरस्मिथ                   | ४७३                 |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| बेवर                         | <b>९</b> ६        | मैकग्रेगर                   | ६१७                 |
| ब्लेगेन सी० डब्ल्यु०         | <b>Ę</b> ४७       | मैकलीन, जॉन                 | ७५५                 |
| बेंक्स, डब्ल्यु॰ जे॰         | ५७०               | मैकालि <del>स</del> ्टर     | ३०२, ६४२, ७१२       |
| बैली नोट                     | ७१२               | मैके, ई० जे० एच०            | २५                  |
| बोर्क, एफ़॰                  | २५५, ३५३          | मैक्सवेल                    | ६१७                 |
| बोस्सार्ट                    | ३२२, ५३, ५५, ६४९  | मैरियो शीपान्स              | २६१                 |
| बोन्देल मोन्ते               | ५६५               | मैरोनैटस                    | ६४७                 |
| बोलजनी, जी॰ वी पी॰           | ५६६               | मैसन                        | <b>१</b> ०१         |
| बौनामिकी, जी॰                | ६७०               | मैस्त्रो, जी०               | ५७१                 |
| भण्डारकर                     | १२१               | मोर्डमान                    | २६७                 |
| भूपेन्द्र नाथ सान्याल        | ४२५, ७५०          | मोंतेग                      | ३७५                 |
| मरवीण सवील                   | ७६२               | मोदंमान, ए॰ डी॰             | ८२, ३११, १२         |
| मसियर                        | ५९७               | मोमरू दाउलू बुकेरे ( मोमोलू | दुवालू बुकेले ) ६०७ |
| माइनहोफ़                     | ५९७, ६०२          | मोरियर, जेम्स जस्टिन        | २६५, ६६             |
| माकोडीज्, एम०                | . 638             | याओसन                       | ३६९                 |
| मारस्ट्राण्डर                | ६९४, ७१२          | यागिक                       | ६९८                 |
| मायर्स,एस॰ ल॰                | ६३१, ४१           | यास्क                       | ९५                  |
| मार्गन, जे॰ डी॰              | २३०               | युयेन रंन चाउ               | ४३१                 |
| माधो स्वरूप बत्स             | २६                | युगेन फ्लान्दीन             | २६७                 |
| मार्शम, जे॰ डी॰              | ५ ६७              | यूलिस ओपर्त                 | २३९                 |
| मार्तिन, ऐन्तोने यान सेन्त   | २६६, ६७           | येनसेन, पीटर                | ३१९                 |
| मिकेंज़ी, एलेक्जेण्डर        | ७५६               | येनसेन                      | २९५,,३२०, २१        |
| मित्र                        | 99                | राइसनर                      | ३३२                 |
| मिलर                         | १५७               | राउलिंग्स                   | ७१२                 |
| मुकुन्दराम                   | <b>&amp;</b> £5   | राखल दास वनर्जी             | २५                  |
| मुण्टर, फ़्रेडरिख क्रिश्चियन | कार्ल हाइनरिख २६५ | राजमीहन नाथ                 | २८, ४४, ४६, ६३      |
| मूरगट                        | २२९, ३०           | रावा कांत शर्मा             | ९७                  |
| मूलर, ओतफ़ीड                 | ६७४               | राघेलाल त्रिवेदी            | १९६                 |
| मूलर, एफ० डब्ल्यु० के०       | ४६२, ७३           | रावर्ट गुलें                | ६०७                 |
| मेकेंजी                      | ६४९               | रावर्ट कर पोर्टर            | २६८                 |
| <b>में</b> ज                 | २९०, ६४०          | राबर्टंस, ई० एस०            | ६४१                 |
| मेथाडियस                     | ६९७               | रामनिवास                    | १९६                 |
| मेरकटी                       | ५६७               | रालिन्सन, हेनरी क्रेसविक    | ९, ९७, २३८,         |
| मेरिगो, पी० २८,              | ५०, ५१, ३२१, ३२२  |                             | ७१, ७३, ३११         |
| मेशरिमड, लियोपोल्ड           | ३१९               | रासमुस क्रिश्चियन रस्क      | २६६                 |
|                              |                   |                             |                     |

| राव, एस० आर्०              | २८, ५३, ५७   | <sup>ल</sup> नीरमॉन्ट | 年9年                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| रिखनर, ओ०                  | 995          | विभियस, रिचर्ड ९६     | , ३५३, ५७१, ५१, ६७४ |
| रिचर्ड बर्टन               | 340          | ंग्रमान               | 79.a                |
| रोन्सर, जी०                | 468          | <b>छया</b> न          | ₹₹₹                 |
| <b>रूडोल्फ्</b> एन्थीस     | ५४६          | लेये <b>अन</b>        | ५७५                 |
| स्थ                        | 3:0          | लेलोर मॉन्ट           | 9:5                 |
| रेप्सन                     | ९६           | लैन्कोरन स्की         | 995                 |
| रोजिएर                     | ३७५          | लैग, आर० एच०          | ६३१, ३२             |
| रोडिगर, ई०                 | ३७७          | लेंगे, दि             | . Fox               |
| रोमानेली                   | ३५३          | लैंग्डन; एस०          | ७१                  |
| रोमें, डी॰                 | रू ६०        | नैण्डर                | <b>३५५</b>          |
| रोसलिनी, एच०               | ५७३          | <b>नै</b> सन          | ९६                  |
| रोहेल                      | ६४१          | लोग्तस, डब्ब्यु॰ के॰  | ं २४२               |
| लांगपेरियर                 | 5=5          | लोवंनस्टनं, इसोदर     | २६७                 |
| लान्दा, दियेगो दि          | ७५०          | वड्डेल, एल॰ ए॰        | २५                  |
| लाबोर्दे                   | <b>३७</b> ५  | वाइडेमान              | ६४०                 |
| लाल, वी० वी०               | २६, १९६      | वाकणकर, एस० एस०       | २८, ४८, ६१, ७१, ७४  |
| लासेन, क्रिश्चियन          | २६७, ६९      | वाडिंगलन              | ३५५                 |
| लिज्युबार्सकी              | ९, २९७, ९९   | बादन, डब्स्बु॰ एच०    | 99                  |
| लिटमन                      | ३५१, ६१७, २० | वान् विस्क            | १०२                 |
| लिण्डनर                    | ६९=          | वानी                  | ४९२                 |
| लिण्डब्लम                  | 790          | वालवात्कर             | ७९                  |
| लिट्बी, डटल्यु॰ एफ़॰       | २०           | बाल्डर इकिएट          | 99                  |
| लो काक                     | 803          | विन्तेन्द्र तिमध      | १०७                 |
| ली ग्राँड जेकव             | 503          | विम्मर, एत०           | ézk                 |
| ली, फांगुई                 | ४२१          | विलियम येगरी          | २१६                 |
| ली बून (दे० कार्नेलियस वान | व इन ) २६२   | विलियम जोन्स          | ९६, ९७              |
| ली शी                      | ४२७          | विलियम गोरे आउस्ले    | 7 = 5               |
| ली शुइन                    | 848.         | विशियम रामते          | ३२१, ४३             |
| लोक                        | <b>38</b> 3  | विलियम राइट           | ३१२                 |
| लुई व्रेल                  | <b>१</b> ९६  | विलियमसम              | ४३२                 |
| लुकास, पी <b>०</b>         | ५६७          | विल्सन                | ९६                  |
| लुडविग स्टर्न              | X0 !         | त्रीरोक्षियुव, नाहस   | ३०३                 |
| लुशियन<br>लुशियन           | ७१२          | <b>अ</b> हफ़          | ३२१                 |
| ्रासप्                     |              |                       |                     |

| वेन्टूरा (जनरल)               | १०१                          | सिक्स                    |                                         |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| वेन्ट्रिस (एवं) चैडविक        | <b>६३२, ४</b> ८              | स्मिथ, जी०               | ३५५                                     |
| वेन्ट्रिस, माइकिल             | £80                          | सिमोनाइड्स, सी०          | ६३२                                     |
| वेरियस प्लेक्स                | ६५५                          | सिल्तिक                  | ५७१                                     |
| वेस्टर गार्ड, नील्स लुडविग    | <b>९</b> ६, <b>१</b> -९, २६७ | सीरिल, संत               | ६४७                                     |
| वेस                           | £40                          | सुकरात                   | ६ <b>९</b> ८<br>इ <b>५</b> ७            |
| वैलिस बज                      | ५७४, ७९                      | सुथांशु कुमार रे         | २८, ३९, ४०, ४१, ४३,                     |
| वोण्ड्राक                     | 586                          | <b>६९</b> , ७?           | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| शंकर हाजरा                    | २८, ६४, ६६                   | सुण्डवल                  | ६४*, ४८, ४९                             |
| शंकरानन्द, स्वामी २८, १       |                              | सूंग                     | ४२७, ३१, ३२                             |
| शिनोदर, एच०                   | २९०, ६४०                     | सेथे, कर्ट               | २९०, ९३, ५७१, ७३                        |
| िमत, ए०                       | ७५६, ६१                      | सेफ़ार्थ, जी०            | ५७१                                     |
| शिलीमान, हाइनिरख              | ६४५, ४६                      |                          | ९६, २६३, ६५, ६७, ९०,                    |
| शिलोजर                        | २२५                          |                          | ५१, ५३, ५६८, ६९, ७०                     |
| शील                           | ৬१                           | सेन्ट निकोलस, अबे तैन्द् |                                         |
| शूमेकर, जे० एच०               | ५६७                          | सेल चोंग                 | ४८६                                     |
| श् शन                         | ४२९                          | सेसनोला, एल० पी० वि      | ६३१, ३२                                 |
| शैम्पोलियों, जीन फ्रेंकी ९,   | १८, ९७, ५६९, ७०,             | संण्ड्विघ, टी० बी०       | ६३१                                     |
|                               | ७ · , ७५, <b>९</b> १         | संमुयल वर्क              | ३११                                     |
| स्कयोल्सवोल्ड, ए०             | ७६१                          | सैविगनाक                 | ३६९                                     |
| सत्यभक्त, स्वामी              | १९४, ९५                      | सोर्जी ओसिर              | ४६२                                     |
| सफ़ारिक                       | ६९८                          | सोमर                     | ३२२, ५१                                 |
| सरकार, दिनेशचन्द्र            | १२                           | सोलोन                    | ६५७                                     |
| <b>स्</b> कृतश                | ६७१                          | हन्टर, जी० आर०           | २८, २९, ३२, ३३, ३४                      |
| स्टाइन, ओरेल                  | ४७३, ७६                      | हण्टिग                   | ३७७                                     |
| स्टावेल (कुमारो)              | ६४९                          | हर्थ                     | ४५८                                     |
| स्टीवेन्सन                    | ९६                           | हर्विंग                  | : 60, 68                                |
| स्टेसीनास                     | 253                          | हरिंग्टन, जे० एच•        | 99                                      |
| स्पोहन, ए॰ डब्ल्यु॰           | ५७१                          | हलेवी                    | ५९७                                     |
| संसुरे, एफ़∙ दि               | ६६७                          | हाइनरिख, शिलोमान         | ६४५                                     |
| सानय पण्डित                   | ३९९, ४६२                     | हानुस                    | ६९६                                     |
| सार्जेक, अर्नेस्ट दि          | २३५                          | हाम                      | ६९८                                     |
| <b>रा</b> र्जी, काउण्ट दि     | २६७                          | हावडे कार्टर             | ५ '। ५                                  |
| स्ट्राबी                      | ६७२                          | ह्वांग जिये              | ४२३                                     |
| साल्सी, लुई कैगनत दि<br>सिकवई | ६९७                          | ह्वांग दसो जंग           | ४२९                                     |
| । समाप्त्र                    | ७५५                          | हिंज, जे                 | : ' <b>७५६</b>                          |

| अबोदियस कैसियस                            | ५६२             | अगुर उवालित            | <i>334</i>          |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| अमालारिक                                  | ६९३             | अशुर उबालित प्रथम      | 730                 |
| अमासिस द्वितीय (ग्रोक भाषा                | में)            | अशुर नसीर पाल द्वितीय  | २३०                 |
| खेनुम इब रा (मिस्री भाषा                  |                 | अगुर (असुर) बनीपाल     | १३१, ३२, ३८, २८६,   |
| अमोन दोदी                                 | 558             |                        | ३४६, ५५८, ६१७, २६   |
| अम्मी जदूगा                               | <b>२</b> इ.९    | अशुरहेदेन              | २३२, ८४, ४४८        |
| अम्मी दिताना                              | २२९             | अशोकागा तका उजी        | ४८९                 |
| अमेनहोतेप-प्रथम                           | ५५२, ५३         | अशोक ७७, ९६,           | , ९७, ९९, १००, १०२, |
| अमेनहोतेप द्वितीय                         | ५५२, ५३, ५४     | १०९, १३, २१            | ę.                  |
| अमेनहोतेप तृतीय                           | ५५ , ५३         | अश्तगीज                | २४६                 |
| अमेनहातेप चतुर्थ                          | ५५२, ५४         | असा                    | ३२६                 |
| अमेनेमहत प्रथम                            | ५६०, ५१         | अस्किया                | ६१५                 |
| अमेनेमहत द्वितीय                          | ५००             | अस्त्रा खान            | 522                 |
| अमनेमहत तृतीय                             | ५५०, ५१         | अहमद इव्न तुलुन        | ५६३                 |
| अमेनेमहत चतुर्थ                           | ५५०             | अहमीज नेफ़रतारी (शासिव | <b>का</b> ) ५५३     |
| अय द्वितीय                                | <b>৩</b> =      | अहमोस (एहमोस)          | ५५२, ५३, ५५         |
| अयी                                       | ५५२, ५५         | अहाव                   | ३०२, ३२, ३७         |
| अरतास                                     | ३६३             | अहिराम (अखिराम)        | २९३                 |
| अरमसिन                                    | २२८             | अहोतेप                 | ५५३                 |
| अरशाम (अर्शाम-प्राचीन पश्चित्रन भाषा में) |                 | आक्टेवियस              | ५६१                 |
|                                           | २६९, ७६         | आगस्टिन दि इतुरविडे    | ७४१                 |
| अरहदिना (अरहदत्त)                         | ११८             | आगस्टस                 | ६३०, ७२             |
| <b>अ</b> तंज्र रक्सीज                     | २६१             | आरामोहम्मद             | ३९०                 |
| अर्देगायर                                 | २=२             | आदित्य प्रथम           | <del>८६</del>       |
| वर्यारमन                                  | २६९             | आनन्दमाहडोल            | ४१४                 |
| अर्साकोज                                  | २५०             | आन्ने गोन              | ७४१                 |
| अर्थारमन                                  | २६९             | आर्डिस                 | 385                 |
| असीकीज                                    | २५०             | आर्तजरक्सीज प्रथम      | २५०, ५,५९           |
| अर्सामीज (ग्रोक भाषा में; दे              | खेए अरणाम)      | आतंजरक्सीज दितीय       | २५०, ५६०            |
| अलंगपाया                                  | ५०७, ९          | आतंजरक्सीज तृतीय       | ४्६०                |
| अलहकीम                                    | ५६१             | अतिजरक्सीज चतुर्य      | २४२                 |
| अलाउद्दीन आलम शाह                         | ९०              | आतंबेनस चतुर्य         | २५२                 |
| अलाउद्देन ख़िलजी                          | ८७, ९०, १३४, ८९ | आर्सीज़                | ५६०                 |
| <b>ग</b> ळाफनपुरी                         | - ६१५           | इकाली द्वितीय          | 390                 |
| अलारिक                                    | ६६०             | इक्षवाकु               | १२१                 |
| <b>अस्त</b> नश                            | दर              | इस्तयार उद्दोन         | १४०                 |
|                                           |                 | •                      |                     |

| इन्द्रवर्मा             | 79                  | एलारिक द्वितीय                   | \$23                |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| इपामिनोडस               | <b>६</b> ६२         | ए लिजाबेथ                        | \$\$                |
| इव्राहीम पाशा           | ५६३                 | ए लिसा                           | 225                 |
| इव्राहीम लोदी           | 90                  | ए ले <b>क्</b> जेन्डर            | ५६२, ६८             |
| इव्ते सऊद               | ३६३, ६६             | ऐजेनीज                           | ४६२                 |
| इट्वी सिन               | २२६                 | ऐटियस                            | ७२१                 |
| इल खान                  | ४१६                 | ए <b>नु</b> लमुल् <b>क</b>       | १८९                 |
| इलाहून                  | ५५१                 | ऐण्टी ओकस द्वितीय                | 99                  |
| इवान चतुर्थ (जार प्रथम) | ६९९                 | ऐण्टी ओकस तृतीय                  | ३३५, ३८५ ु          |
| ई-ताय-वांग              | ४८१                 | ऐण्टी गोनस                       | ३५१, ६३             |
| ईये यासू                | ४९१                 | ओगमियस                           | ७१२                 |
| ई्शान वर्मा             | द२                  | ओग़ोताइ                          | ६१६                 |
| ईशुमुनाजार              | २९७                 | ओजिन                             | 728                 |
| <b>उदया</b> दित्य       | १८९, २४             | ओटो प्रथम                        | ७५                  |
| उदेनाथस                 | 335                 | ओडोसर                            | ७२१                 |
| उन्ताश उबन              | २४७                 | ओलजैतू                           | 828                 |
| उपेन्द्र                | <b>48, १</b> ५६     | ओस कोर्न द्वितीय                 | ५५७                 |
| उमयादो                  | ४५५                 | . औरंगजेव                        | <u>६</u> ०, ६१, १६० |
|                         | ६१५                 | औरेलियन                          | ५६२                 |
| उमर                     | २ <u>६</u> ७, ३२    | औसेरे अपोपी                      | ५५१                 |
| उमरी                    | 7 : 9               | कर्क द्वितीय                     | বহ, <b>ব</b> ও      |
| उम्बा दारा              | २४७                 | कजान                             | ६९९                 |
| उम्मा मेनान             | <del>२</del> २७     | कनि <sup>ु</sup> क               | ७८, १२, ६, ६६       |
| उर जनावा                | २२८                 | कन्नर देव (कृष्ण राजा तृतोय)     | १२९                 |
| उर नम्मू                | ६३१, ५८             | कपिलेन्द्र                       | १५७                 |
| उसमान (तुर्क            | : 84                | करांजा                           | ७४ <b>१</b>         |
| उसुमान दन फो़दियो       | <b>ξ</b> 8          | का (देखिए केबेह)                 | <i>७७६</i>          |
| उस्मान युसुफ़           | ं ६३२               | करी बूलू                         | <b>३</b> ७ <b>७</b> |
| एजियस                   | ç <del>,</del> , ७० | काइप्पेलस                        | ६५८                 |
| <b>एट्र</b> स्कन        |                     | कांग शी                          | ४१७, २५             |
| एन्नातुम्मे (एन्नातुम)  | २२७, २३५            |                                  | ४१६                 |
| एन्तेमना                | <b>२२७</b>          | कांग हो<br><del>-:-रैक्सिय</del> | ७२१                 |
| एप्रोज                  | ५५८, ६४             | कांस्टैटियस<br>                  | £26, 25             |
| एमीलियेनस               | ५६२                 | कान्सटैन्टाइन                    | ४८६                 |
| एराटस                   | ६६०                 | कामाकूरा                         | ५५२                 |
| एलफ्रेड<br>-            | ७१५                 | कामोस<br>( <del>-)-रोज</del> )   | ४८८                 |
| एलारिक (देखिए अलारिक)   | ६९३                 | कारू (कोतोक्)                    |                     |
| GALLA GAME              |                     |                                  |                     |

| कार्टलास                 | ₹⊏७                        | केबेह                           | hve                       |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| कालेज<br>कालेज           | ७४१                        | <b>कैंडमस</b>                   | ५४६<br>६, ६४०, <i>६</i> ५ |
| क्रामवेल                 | 9:5                        | कैमूर्स                         | ۳, ۲۵۰, ۵۹<br>۳ <b>۵</b>  |
| कार्नेलियस गैलस          | ५६१                        | क <del>ै</del> म्बेसिज्         | २५०, ५५९, ६२९             |
| कार्ल मैगना              | ६८८, ५७, ७१५               | <b>कैरक</b> ला                  | ५६२                       |
| क्लाइव                   | 58                         | कैवरस                           | 600                       |
| <b>क्ला</b> दियस         | ४ू६२                       | कैसर                            | <b>३</b> २०               |
| <b>क्वा</b> म्मू         | ४दर                        | कोकेन (शासिक)                   | 866                       |
| <b>क्ट्योपेत्रा</b>      | ५६०, ६१, ६७, ७०, ७५        | कोज्यूको (शासिका)               | 866                       |
| <del>व</del> लोविस       | ७२१                        | कोट्टा                          | २१६                       |
| कृष्ण                    | 50                         | कोनराड द्वितोय                  | ६७८                       |
| <b>कियोमोरी</b>          | ४८९                        | क्रोशस                          | 288                       |
| किरूश (पशियन में; दे     | खेए सायरस)                 | कौण्डिन्य                       | ४२६                       |
| <b>क्लिस्थनो</b> ज       | ६५७                        | कौन्दिया                        | ५२६                       |
| किशपिश                   | २४७                        | <b>ख</b> त्तुसिली               | ३०८, ५५६                  |
| कर्ति वर्मन द्वितीय      | १४२                        | ख्लीफा उमर                      | ५६ २                      |
| कीर्ति वर्मा             | ८६                         | खल्लूसू                         | २४७                       |
| कुजूल कदफ़िस             | ৬ন                         | खियान                           | ५५१                       |
| कुतुबुद्दीन              | 58                         | खुर्वातिला                      | २४७                       |
| कुतुर नाखुण्टे           | २४७                        | खुम्बा खालदस द्वितीय            | २४८                       |
| <b>कु</b> दुर नाखुण्टे   | २४७                        | खुम्बा निगस                     | २४७                       |
| कुब्ज विष्णुवर्धन        | <b>দ</b> ঙ                 | खुमैनी                          | २५४                       |
| कुवलई खान ३५६,           | ४०२, १६, ५०७, १५, २६       | खुशरो                           | ५६२                       |
| कुबिरका                  | 99=                        | खेत्ती द्वितीय                  | ५५०                       |
| कुमार गुप्त              | 50                         | खे फे (मिस्री भाषा; देखिए केफेन | ) ५४९, ६४                 |
| कुमार पाल                | १५०                        | गणपति                           | इड, १४४                   |
| कुरीगालज् द्वितीय        | २३०                        | गम्भीर सिह                      | १६८                       |
| कुरीगालजू तृतीय          | २४७                        | गयाकरण चंदेल                    | 58                        |
| <b>बु</b> ह              | 995                        | गयासुद्धीन तुग़लक               | ९०                        |
| कुरेश                    | २४८                        | ग्रह वर्षन                      | १२७                       |
| कुलोत्तुम                | <u>5</u> 9                 | ग्रह वर्मा                      | ८२                        |
| कुलतिजिन                 | . ४७६                      | गाइयस पेत्रोनियस                | ५६२                       |
| क्फ़ू (ख़ूफ़्-मिस्रीः भा | षा; नयोप्स-ग्रीक ) ४६, ६४, | गायसेरिक                        | ६७२                       |
| ~                        | 488                        | गुआराम                          | ३८७                       |
| कूलिंग                   | ४६२                        | गुदफ्र्न                        | 99                        |
| केफ़ेन (ग्रीक भाषा में;  | देखिए खे़ फ़ें) ६४४        | गुरुाव सिंह                     | ४०२                       |
|                          |                            |                                 |                           |

| गुहदत्त                            | 50              | जय दामन               | १०९                     |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| गुहासेन                            | ८०, १३८         | जय देव प्रथम          | . २०४                   |
| गूडिया <b>(</b> जूडिया)            | २२८             | जय प्रकाश मल्ल        | २०४                     |
| गे-दुन त्रुप-पा                    | ३६६, ४००        | जय पाल                | <b>5</b> 5              |
| गैलियेनस                           | ५६२             | जयवर्मन द्वितीय       | ५२६                     |
| गैलेरियस                           | ५६२             | जय वर्मन सप्तम        | ५२६                     |
| गोपाल                              | 58              | जय वर्मन अष्टम        | ५२६                     |
| गो माता (गोमाता)                   | २५०, ५८         | जय सिंह               | द्द, <b>१</b> ८६        |
| ग़ोरी                              | 28              | जय स्थिति मल्ल        | २०४                     |
| गोविन्द राज तृतीय                  | १४२, १९४        | जरक्सीज               | २६१, ६६, ६७, ६८         |
| चकदोर नांगे                        | २१५             | जरक्सीज प्रथम         | २५०, ५५९, ६३१, ५७       |
| चक्रायुद्ध                         | 57              | जरवसीज द्वितीय        | २५०                     |
| चंगेज खान (तिमु चिन) ३८७,४१४       | , १६, ६०, ६२    | जहाँगीर               | ९१, ११८                 |
| चन्द्र गुप्त प्रथम                 | २०४             | जहीरुद्धीन मोहम्मद (उ | पनाम: बाबर) ९०          |
| चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य, द्वितीय | ८०, ११८         | जाजल्लदेव             | १८९, ९४                 |
| चन्द्र गुप्त मौर्य                 | ७७, १०९         | जामोतिक               | १०९                     |
| चराइरोगबा                          | १६न             | जॉर्ज तृतीय           | ४१९                     |
| चष्टक                              | १०९             | जिमरी                 | ३२६                     |
| चाउशीन                             | ४०९, ५०         | जिंगो (शासिका)        | ४५७                     |
| चांग-चुप ग्याल-छेन                 | ३९९             | जिम्मू तेन्नू         | ४६७                     |
| चार्ल्स दि ग्रेट                   | ६दद             | जियार्जी पंचम         | ३९०                     |
| चार्ल्स द्वितीय                    | 98              | जियार्जी बारहवाँ      | . 360                   |
| चार्ल्स मीर्तेल                    | ७२१             | जियेन लुंग            | 888                     |
| चियांग काइ शेक                     | ४२१             | जुआन डी सलकैडो        | ५२७                     |
| चीय कुयेइ                          | ४०९             | जुस्टीनिय <b>न</b>    | ६६०                     |
| चूड़ा चन्द                         | १६८ .           | जूना खाँ              | 90                      |
| चेत च्याओ                          | ४३२             | जूलियस सीजर           | ५६१                     |
|                                    | 800             | ज़ेडेकिया             | <b>३२७</b>              |
| चेन लुंग<br>छोग्याल                | ३९:             | जेन्टियस              | 808                     |
| जंग वहादुर                         | २०४             | दोनोबिया (शासिका)     | ३३८, ४६२                |
| जटावर्मन                           | १३४             | जेम्म्यो (शासिका)     | 328                     |
| जटा वर्मा सुन्दर पाण्ड्य           | <b>⊏७, १३</b> ४ | जेम्स द्वितीय         | 905                     |
| •                                  | २२९             | जोरियाड्स             | 35X                     |
| जबूम<br>जमल अब्दुल नासिर           | ५६४             | जेहू                  | <b>955</b>              |
| जमांमा सुमुद्दीन                   | २४७             | जे दियाकिस (याकिम)    | २३३, ३२७<br><i>:६६७</i> |
| जय चन्द्र                          | १५७             | टाइरेनस               | ,440                    |
| 1-1 1 7                            |                 |                       |                         |

| टॉलेमी २८९, ३३५, ५९, ५७५, ६३१              | तहमास्प                   | '२५२          |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| टॉलेमी प्रथम-लैगास ५६०, ६१, ६९, ६३१        | तहारका                    | ५५८           |
| टॉलेमी द्वितीय-प्लेडीफ़्स ९९, ५४५, ६०, ६१  | तांजुन                    | 840           |
| टॉलेमी तृतीय-योरिगेटिस (प्रथम) ५६०, ६१, ७१ | तानूतामोन                 | 442           |
| टॉलेमी चतुर्थ-फ़िलोपेतर ५६०, ६१            | <b>ता</b> रकूमूवा         | ३१३           |
| टॉलेमी पंचम-एपीफ़्न्स ५६०, ६१, ६८          | ताराबाई (शासिका)          | ९१            |
| टॉलेमी षष्टम-फिलोमेतर ५६०, ७०              | ताशी नंगयाल               | २१२           |
| टॉलेमी सप्तम-योरिगेटिस (द्वितीय) ५६०       | त्याग सिंह                | १५०           |
| टॉलेमी अष्टम-सोतर (प्रथम) ५६०              | तिगलत पलेसर प्रथम २३०, ७३ | , ३३५, ३७, ३७ |
| टॉलेमी नवम–सिकन्दर (प्रथम) ५६०             | तिगलत पलेसर तृतीय         | २३२, =९, ३३७  |
| टॉलेमी दशम-सोतर (द्वितीय) ५६०              | तियास                     | ५५९, ६०       |
| टॉलेमी एकादश-सिकन्दर (द्वितीय) ५६०, ६१     | तिरिदेतिज (तिरिदात)       | 242           |
| टॉलेमी द्वादश ५६०, ६१                      | त्रिभुवन वीर विक्रम शाह   | २०६, १२       |
| टॉलेमी त्रयोंदश ५६०, ६१                    | तिशपिश                    | २४=           |
| टॉलेमी चतुर्दश ५६०, ६१                     | तुकुल्टी निनुरता द्वितीय  | २३०           |
| टिंगया देव १५०                             | तुगलक                     | 99            |
| दुट-अंख-आमेन (आमुन, आमोन) ५५२, ५५          | ्र<br>त्सुक−चेन           | ३९९           |
| दुट-अंखातेन (अंख + अतेन) ५५५               | तॅची (नाका)               | ४८८           |
| दुर्टीमस ५७०, ७५                           | तेती प्रथम                | ५४९           |
| दुटमोस प्रथम ५५२                           | तेफ <b>़नस्</b> त         | ५५इ           |
| दुटमोस द्वितीय ५५२, ५३                     | तेम्मू                    | ४८६           |
| दुटमोस तृतीय ५५२, ५३, ५४                   | तेस्पीज़ (चिशपिश)         | २६९           |
| टुटमोस चतुर्थ ५५२, ५३                      | तैमूर                     | ९०, ३९०       |
| टोटमिस तृतीय २८७                           | तैलप                      | द्ध, ८७       |
| डायज ७४१                                   | तोमर                      | . 58          |
| ष्टायडोटस (दयोदत) २५२                      | त्रिडेट्स प्रथम           | ३८५           |
| डेमेट्रियस ६३१                             | त्रिडेट्स तृतीय           | ३८५           |
| डेविड (दाउद) ३२६, ३७                       | त्रिसोंग दे चेन           | ३९९           |
| डेविड द्वितीय अगुमाशेरवेली ३८७             | थ्योडोर                   | ६२०           |
| डैरियस २५७, ५८, ६१, ६६, २६७, ६८, ७६        | थालृन                     | ५०७           |
| डैरियस प्रथम २५०, ५५९, ६२९                 | ्र<br>थियो डोरिक प्रथम    | ६९३           |
| डैरियस द्वितीय ५५९                         | थियो डोसियस               | ६९३           |
| हैरियस तृतीय २५०, ५६०                      | थीबा                      | ६०९           |
| तामारा (शासिका) ३८७                        | थेमिस्टाकिल्स             | ६५७           |
| तमिल इलाला २००० २१६                        | थेसियस                    | ६३२           |
| तमीरा दई ६२९                               | द्जूशी (शासिका)           | - ४२१         |
|                                            | 4 % (111/13/11)           |               |

| दन्तिदुर्ग द्वितीय        | १८६                      | नागभट्ट प्रथम                         | . ८२, १९४                           |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| दन्तिवर्मन                | १२९, ८६                  | नागभट्ट द्वितीय                       | ८२                                  |
| दन्तिवर्मा                | 50                       | नादिर शाह ( नादिर कुली )              | २५२                                 |
| दयोदत (दे॰ डायडोटस)       | २५२                      | नाम-री सोंग चेन                       | ३९७                                 |
| दाइगो द्वितीय             | ४८६                      | नामा नायक                             | १४५                                 |
| दाऊद (डेविड)              | ३२६, ३७                  | न्या-त्रिचे,न पो                      | ७३६                                 |
| दामोजद                    | ११३                      | नार्मन रॉजस द्वितीय                   | ६६०                                 |
| दारा (प्राचान पशियन-दरयू  | गः ग्रीक. डैरियस)        | निकेफ़ोरस फ़ोकस                       | ६४४                                 |
| पारा (अभिन भारतमा रर्दू   | २५०, ६३                  | निदिन्तुबेल                           | २३३                                 |
| C22 2-                    | ६९८                      | निरसिम्ह द्वितीय                      | १४२                                 |
| दिनेकोव पीटर              | २२ <i>=</i>              | नीको ( निकाउ - ग्रीक; वाह इब र        |                                     |
| द्द                       | १ <b>२७</b> , =२         |                                       | ५८, ६४                              |
| देवगुप्त                  | ७७, ६६, ६७               | नेक्ता नेबू प्रथम (ग्रीक; नेख्तने बेप | तृ-मिस्री ) ५५६,                    |
| देवभूति                   | ५६२                      |                                       | ६०, ६४                              |
| देनियस                    | १३८                      | नेक्ता नेवू द्वितीय (ग्रीक; नेस्त     | होर हेब - मिस्री )                  |
| द्रोणसेन                  | 58                       |                                       | ५५९, ६०, ६४                         |
| धंग                       | ५२६                      | नेटरवाउ                               | ५४६                                 |
| घरनीन्द्र वर्मन           | १३८                      | नेड्म चेलियान                         | 8 38                                |
| धरसेन प्रथम               | १३८                      | नेफ़रीतिस प्रथम                       | ५५६                                 |
| धरसेन द्वितीय             | १३८                      | नेफ़रीतिस द्वितीय                     | ५५९                                 |
| ध्रुवसेन प्रथम            | ८०, १२७, ४०              | नेफ़्रकारे ( मिस्री; पेपी द्वितीय -   | प्रीक) ५६४                          |
| ध्रुवसेन द्वितीय          | १०९                      | नेफ़्त इब रा (मिस्री; सामतिक          | द्वितीय-ग्रीक)                      |
| नहपान<br>—ी —ी            | १२६, ३४, ३=              | the second second                     | ५६४                                 |
| नन्दी वर्मन               | ۷۷                       | नेन बच्चेत्राय २३३, ३०                | ९, २७, ३०, ३४                       |
| नन्नुक ( नन्तुक )         | २२७, २८, ४७, ३३४         |                                       | ५४६                                 |
| नरम सिन                   | <b>ह</b> २               | नेबका                                 | २३३, ४५                             |
| नर वर्धन                  | <b>5</b> 8               | नेब्नयद (नेब्निडस - रोमन)             | , ३२७, ३७, ५५८                      |
| <b>नर</b> वर्मा           | २४७                      | 6                                     | ६१३                                 |
| नर्गल युसेजिब             | दद, १२ <del>८</del> , ३४ | नेम्बाना                              | ५५७                                 |
| नरसिंह<br>८ - <del></del> | १३४,४२                   | नेसूबेने बदेद (स्मन्दीज )             |                                     |
| नरसिंह वर्मन द्वितीय      | <u>इ</u> ७, <b>१</b> ४४  |                                       | ६३, ६७, ६८, <b>६८</b><br><b>६४९</b> |
| नरायण पाल                 | १०९                      | नोकियल                                | ५२७                                 |
| नहपान                     | ४८८                      | नोरदम प्रथम                           | १६५                                 |
| नाका                      | १५७                      | पमहोबा                                |                                     |
| नागपाल                    |                          |                                       |                                     |

| पनंबाइ ३९० पैक्वी ४८% परमार्दी (परमळ) = ४ पीटेंजिंगळ ७४१ परमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परकेशरी वर्मन                    | १२९            | पेरियण्डर                            | ६५८          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| परमार्दी (परमल) = ४ पोर्टेजिंगल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पर्नवाइ                          | ३९०            | पैक्ची                               |              |
| परमेना १४९ प्रोवस ५६२ वर्गन ११८, ३४ फ़र्नान्य ३९९ परमेश्वर वर्गन ११८, ३४ फ़्रानाज ३८७ प्रयोश्वर वर्गन द्वितीय १३४ फ्रानाज ३८७ प्रवी वरायण शाह १८४ फ्रानाज १८६ प्रवी तरायण शाह १८४ फ्रानाज १८६ प्रवी तरायण शाह १८४ फ्रानाज १८६ प्रवी तरायण शाह १८० फ्राया चरकारी १८६ प्रवी तरायण शाह १८० फ्राया चरकारी १८६ प्रवापित द्वितीय १८६ प्रवापित द्वितीय १८६ प्रवापित द्वितीय १८६ प्रवापित द्वितीय १८० प्रवाप कर द्वितीय १८० प्रवाप कर द्वितीय १८६ प्रवाप कर १८६ फ्राया कर प्रवाप १८६ प्रवाप कर १८६ फ्राया कर प्रवाप १८६ प्रवाप १८६ प्रवाप कर १८६ वर्गात त्तीय १८५ प्रवाप कर १८६ वर्गात त्तीय १८५ वर्गात त्तीय १८७ प्रवाप कर १८६ वर्गात त्तीय १८७ प्रवाप कर १८६ वर्गात वर्गे वर्गात वर्गे वर्गात वर्गे वर्गात वर्गे वर्गात वर्गे १८६ वर्गात वर्गे  | परमादीं (परमल)                   | =8             | पोर्टेजगिल                           |              |
| परमेश्वर वर्मन १८८, ३४ फ़रनवाज ३८७  परमेश्वर वर्मन दितीय १३४ फ़रनवाज ३८७  पृथ्वी वेत प्रथम १८८ फ़्लोरंग्स ५६५  पृथ्वी नरायण शाह १०४ फ़्टीडा ६८३  पृथ्वी पति दितीय १३८ फ़्टा ख़्यम ६६३  प्रथा पाज ४४४ फ़ाह ख़्यम ६६३  प्रवाधाक १४१ फ़ाह ख़्यम ६६३  प्रताप कद दितीय ८८ फिलिप दितीय ५८७  प्रमाकर वर्धन ६२० फ़्रीडा बाह तुगुलक ९७  प्रवास कर दितीय ५८० फ़्रीडा बाह तुगुलक १८७  प्रमाकर वर्धन ६२० फ्रीडा बाह तुगुलक १८३  प्रमाकर वर्धन ६२० फ्रीडा बाह तुगुलक १८३  प्रमाकम बाह १२६ फ्रीडा बाह तुगुलक १६३  प्रमाकम बाह १२६ फ्रीडा बाह तुगुलक १६३  प्रमाकम बाह १२६ फ्रीडा बाह तुगुलक १६३  प्रमाकम बाह १२६ फ्रीडा बाह तुगुलक १६६  प्रमाम बाह १२६ फ्रीडा बाह तुगुलक १६६  प्रमाम वहन १२६ फ्रीडा बाह तुगुलक १६६  प्रमाम वहन १२६ फ्रीडा बाह तुगुलक १६६  प्रमाम वहन १२६ व्यापन १२८ व्यापन १२७  प्रक्रिताम १२८ व्यापन वृद्ध १८८  प्रक्रिताम ६६। ८८  प्रक्रिताम १२० व्यापन १६६  प्रमाम वृद्ध व्यापन १२९ व्यापन १६९  प्रमाम वृंग ७७ वाहा दितीय १२८  प्रमाम व्रंग १४०  प्रमाम व्रंग १८०  प्रमाम व्रंग १८ |                                  | ३४९            | प्रोवस                               |              |
| परसेश्वर वर्मन दितीय १३४ फ्रिलाज २०७ पृथ्वी देव प्रथम १६६ फ्र्लीरंस ५६५ पृथ्वी तारायण शाह १०४ फ्रिलीय १६६ पृथ्वी पति दितीय १३० फ्रिलाम ६६० पृथ्वी पति दितीय १३० फ्राया चनकारी ५१५ प्रवाधियक ११६ फ्राया चनकारी ५१५ प्रवाधियक ११६ फ्राया चनकारी ५१६ प्रवाधिय ११७ फ्राया चर्च दितीय ५१७ फ्राया चर्च दितीय ५१७ फ्राया चर्च दितीय ५१७ फ्राया चर्च दितीय ५६३ फ्राया चर्च क्षेत्र ११६ फ्राया प्रवाधियक ५६३ फ्राया प्रवाधियक ११६ फ्राया प्रवाधियक ११६ फ्राया प्रवाधियक ११६ फ्राया ११६ क्राया ११६ क्राया ११६ क्राया ११६ क्राया ११६ क्राया ११६ व्याधा वर्च ११६ क्राया ११६ व्याधा ११६ व्याधा ११६ व्याधा ११६ व्याधा ११६ व्याधा वर्च ११६ व्याधा ११६ व्याधा वर्च १९६ व्याधा ११६ व्याधा वर्च १९६ व्याधा ११६ व्याधा ११६ व्याधा वर्च १९६ व्याधा ११६ व | परमेश्वर वर्मन                   | १२£, ३४        | फ़क-मो-द्रू                          |              |
| पृथ्वी देव प्रथम १६६ फ्. फ्. हिंदीडा ६.३३ पृथ्वी पति द्वितीय १३० फ. फ. हिंदीडा ६.३३ पृथ्वी पति द्वितीय १३० फ. फ. हिंदीडा ६.३३ पृथ्वी पति द्वितीय १३० फ. फ. हिंदीडा ६.३३ पृथ्वी पति द्वितीय १३० फ. हिंदीडा ५६० प्रथा पति द्वितीय १६६ प्रताप कर द्वितीय १६६ प्रताप कर द्वितीय १८८ फ. हिंलप द्वितीय १८७ प्रमाकर वर्धन ६२० फ. हिंलप द्वितीय १८७ प्रमाकर वर्धन ६२० फ. हें जा हातुग्लक १७ प्रमाकर वर्धन ६२० फ. हो प्रशास १६३ प्रमाकर वर्धन ६२० फ. हो प्रशास १६३ प्रमाकर वर्धन १८६ फ. हो प्रशास १६३ प्रमाकर वर्धन १८६ फ. हो प्रशास १६३ प्रमाकर वर्धन १८६ फ. हो प्रशास १८० प्रमाकर वर्धन १८० फ. हो प्रशास १८० प्रवास वर्धन १८० फ. हो प्रशास १८० प्रवास वर्धन १८० क्. हो प्रशास १८० प्रवास वर्धन १८० क्. हो १८० प्रवास वर्धन १८० क्. हो प्रशास १८० प्रवास प्रथम १८० क्. व्यास वर्धन १८० प्रवास प्रयम १८० क्. व्यास व्यास १८० प्रवास प्रथम १८० क्. व्यास व्यास १८० प्रवास प्रथम १८० क्. व्यास व्यास १८० प्रवास प्रथम १८० व्यास १८० प्रवास प्रथम (योक,प्ररार-मिसी) १८०,६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | परमेश्वर वर्मन द्वितीय           | १३४            | <b>फ्</b> रनवाज                      |              |
| पृथ्वी नरायण शाह पृथ्वी पति द्वितीय १३= प्रकेमिनस ६६० पृथ्वी राज ८४ फाया चनकारी ५१५ प्रजाविपाक ११५ फाल्प प्रथम १६६ प्रताप रुद्र हितीय ८८ फिलिप ६६० प्रताप रुद्र द्वितीय ८८ फिलिप ६६तीय ५२७ प्रताप रुद्र द्वितीय ८८ फिलिप द्वितीय ५२७ प्रताप रुद्र द्वितीय ८८ फिलिप द्वितीय ५६३ प्रताप रुद्र फ्रुजाव ६६६ प्रताप रुद्र फ्रुजाव ६६६ प्रताप रुद्र फ्रुजाव ६६६ प्रताप रुद्र प्रताप रुद्र फ्रुजाव ६६६ प्रताप रुद्र प्रताप रुद्र फ्रुजाव १६६ प्रताप रुद्र प्रताप रुद्र प्रताप रुद्र स्तर व्वत्य द्वर प्रताप रुद्र स्तर व्वर प्रताप रुद्र स्तर व्वर प्रताप रुद्र व्वर प्रताप रुद्र स्तर व्वर प्रताप रुद्र व्वर प्रताप रुद्र व्वर प्रताप रुद्र व्वर स्तर स्तर व्वर स्तर व्वर व्वर सित्र व्वर स्तर स्तर व्वर व्वर सित्र व्यप प्रताप रुद्र व्यय व्वर व्वर दितीय स्तर प्रथम प्रताप रुद्र व्यय व्वर व्वर दितीय स्तर प्रथम प्रताप रुद्र व्वर स्तर व्वर व्वर दितीय स्तर प्रथम प्रताप रुद्र व्वर स्तर व्वर व्वर दितीय स्तर रुद्र व्वर स्तर प्रताप प्रताप प्रताप रुद्र व्वर स्तर व्वर व्वर वितय स्तर व्वर वितय स्तर प्रथम प्रताप प्रताप रुद्र व्वर स्तर व्वर वितय स्तर व्वर वितय स्तर प्रथम प्रताप प्रताप रुद्र स्तर व्वर वितय स्तर प्रथम प्रताप प्रताप रुद्र स्तर वितय स्तर स्तर वितय स्तर प्रथम वितय प्रताप प्रताप रुद्र स्तर वितय स्तर स्तर वितय स्तर स्तर वितय प्रताप प्रताप रुद्र स्तर वितय प्रताप प्रताप रुद्र स्तर वितय स्तर वितय स्तर वितय स्तर वितय वितय स्तर वितय वितय स्तर वितय वितय स्तर स्तर वितय स्तर वितय स्तर स्तर वितय स्तर स्तर वितय स्तर स्तर वितय स्तर | पृथ्वी देव प्रथम                 | १८६            | फूलोरेन्स                            |              |
| पृथ्वी राज ८४ फाया चनकारी ५१५५ प्रजािषपाक ४१५ फाइल प्रथम १६६ प्रताप रुद्र दिवीय ५८ फिलिप ६६० प्रताप रुद्र देव सेन प्रथम ५६३ प्रताप रुद्र प्रताप दिवीय ५६३ प्रताप नेत्र वाह तुग्लक १६६ प्रताप नेत्र वाह त्र प्रथम ५६३ प्रताप रुद्र फ्रिड्र वाह तिर्वेय ६८० प्रताप रुद्र वाह तुग्लेय ३८७ प्रताप प्रथम १८० व्यापात प्रयम ३८७ प्रताप प्रथम १८० व्यापात प्रयम ३८७ प्रकोशन दिवीय १८६ वहराम शाह ५८ प्रकोशन दिवीय ६६३ प्रताप रुद्र वाह त्र सह १५७ प्रकोशन दिवीय ६६३ प्रताप रुद्र वहराम शाह ६८० प्रकोशन दिवीय ६६३ प्रताप रुद्र वहराम शाह ६९३ प्रताप रुद्र वहराम शाह ६८० प्रकोशन दिवीय ६६३ प्रताप रुद्र वहराम शाह ६८० प्रताप रुद्र वहराम १६५ वहराम शाह ६८० प्रताप रुद्र वहराम १६० वहराम १६० वहराम १६० वहराम १६० वहराम १६० वहराम १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पृथ्वी नरायग शाह                 | २०४            | फ्स्टोडा                             |              |
| पृथ्वी राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पृथ्वी पति द्वितीय               | 9३=            | <b>फ</b> ्लेमिनस                     |              |
| प्रजाविषाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पृथ्वी राज                       | 28             | फ़ाया चक्कारी                        |              |
| प्रताप रुद हितीय ८८ फिलिप हितीय ५२७ प्राच्या त्या त्या त्या त्या त्या त्या त्या त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रजाविपाक                       | ४१४            | फारूख प्रथम                          |              |
| प्रताप रुव दितीय ८८ फिलिप दितीय ५२७ प्रभाकर वर्धन ६२ फीरोज शाह तुगुलक ९७ प्रवर सेन प्रथम ६६ फुआद दितीय ५६३ प्रकेन जीत ३०७ फुआद प्रथम ५६३ प्राक्रम बाह २१६ फुजी ४०९, २५ पिगमैलियन २९९ फुँजल ३६६ पिजुलातिश ३०६ फीसिस्को डी साण्डे ५३२ पिनोजदेंम ६५७ फिल्रीगर्न ६०३ पियांखी ५५७, ५८, ६१७ फीड्रक दितीय ६७० पीटर प्रथम ६९९, ७०० वनकहीस ६५८ पुजलियस अंक्लियस हैदियानम १२९ वग्रात तृतीय ३८७ पुरुष वत्त प्रथम १२१ वग्रात तृतीय ३८७ पुरुषोत्तम १४७ वग्रात पंचम ३९० पुरुकेशिन द्वितीय ६६३ पुरुकेशिन द्वितीय ६६३ पुरुकेशी द्वितीय ६६३ पुरुकेशी द्वितीय ६६३ पुरुकेशी द्वितीय ६५६ वहादुर शाह ६९३ पुरुष गुस १९० वाश्व देखिए जिनोविया १३६ पुरुष गुस १९० वाश्व देखिए जिनोविया १३६ पुरुष मुस १९० वाश्व देखिए जिनोविया १३६ पुरुष मुस १९० वाश्व देखिए जिनोविया १३६ पुरुष मुस १९० वाश्व देखिए जिनोविया १३६ पुरुष वस्त १५० वाश्व देखिए जिनोविया १३६ पुरुष मुस १५० वाश्व देखिए जिनोविया १३६ पुरुष वर्भन १५० वाशा १५० पेपी प्रथम (प्रोक;मरीर-मिस्नी) ५४६, ६४ वेइनंग देल्थो सोकोतो ६१९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रतापरुद्र प्रथम                | 984            | फ़िलिप                               | ६६०          |
| प्रभाकर वर्धन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रताप रुद्र द्वितीय             | 22             | फि्लिप द्वितीय                       |              |
| प्रवर सेन प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रभाकर वर्धन                    | 57             |                                      |              |
| प्रक्षेत जीत ३०७ फ्रुआद प्रथम ५६६  प्राक्रम बाह २१६ फ्रुआत ११६  प्राक्रम बाह १९६ फ्रुआत १९६  प्रिगमैलियन २९९ फ्रुआल ६६६  प्रिज्ञातिश ३०६ फ्रांसिस्को डो साण्डे ५३२  प्रिनोजर्देम १६७, ५८, ६१७ फ्र्रोड्रिक द्वितीय ६७२  पीटर प्रथम ६९९, ७०० वक्कहीस ६५५  पुब्लियस अक्लियस हैदियानम १२९, ७०० वक्कहीस ६५८  पुब्लियस अक्लियस हैदियानम १२१ वग्रात तृतीय ३८७  पुष्प क्त प्रथम १२१ वग्रात वनुर्थ ३८७  पुष्पोत्तम १४७ वग्रात पंचम १९०  पुष्केशो द्वितीय १२६ वहादुर शाह १००  पुष्केशो द्वितीय ८६ वहादुर सिंह १५७  पुष्केशो द्वितीय ७६ वहादुर सिंह १५७  पुष्पेमित्र शुंग ७७ वाशा ३२६  पुष्प गुत १९० वस्वसार ७७  पेदासत १४० विम्वसार ७७  पेदासत १४० विक्वस द्वितीय १२६ वुक्का द्वितीय १२६ व्या ज्वा द्वितीय १२६ व्या प्रा व्या व्या व्या व्या व्या व्या व्या व्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रवर सेन प्रथम                  | <b>न</b> ६     |                                      | ५६३          |
| प्राक्तम बाह् पिग्मैलियन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रसेन जीत                       | ३१७            |                                      | ५६३          |
| पिगमे लियन २९९ फ्रँचल ३६६ पिजुशतिश ३०६ फ्रांसिस्को डी साण्डे ५३२ पिनोजरेंम ४५७ फ्रियीगर्न ६९३ पियोखी ५५७, ५८, ६१७ फ्रेंड्रिक द्वितीय ६७२ पीटर प्रथम ६९९, ७०० वक्कहीस ६५८ पुजलियस अक्लियस हैदियानम १२९ वग्रात नृतीय ३८७ पुरुप वत्त प्रथम १२१ वग्रात चतुर्थ ३८७ पुरुप वत्त प्रथम १२१ वग्रात पंचम ३९० पुरुपेत्तम १४७ वग्रात पंचम १८० पुरुकेशी प्रथम ६६, ६६ वहादुर शाह १० पुरुकेशी प्रथम ६६, ६६ वहादुर शाह १८७ पुरुकेशी द्वितीय ७६ वहादुर सिंह १५७ पुरुषेत्तम १५० वाद्य व्याप्त ६१३ पुष्य पुत १८० वाद्य व्याप्त ६१३ पुष्य पुत १८० वाद्य व्याप्त ६१३ पुष्य पुत १४० विम्वसार ७७ पेदपास्त १४० विम्वसार १८० पेपी प्रथम (ग्रीक;मरीरे-मिस्री ) ५४९, ६४ वेहली सोकोतो ६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्राक्रम बाह्                    | २१६            |                                      | ४०९, २५      |
| पिज्ञातिश ३०६ फ़्रांसिस्को डो साण्डे ५३२ पिनोजदेंम ४५७ फ़्रियोगर्न ६९३ पियाँखी ५५७, ५८, ६१७ फ़्रीड्रक द्वितीय ६७२ पोटर प्रथम ६९९, ७०० वनकहीस ६५८ पुबलियस अक्लियस हैदियानम १२१ वग्रात तृतीय ३८७ पुरुप दत्त प्रथम १२१ वग्रात तृतीय ३८७ पुरुप दत्त प्रथम १२१ वग्रात पंचम १२० पुरुकेशिन द्वितीय १२६ वहराम शाह ८८ पुलकेशी प्रथम ६६, ६६ वहराम शाह १०० पुलकेशी द्वितीय ६६ वहराम शाह १५७ पुलकेशी द्वितीय ७६ वहादुर शाह १५७ पुलकेशी द्वितीय ७६ वहादुर सिंह १५७ पुलोमावि तृतीय ७६ वार्ड्युरेह ६१३ पुष्य गुत १०० वाशा १२६ पुष्य वर्मन १५० विम्वसार ७७ पेदपास्त १५० वुक्का द्वितीय १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>पि</b> गमैलियन                | २९९            |                                      |              |
| पिनोजदेंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                | ३०६            |                                      | ५३२          |
| पियाँखी ५५७, ५८, ६१७ फ्रीड्रिक द्वितीय ६७२ पीटर प्रथम ६९९, ७०० वक्कहीस ६५८ पुबलियस अक्लियस हैदियानम ३३६ वग्रात तृतीय ३८७ पुरुप दत्त प्रथम १२१ वग्रात पंचम ३९० पुरुप दत्त प्रथम १२६ वग्रात पंचम १८० पुरुकेशिन द्वितीय १२६ वहराम शाह ८८ पुरुकेशी प्रथम ६६, ६६ वहादुर शाह १०० पुरुकेशी द्वितीय ८६ वहादुर सिंह १५७ पुलोमािव तृतीय ७६ वाईबुरेह ६१३ पुष्य गुत १०० वाशा ३२८ पुष्य मित्र शुंग ७७ वाशा १२६ पुष्य वर्मन १५० विम्वसार ७७ पेदास्त १४७ वुक्का द्वितीय १२६ पेपी प्रथम (प्रोक;मेरीरे-मिस्री) ५४९, ६४ वेदलो सोकोतो ६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | ४५७            |                                      | ६९३          |
| पोटर प्रथम ६९९, ७०० वनकहीस ६५८ पुग्निलयस अन्तिलयस हैदियानम ३३६ वग्रात तृतोय ३८७ पुग्निलयस अन्तिलयस हैदियानम १२१ वग्रात तृतोय ३८७ पुष्प वत्त प्रथम १२१ वग्रात चतुर्थ ३८७ पुष्पोत्तम ११७ वग्रात पंचम १८० पुष्पोत्तम ११७ वग्रात पंचम १८० पुष्पोत्तम ११६ वहराम शाह १८० पुष्पोत्तीय १२६ वहादुर शाह १५७ पुष्पोत्तीय ७६ वहादुर सिंह १५७ पुष्पोत्तीय ७६ वाईबुरेह ६१३ पुष्प गुत १०० वाशा १२६ पुष्प वर्मन ११० विम्वसार ७७ पेदास्त ११० वेदनंग ५२८ पेरिकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | ५५७, ५८, ६१७   |                                      | ें ६७२       |
| पुरुष दत्त प्रथम १२१ वग्रात वृतीय ३८७ पुरुष दत्त प्रथम १२१ वग्रात चतुर्थ ३८७ पुरुषोत्तम १४७ वग्रात पंचम ३९० पुरुषोत्तम १४७ वग्रात पंचम ८८८ पुरुषोत्तम १२६ वहराम शाह ८८८ पुरुषोत्तम ६६तीय १२६ वहराम शाह ९० पुरुषोत्तम ८६ वहादुर शाह १५७ पुरुषोमित वृतीय ७६ वहादुर सिंह १५७ पुरुषोमित वृतीय ७६ वाईबुरेह ६१३ पुष्प गुत १.९ वाथ जेवाज (देखिए जिनोविया ) ३२८ पुष्प वर्मन १५० विम्वसार ७७ पेदास्त ४५७ वृक्का द्वितीय १२८ पेपी प्रथम (ग्रोक;मरीरे-मिस्री ) ५४९, ६४ वेहलो सोकोतो ६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | ६९९, ७००       |                                      | ६५८          |
| पुरुषोत्तम ११७ वग्रात चतुर्थ ३८७ पुरुषोत्तम ११७ वग्रात पंचम १९० पुरुषोत्तम ११७ वग्रात पंचम १८८ पुरुकेशिन द्वितीय १२६ वहराम शाह १० पुरुकेशी प्रथम ६६, ६६ वहादुर शाह १० पुरुकेशी द्वितीय ८६ वहादुर शाह १५७ पुरुषेमावि तृतीय ७६ वाईबुरेह ६१३ पुष्य गुप्त १०९ वाथ ज़ेबाज (देखि र जिनोविया ) ३३८ पुष्यमित्र शुंग ७७ वाशा १८० पेदपास्त ११० विम्वसार ७७ पेदपास्त ११० वृक्का द्वितीय १२८ पेपी प्रथम (ग्रोक;मरीरे-मिस्री ) ५४९, ६४ वेहनंग ६१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | ३३६            |                                      | ३८७          |
| पुरुषात्तम ११७ वग्रात पंचम २९० पुरुकेशिन द्वितीय १२६ वहराम शाह ८८ पुरुकेशी प्रथम ६६, ६६ वहादुर शाह १० पुरुकेशी द्वितीय ८६ वहादुर शाह १५७ पुरुकेशी द्वितीय ७६ वाईबुरेह ६१३ पुष्प गुप्त १०९ वाथ ज़ेबाज (देखिए जिनोविया ) ३३८ पुष्प गुप्त १५० विम्वसार ७७ पेदपास्त १५० विम्वसार १५० पेपी प्रथम (ग्रीक;मरीरे-मिस्री ) ५४९, ६४ वेइनंग ५०७ पेपी द्वितीय (ग्रीक; नेफ्रकारे-मिस्री ) ५४६, ६४ वेल्लो सोकोतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | १२१            | _                                    | ३८७          |
| पुलकोशन द्वितीय पुलकेशी प्रथम प्रकेशी प्रथम प्रकेशी प्रथम प्रकेशी द्वितीय प्रकेशी प्रथम प्रकेशी प्रकेशी प्रकेशी प्रकेशी प्रकेशी प्रथम प्रकेशी प्रकेशी प्रथम प्रकेशी प्रथम प्रकेशी प्रथम प्रकेशी प्रथम प्रकेशी प्रकेशी प्रकेशी प्रकेशी प्रकेशी प्रकेशी प्रकेशी प्रथम प्रकेशी प्रके | T                                | १ <b>५</b> ७   |                                      | ३९०          |
| पुलकशो प्रथम प६, ६६ वहादुर शाह १५७ पुलकशो द्वितीय ८६ वहादुर सिंह १५७ पुलोमावि तृतीय ७६ बाईबुरेह ६१३ वुष्य गुप्त १.९ बाय ज़ेबाज (देखिए जिनोविया) ३३८ पुष्यिमत्र शुंग ७७ वाशा ३२६ पुष्य वर्मन १५० विम्वसार ७७ पेदपास्त १५० बुक्का द्वितीय १२८ पेपी प्रथम (ग्रोक;मरीरे-मिस्री) ५४९, ६४ वेइनंग ५०७ पेपी द्वितीय (ग्रीक; नेफ़रकारे-मिस्री) ५४६, ६४ वेल्लो सोकोतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 258            |                                      | 66           |
| पुलकशा द्वितीय पुलोमावि तृतीय ७६ बहादुर सिंह वृद्ध्य गुप्त १.९ बाय ज़ेबाज (देखिए जिनोविया) ३३८ पुष्यमित्र शूंग ७७ बाशा १५० बिम्वसार पुष्य वर्मन १५० बिम्वसार १५० बुक्का द्वितीय पेपी प्रथम (ग्रीक;मरीरे-मिस्री) ५४९, ६४ बेहनंग पेरिकित्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>५६, ८</b> ६ |                                      | ९०           |
| पुलामाव तृताय ७८ बाईबुरेह  पुष्य गुप्त १.९ बाय ज़ेबाज (देखिए जिनोविया) ३३८  पुष्यमित्र शूंग ७७ बाशा  पृष्य वर्मन १५० बिम्वसार ७७  पेदपास्त १५० बुक्का द्वितीय  पेपी प्रथम (ग्रीक;मरीरे-मिस्री) ५४९, ६४ बेइनंग ५०७  पेपी द्वितीय (ग्रीक; नेफ़रकारे-मिस्री) ५४६, ६४ बेल्लो सोकोतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                | ८६             |                                      | १५७          |
| पुष्य गृत ?.९ बाय ज़ बाज (देख ए जिनोविया ) ३३८ पुष्य मित्र शृंग ७७ वाशा ३२६ पुष्य वर्मन १५० विम्वसार ७७ पेदपास्त १५० बुक्का द्वितीय १२८ पेपी प्रथम (ग्रोक; मरीरे-मिस्री) ५४९, ६४ वेइनंग ५०७ पेपी द्वितीय (ग्रीक; नेफ़रकारे-मिस्री) ५४६, ६४ वेल्लो सोकोतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                | ওন             | -                                    | ६१३          |
| पुष्य वर्मन १५० विम्वसार ७७  पेदपास्त १५० विम्वसार १२८  पेपी प्रथम ( ग्रोक; मंरीरे-मिस्री ) ५४९, ६४ वेइनंग ५०७  पेपी द्वितीय ( ग्रीक; नेफ़्रकारे-मिस्री ) ५४६, ६४ वेल्लो सोकोतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | ?. 9           |                                      | ३३८          |
| पेदपास्त १५७ बुक्का द्वितीय १२८<br>पेपी प्रथम (ग्रीक;मरीरे-मिस्री) ५४९, ६४ वेइनंग ५०७<br>पेपी द्वितीय (ग्रीक; नेफ़रकारे-मिस्री) ५४६, ६४ वेल्लो सोकोतो ६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | ७७             |                                      | ३२६          |
| पदपास्त ५५७ बुक्का द्वितीय १२८<br>पेपी प्रथम (ग्रोक;मरीरे-मिस्री) ५४९, ६४ वेइनंग ५०७<br>पेपी द्वितीय (ग्रीक; नेफ़रकारे-मिस्री) ५४६, ६४ वेल्लो सोकोतो ६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | १५०            | विम्वसार                             | ७७           |
| पेपी द्वितीय (ग्रीक; नेफ़्रकारे-मिस्री) ५४९, ६४ वेइनंग ५०७<br>पेपी द्वितीय (ग्रीक; नेफ़्रकारे-मिस्री) ५४६, ६४ वेल्लो सोकोतो ६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | <b>५</b> ५७    |                                      | १२८          |
| पर्पा द्वितीय (ग्रीक; नेफ़रकार-मिस्री) ५४६, ६४ बेल्लो सोकोतो ६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | ५४९, ६४        |                                      | ५०७          |
| परिकर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पपा द्वितीय (ग्रीक; नेफ़रकारे-मि | न्नी) ५४६, ६४  | ·                                    | ६१५          |
| बार्क हारिस (ग्रांक: बक्रनरान्फ - मिस्रा ) ५५७, १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पाराकल्स                         | ६५७            | बोनक होरिस (ग्रीक; बेकेन्रेनिफ - मिर | न्नी )५५७,५८ |

| बोनीफ़ स                        | Ę¥Y             | मिकिप्सा                         | ५९५, ३२     |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| बोरिस                           | 6,29            | <b>मिडा</b> स                    | ३४३         |
| वृहद्रथ                         | ७७              | मिण्डान                          | 409         |
| ब्रम्हपाल                       | १५०             | मिना <b>स</b>                    | ६४४, ४६     |
| ब्रूटस                          | ५६१             | मिरियानी                         | ३८७         |
| भटार्क                          | १३८             | मुइजुद्दनी (मोहम्मद ग़ोरी)       | 55          |
| भद्र वर्मा                      | ५२६             | मुन्सी हितो                      | ४९१         |
| भाव वर्मन प्रथम                 | ५२६             | मुनी-च़ेन-पो                     | 335         |
| भास्कर रवि वर्मन                | १३२             | मुवारक खिलजी                     | ९०          |
| भास्कर वर्मन                    | १५०             | मुरसिली प्रथम                    | ३०९         |
| भीम द्वितीय                     | ८४, १४५         | मुरसिली द्वितीय                  | 305         |
| भूमक                            | १०९             | मुहम्मद ग़ोरो                    | द२, द४      |
| भोज                             | १८९             | मुहम्मद, रजा पहलवी               | २५४         |
| मंगलेश                          | १४२             | मृगेश वर्मन                      | १४०, ४२     |
| मंग-स्त्रोंग मंग-चेन            | ३८७, ८८         | मेन्तुहोतेप प्रथम                | ५५०         |
| मंगी युवराज सर्वलिकाश्रय        | १४२, ४५         | ,, द्वितीय                       | ५५०         |
| मंगू खान                        | ४१६             | ,, तृतोय                         | ५५०         |
| मक्सूटोब                        | ७५६             | ,, चतुर्थ                        | ५५०         |
| मट्टन                           | 722             | ,, पंचम                          | ५५०         |
| मथियास कोर्वीनस                 | ७१५             | मेने (मेनेज-ग्रोक; नारमर-मिस्रो) | ५४६, ६४, ६५ |
| मदेरो                           | ७४१             | मेनेलिक                          | '६२०        |
| मनीशतुम                         | २२७             | मेमियस                           | ६६०         |
| मनेज                            | ६६७             | मेरीरे (देखिए पेपी प्रथम )       | ५६४         |
| मनोहरी                          | १२९, ३२         | मेरेन्रे प्रथम                   | 488         |
| ममलूक                           | ५६७             | मेरेनरे द्वितीय                  | ५५०         |
| मलिक काफूर                      | 50, 55          | मेरेनटा                          | ५५५, ५६     |
| मसी निस्सा                      | ५९५             | मेरोदोख बलादन                    | ३३७         |
| महमूद ग़जनवी                    | 55              | मेशा .                           | २९७, ९८     |
| महमूद शाह                       | ₹0              | मेहमत अली ( मोहम्मद अली )        | ५६३         |
| महेन्द्र वर्मन                  | १२८, ३२         | मैक्समिलियन                      | .08.8       |
| महेन्द्र वर्मन द्वितीय          | <b>१</b> २९, ३४ | <b>मै</b> गनस                    | 905         |
| माओ                             | ४२२, २४         | मैनफ.ेड                          | ६७२         |
| माई                             | ६१५             | मोअ ( मोयस )                     | 96          |
| मार्क<br>मार्क एन्टोनी          | ५६१             | मोम्मू                           | ४८८         |
| मार्क एन्टाना<br>मार्कस औरेलियस | ५६२, ५९७        | मोहम्मद तुरालक                   | 50.         |
|                                 | २०४             | मोहम्मद नजीव                     | ५६३, ६४     |
| मानदेव                          |                 |                                  |             |

| मोहम्मद बिन कासिम    | न <b>न</b> , १७२ | राजेन्द्र प्रथम            | <b>८७, १</b> ४४ |
|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| मौथिस अखोरिस         | ५५९              | राजेन्द्र तृतीय            | <b>5</b> 9      |
| यकोवर्मन प्रथम       | ५२६              | राम कम्हेंग                | ५१५             |
| यज्दगर्द तृतीय       | २५२              | राम खोमहेंग                | ५१८             |
| यनजोया               | ६०२              | राम चतुर्थ                 | ५१५             |
| यशपाल                | ८२               | रामचन्द्र                  | 55              |
| यशोवर्मन             | ٧٤               | राम पाल                    | ८४, १५०         |
| यसूगी वागातुर        | ४१६              | रिचर्ड प्रथम               | ६३१             |
| यज्ञश्री शातकणि      | 96               | रुद्र दामन                 | १०९, ११३        |
| यादव भिल्लम          | <b>५</b> ६       | रुद्र वर्मन                | ५२६             |
| युंग लो              | ४१७              | रेमे सीज प्रथम             | ५५५, ७०         |
| युनिस                | ५४९              | रेमेसीज द्वितीय (रामेसीज)  | ३२०, २६, ५३,    |
| युरिक                | ६९३              |                            | ५५५, ५६         |
| युसुफ़ अली           | ६०४              | रेमेसीज सीटा               | ४४४, ४६. ७४     |
| <b>यु</b> सेजिव      | २४७              | रेमेसोज तृतीय              | ५५६, ५७         |
| युसेर काफ़           | 489              | रेमेसीज चतुर्थ             | ५५६, ५७         |
| योदित (जूडिय-शासिका) | ६२०              | रेमेसीज पंचम               | ५५६             |
| योमी                 | ४८८              | रेमेसीज वष्टम              | ५५६             |
| योरोतोमो             | 825              | रेमेसीज सप्तम              | ५५६             |
| रजा शाह पहलवी        | २५४              | रेमेसीज अष्टम              | ५५६             |
| रणराग                | द६               | रेमेसीज नवम                | ५५६             |
| रतन राज प्रथय        | १८६              | रेमेसीज दशम                | ५५६             |
| रबाव जुबैर           | ६१५              | रेमेसोज एकादश              | ५५६, ५७         |
| रल-पा-चेन            | ३९९              | रोमुलस                     | ६६८             |
| राज राज              | ८७, १३२          | रोमोलस आगस्टलस             | ७२१             |
| राज राज द्वितीय      | १४२              | रोस्टिस्लाव                | ६९७             |
| राजा जय चन्द्र       | 52               | लंगदर्मा                   | · 399           |
| राजा धिराज           | <b>१</b> ३८      | लम्पोंग                    | ५२६             |
| राजा नन्द            | ७७               | ललेगी <b>ज</b>             | ३५१             |
| राजा नरेन्द्र        | ११३              | <b>छाइको</b> मिडीज         | ६६४             |
| राजा मार वर्मा       | 50               | लाव साँग ग्यात्सो          | २१२             |
| राजा राम             | 9.8              | लार्स पोर्सेन्ना           | ६७०             |
| राजा राम गंग         | १५४              | ल्हाथो थोरी न्यान चेन      | ३९७             |
| राजा रूआंग           | ₹ <b>१</b> =     | लिनपेई                     | ४१२             |
| राज्य पाल            | १५४              | लियो तृतीय                 | ६८८             |
| राज्य वर्धन          | <b>₹</b> ₹       | ल्योविगिल्ड<br>ल्योविगिल्ड | ६९३             |
|                      |                  | (नामागर७                   |                 |

| अनुक्रमणिका ]                  |                |                     | [ ६६                 |
|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| ली हुआँग चाँग                  | ४१९            | शम्भा जो            | ९१                   |
| लुगाल जगेस्सी                  | २१७            | शर त्सुंग           | ४५६                  |
| नुल्ल <u>ी</u>                 | २८९            | शवाका               | ५५६                  |
| लेगाज्पी                       | 470            | शवातका              | ५५ =                 |
| लेनिन                          | ६९९            | शलमनासर द्वितीय     | २३१                  |
| लोब-सोंग गया-त्सो              | 800            | शलमनासर तृतीय       | २३२, ६८, ३३७         |
| व्रजहस्त पंचम                  | १५४            | शलमनासर चतुर्थ      | २३९, ३२६, ३२         |
| वाकपति मुंज                    | १८९            | शशांक               | दर, <b>१</b> २७, १५४ |
| वांग चेंग                      | ४११            | शाइस्ता खाँ         | 98                   |
| वालक्कायम महामण्डलेश्वर        | १३२            | शान्ति वर्मन        | १४०                  |
| वालिया                         | ६९३            | शापुर प्रथम         | २६१                  |
| वालियस                         | ६९३            | शाहजहाँ             | 90                   |
| वाशिष्ठि पुत्र पुलमायी द्वितीय | १२१            | शाहज जी (भोंसले)    | ९१, १६०              |
| वाह इब रा (देखिए नोको)         | ५६४            | शाहू                | 98                   |
| विक्टोरिया (शासिका             | ९४             | शिमिर               | ३३२                  |
| विक्रमादित्य                   | १०९, १३४       | शिलहक (शिलाक) इन्शु |                      |
| विग्रहराज चतुर्थ               | 58             | शिलादित्य           | १३द                  |
| विजय                           | २१६            | शिवमार प्रथम        | 50                   |
| विजय बाहू चतुर्थ               | २१६            | शिव स्कन्द वर्मन    | १४२                  |
| विजय राय उडियार                | १४२            | হাবা <b>जी</b>      | ९१, १६०              |
| यिजय सेन                       | १५०            | शिवाजी द्वितीय      | 98                   |
| विजयादित्य                     | 50             | হািহা <b>ঁ</b> ক    | रूप्र                |
| विजयालय                        | ८७, १२४        | शिशाँक चतुर्थ       | ५५७                  |
| विदग्ध                         | १५७            | शोगा चेन            | ४००                  |
| विरूकुरू पल्लव                 | १२५            | शी हुआँग ती         | ४११, १२, २७, ५०      |
| विषतास्प                       | २७५            | श्री रंग            | १३४                  |
| विण्तास्पीज                    | २६५            | श्रो विज र          | X 3 X                |
|                                | १४५            | शुदरल               | २२८                  |
| विस्णु वर्धन                   | १४०            | शुप्पि लूली माश     | 230                  |
| विष्णु वर्मन                   | ६९३            | गुप्पि लूली उम्मा   | २३०, ३३५             |
| विसीमार                        | १२१            | शू सिन              | २२६                  |
| वीर पुरुषदत्त                  | १३२            | शंन नुङ्ग           | 808                  |
| वीरू पाक्ष                     | ४१२            | शेप सेस कॉफ़        | <b>488</b>           |
| वूती                           | १०७            | शोगुन हिदेयोशी 🔧    | ४८१                  |
| धुंवृका                        | १५०, ५४        | शोतुको तैशी         | <b>४</b> ८८<br>४८८   |
| वैद्य देव                      | <b>२४</b> २,४७ | शोमू                | 844                  |
| शत्रक नाखन्टे                  |                |                     |                      |

शत्रुक नाखुन्टे

| स्कन्द गुप्त                     | <b>50</b>          | सिगिसमण्ड           | ७१५                    |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| स्कन्द नाग                       | १२५                | सिदेरिज             | <b>३</b> ४९            |
| स्कन्द वर्मन                     | १२५                | सिद्धराज जयसि       |                        |
| सत्यकी                           | १५७                | सिनमुन              | ४८६                    |
| सनयात सेन                        | ४२१                | सिनमुबालित          | २३ ऱ                   |
| समुद्र गुप्त                     | ££, ११३, १८, ८£    | सिमुक (शिशुक य      |                        |
| सरगोन प्रथम (अक्कादियन भ         | ाषा-सारुकेनु) २२७, | सिमेरी              | ३४९                    |
|                                  | २८, ३८, ४७         | सियावसरीज           | २४८                    |
| सरगोन द्वितीय २३२,               | ४७, ३०९, २६ ३०,    | सियुरिशकुन          | २३२                    |
|                                  | ३२, ३७, ८५, ६२९    | सिंह वर्मा          | <b>द</b> ६             |
| सलस्तम्भ                         | १५०                | सिंह वर्मा द्वितीय  | ८६                     |
| सलीम प्रथम                       | ५६३                | सी चोंग             | ४५६                    |
| सस्सू इलूना                      | २२९                |                     | (देखिए आक्टेवियस) ५६१, |
| सस्सू दिताना                     | २२९, ३०            | सीजर जूलियस         | ५६१, ६६०, ७०७, ६१      |
| स्मेन्दीज (ग्रीक; नेसूबेनेबदेद - | मिस्री भाषा) ५५७   | सीजर बोगियो         | ६७२                    |
| स्टैलिन                          | ६९९                | सीमियन, ज़ार        | ६९७                    |
| साइमी (शासिका)                   | ४६६                | सीयक द्वितीय        | 28                     |
| सांग-का-पा                       | <b>३९</b> ९        | सुज़ून              | 866                    |
| सादात, अनवर                      | ५६४                | सुबुक्तगीन          | کا                     |
| सामन्त सेन                       | १५०                | सुभी पाशा           | ३१२                    |
| सामतिक प्रथम                     | <b>५</b> ५५, ५९    | सुम्मू अबूम         | २२९                    |
| सामतिक द्वितीय (देखिए-नेफ़्रेत   | इब रा) ५५८, ६४     | सुम्मू लाइलुम       | २२९                    |
| सामतिक तृतीय (दे०-अंख का         |                    | सुयीको              | 866                    |
| सामधेक द्वितीय                   | ३५३                | सुल्तान अहमद        | २५४                    |
| साम-सेन-ताई                      | ४१८                | सुल्तान तुमन        | ५६३                    |
| सामोथिस                          | ५५९                | सुल्ला              | ६७२                    |
| सायरस (दे॰ कुरुश) २              | ३२, ४८, ५०, ५७,    | सुशर्मा             | ७७                     |
|                                  | ३३० ३५, ४७, ४९     | सुसेमीज             | ५५७                    |
| साल                              | ३२६                | सूर्य वर्मन-प्रथम   | ५२६                    |
| सालोमन (ग्रीक; सुलेमान-अरबी      | ) २६१, ६४,         | सूर्य वर्मन-द्वितीय | ५२६                    |
|                                  | ३२६, ६२०           | सेकेसुरे            | ५५२                    |
| सिकन्दर २५, २५०, ५२,             | ५३, ७८, ८९; ९३,    | सेत नख्त            | ५५६                    |
| ३२७, ४३, ५३, ८१                  | ४, ८७, ९०, ५६०,    | सेती प्रथम          | प्रूप, ४६              |
| ,                                | ३१, ६०, ६२, ६४     | सेना खरिब           | २३२, ४७, ८९, ३७७, ४४८  |
| सिकन्दर तृतीय                    | ५६०                | सेबेक नेफ़ रे       | ५५०, ५१                |
| सिकन्दर चतुर्थ                   | ४६०                | सेल्युकस 🥜          | २५२, ६३, ३३५           |
|                                  |                    |                     |                        |

| सेसास्त्रीज प्रथम      | ५५०, ५१              | होरे महब                 | ५५२, ५५          |
|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| '' द्वितीय             | ४५०, ४१              |                          |                  |
| '' तृतीय               | ५५०, ५१              |                          |                  |
| सेहर तवी इन्तेफ़ प्रथम | ५५०                  | सं <b>घ</b>              |                  |
| सैफ़ुद्वीन             | 독도                   |                          |                  |
| सोगा-नो-इरूका          | ४८८                  | अकाइयन                   | • ६६२, ६४        |
| स्रोंग चेन गम्पो       | ३९७, ४००, १          | आनोगुर                   | ७१५              |
| सोमेश्वर               | <b>८४, ५६</b>        | पेलोपोने शिय <b>न</b>    | ६५७, ४८, ६०      |
| सोमेश्वर चतुर्थ        | <b>= </b>            | वोयेशिया                 | ६६२              |
| हकोरिस                 | ५५९                  | मयपान                    | ७४८, ४३          |
| हतशे <b>पसुत</b>       | ४४२, ४३, ४४          | हेलेनिक                  | ६६०              |
| हत्तुसिलिस तृतीय       | ३०=, ००, ५५६         | <b>Q.1.1.</b>            |                  |
| हदाद तृतीत             | ३३७                  |                          |                  |
| हदादेज र               | ३३७                  | <b></b>                  |                  |
| हम्मूराबी              | २२९, ४१, ४२, ४३, ४७, | स्मारकों के              | नाम              |
| हरिवर्मा               | दद                   |                          |                  |
| हरी वर्मन              | १४०                  | अल हजुर मस्जिद           | ५६३              |
| हर्मियस                | . 92                 | अशोक स्तम्भ (दिल्ली)     | 55               |
| हर्मेनिक               | ६९३                  | आहू (चब्तरे ईस्टर द्वीप) | ७६१              |
| हर्षवर्धन              | =०, =२, =३, १२७, ६४  | खजुराहो के मन्दिर        | 28               |
| हा इब रा (देखिए-एप्र   | ोज) ५६४              | जगन्नाय पुरी मन्दिर      | १४४              |
| हिरकैनस                | ३३२                  | ताजमहल                   | - 50             |
| हिरेकिल्स              | ६७२, ७१२             | नागेश्वर मन्दिर          | १४५              |
| हिरेविलयस              | ५६२                  | नासिक गुफा               | ११८              |
| हुआंग तो               | 808                  | ,परेमिड                  | ५४९              |
| हुनियाद <u>ी</u>       | ७१५                  | पोताल राजगृह             | 800              |
| हुये <b>रता</b> स      | ७४१                  | बकूफ़्ू (सैनिक मुख्यालय) | ४८९              |
| हुला <b>गू</b>         | ४१६                  | बड़ी दीवार               | ४१ <b>१</b> , १६ |
| हुभिष्क<br>हुविष्क     | ৩৯                   | बैजनाथ मन्दिर            | १५७              |
| हुसैन<br>हुसैन         | २३४, ६६              | बौद्ध मठ                 | ४८९, ६१          |
|                        | ५४९                  | बौद्ध स्पूत              | २६               |
| हूनी                   | र) ५६४               | मियाजेदी स्तम्भ          | ¥ . E            |
| हेकर (देखिए अखोरिस     | 905                  | यहूदी मन्दिर (सिनेगाग)   | ₹₹               |
| हेनरी द्वितीय          | ५५७                  | विशाल मन्दिर             | ३९९              |
| हेरीहोर                | ४८९                  | शिला स्तम्भ              | ५७०              |
| होजो तोकीमासा          | ७६१                  | शिव मन्दिर               | १५७              |
| होतू मतुआ              | ,                    |                          |                  |
|                        |                      |                          |                  |

४३१

३२०

३२०

७३, ५६=

४८, २३२, ४८, ३११, १२

फ़िनोशियन

माइसोनियन

मिनोअन

यनानो

रोमन

| o4 1                        |                | Ĺ                           | रखन गरा। या शतहास  |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| स्मारक                      |                | वैदिक                       | २७                 |
| स्तूप                       | 99             | सायप्रस का                  | 455                |
| स्सारक स्तूप                | ११=            | सिन्धु घाटो                 | २६, २७, २८, ४३, ९६ |
| स्वर्ण मूर्ति (बुद्ध)       | ४५७            | सुमेर की                    | २७                 |
| स्फिंक्स                    | ३७३, ५४९       | हिन्दू                      | ५३२                |
| हैगिंग गार्डन्स             | २३३            | हेलेनि <b>स्</b> तक         | ६३२                |
| होरियूजी (बौद्ध) मन्दिर     | ४५५            |                             |                    |
|                             |                | संस्थ                       | ायें               |
| सरकारें                     |                |                             |                    |
|                             |                | अकादमी दि इन्सक्रिपशन्स     | ३३⊏                |
| केन्द्रीय सरकार             | ४८९            | अमेरिकन कालोनाइजेशन स       |                    |
| चीनो सरकार                  | ४१७, ४३, ६९    | अमेरिका पैलेस्टीनियन एक्स   |                    |
| जापान सरकार                 | 855            | अमरीकन स्कूल एट एथेन्स      | ६६२                |
| ब्रिटिश सरकार २३४, ३६६,     | ४१६, ४०६, ४१४, | अजमेर संग्रहालय             | १०२                |
| ६०४, १३, २                  | ०, ३१, ३६      | आक्सफ़ोर्ड रॉयल सोसायटी     | ३३८                |
| बैजेन्टाइन (वैजेन्ताइन) २५२ | , ८६, ३४३, ८४, | आक्सफ़र्ड विश्व विद्यालय    | 35                 |
| ८७, ६३१,                    | ३६, ६०, २७, २८ | आर्केयोलॉजिकल सवें डिपार्ट  |                    |
| भारत सरकार                  | ४०८            | इण्डियन नेशनल काँग्रेस      | ९४                 |
|                             |                | ईस्ट इण्डिया कम्पनी         | २६८, ४१९, ५१५, ३५  |
|                             |                | एकादमी आफ़ साइन्सेज         | ४७०                |
| संस्कृतिय                   | Ť              | एफ़ीसस धार्मिक समिति        | ३४३                |
|                             |                | एशियाटिक सोसायटी            | ९७, २६९            |
| आयोनियन                     | ६३६            | एशमोलियन संग्रहालय          | ६४५                |
| एजियन                       | ६३२            | एल विश्व विद्यालय           | ४४३                |
| एट्रस्कन                    | ६६७            | चाइना रिवाइवल सोसायटी       | ४२१                |
| ग्रीस की                    | ६३६            | टाटा इन्स्टीट्यूट आफ़ फण्डा | मिण्टल रिसर्च २०   |
| चीन की                      | ४१७            | पीपिल्स नेशनल पार्टी        | 855                |
| द्रविड्                     | २६             | पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग  | 20                 |
| प्राचीन एशिया माइनर की      | ६४६            | पेनसेल्वियन विश्व विद्यालय  | प्र४६              |
| प्राचीन संस्कृति (क्रीट की) | ६४४, ४५        | फ़ेंच एशियाटिक सोसायटी      | 545                |

६४६

६४६

६३६

६९३

६४४, ४५

वंगाल एशियाटिक सोसायटी

र्वालन ओरिएण्टल सोसायटी

**ब्रिटिश** संग्रहालय

ब्रिटिश स्कूल आफ़ आकेँयोलाजी

| भाषा विज्ञान परिषद                   | ሂ         |
|--------------------------------------|-----------|
| मिडिल ईस्ट सोसायटी                   | ३२०       |
| राज्य संग्रहालय                      | १५४       |
| रॉयल अकादमी                          | २६४       |
| रायल आयरिश अकादमी                    | २६७       |
| रॉयल एशियाटिक सोसायटी ९७, २६८,       | ७३, ४५४   |
| रोआयल नाइजर कम्पनी                   | ६१५       |
| स्किण्डिनेवियन इन्सटीटियूट आफ़ एशियन | स्टडीज २८ |
| स्क्रिप्ट स्टडी ग्रूप                | 46        |
| रोमन स्क्रिप्ट सोसायटी (रोमाजीकाई)   | ४९६       |
| लीग आफ़ नेशन्स                       | ६२०       |
| लू गे संग्रहालय                      | २४३, ९७   |
| विट वाटर्स रैण्ड विश्व विद्यालय      | ६४७       |
| सोसायटी आफ़ बिवलीकल आर्केयोलाजी      | ₹१३       |
| सोसायटी फ़ार ऐन्टीक्वेरीज            | ५६९       |
| हार्वर्ड विश्व विद्यालय              | ३३२       |
| हिन्दी साहित्य सम्मेलन               | 856       |
|                                      |           |

## सागरों के नाम

| इंगलिस चैनेल  | ६८८              |
|---------------|------------------|
| काला सागर     | २८५, <b>६</b> ६६ |
| केप माउण्ट    | ६०४              |
| केप मेसूरेडो  | ६०४, ६०७         |
| कैरीबियन सागर | १०               |
| कैस्पियन सागर | २५२, ४१२         |
| डेड सी        | ३३०              |
| फारस की खाड़ी | ३६३              |
| बाल्टिक सागर  | ६९९              |
|               | २६६, ३०२         |
| भू-मघ्य-सागर  |                  |

| लाल सागर   | ५५१, ५६, ६२० |
|------------|--------------|
| हुडसन खाडी | <b>હ</b> ધ્ધ |

## साम्राज्य

| इलखान        | ४१६               |
|--------------|-------------------|
| ओटोमन        | ६३६, ६७           |
| गुप्त        | ८०                |
| चीन          | ४१६               |
| जगाताई       | ४१६               |
| जापान        | ४५१               |
| टर्की        | <b>488</b>        |
| तांग         | ४१२, १३           |
| पश्चियन      | २५२, ३८७, ४७३     |
| पाण्ड्य      | 59                |
| पार्थिया     | २५२               |
| बेज़े न्टाइन | ३४३, ६३६          |
| मुग़ल        | 9,0               |
| मौर्य        | ৬৯                |
| यूरोप        | ४१६               |
| राष्ट्रकूट   | 50                |
| रूसी         | \$50              |
| रोमन         | ३४७, ४१२, ६४४, ४७ |
| वर्धन        | ८२                |
| वाकाटक       | ८६                |
| विजय         | ५३५               |
| विशाल        | २५७               |
| सिबिर        | ४१६               |
|              | ४ २               |
| हान          |                   |

| INDI                   | E X                | Alto, P. Amalaric            | 28<br>693   |
|------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| A                      |                    | Amarpa                       | 318         |
| Abicht                 | 698                | Amasis II                    | 558         |
| Abott, Nabia           | 379, 93            | Ambracia                     | 658         |
| Abraham                | 554                | Amenertaic                   | 559         |
| Abu Simbel             | 556                | Amenesses                    | 555         |
| Abydos                 | 546                | Amen hotep-1                 | 552         |
| Abyssinia              | 617                | American Colonization Societ |             |
| Academy das Inscriptio | ns ot              | American Oriental Society    | 293, 307    |
| Belles letters         | 570                | American School at Athens    | 662         |
| Academy of Sciences    | 570                | American School of Oriental  |             |
| Achaean                | 629 45. 57         | Research                     | 334         |
| Achamenes              | 248, 69, 78        | Amsterdam                    | 272         |
| Acropolis              | 664                | Anactorium                   | 658         |
| Ada                    | 353                | Anastase, P.                 | 357         |
| Aegeus                 | 632                | Anatolia (Turkey)            | . 645       |
| Aeizanes               | 592                | Andhra Historical Research   | ·           |
| Aelius Gallus          | 359                | Society                      | 53          |
| Aemilianus             | 562                | Andreas, F.C.                | 473         |
| Agnone                 | 674                | Androgorus                   | 252         |
| Agvan Dordjiev         | 469                | Ankh-ib-ra ( Psamtik iii)    | 564         |
| Aḥiram                 | 293                | Antiochus-III                | 385         |
| Ahmes Nefertari        | 553                | Antony, Mark                 | 561         |
| Ahmos                  | 552                | Apollonia                    | 658         |
| Ahu                    | 761                | Apries (Ha-ib-ra)            | 558, 64     |
| Åkerblad, J. D.        | 568                | Apulia                       | 674         |
| Aksum                  | 617                | Arabic                       | 286         |
| Alaric                 | 693                | Aramaic                      | 337         |
| Alaska                 | 699                | Araq-el-Amir                 | 330         |
| Albright, W. F.        | 307, 73 93         | Aratus                       | 664         |
| Aldred, Cyri           | 593                | Arberry, A. J.               | 254, 86, 93 |
| Aldus                  | 565                | Arcadia                      | 664         |
| Alexander              | 254, 353           | Archaic Latin                | 687         |
| Alexandria             | 560                | Ardea                        | 668         |
| Ali Khan, H. M.        | 393                | Ariadne                      | 645         |
|                        | 246, 357, 486, 649 | Aricia                       | 668         |
| Allyattes              | 349                | Arkwright, W.                | 357         |
| Almurach               | 708                | Arntz, H.                    | 722, 25, 38 |
| Altheim                | 698, 718           | Arsaces                      | 250, 52     |

| Arsames                   | 269, 78        | Bast (Dubastis)         | 557, 64            |
|---------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| Artabanus                 | 250            | Baur, H.                | 290, 307, 604      |
| Artabanus-iv              | 252            | Beer, E. E. F.          | 267, 375           |
| Artaxerxes-1              | 250            | Behdet (Bamanhur)       | 545                |
|                           | 248, 69        | Behistun                | 286, 318           |
| Aryaramnes                | 349            | Bekeurenef (Bocchoris)  | 564                |
| Aryds<br>Ashmolean Museum | 645            | Bell, Sir Charles       | 408                |
|                           | 375            | Bendell                 | 206                |
| Asiatic                   | 557            | Bennett, Emmett L.      | 647, 48 49         |
| Assiut                    | 246            | Berlin                  | 320, 55            |
| Assyria                   | 17             | Berheimer, C.           | 393                |
| Astle, T.                 | 693            | Berthel, Thomas         | 762                |
| Ataulf                    | 708            | Bessarbia               | 699                |
| Atecotti                  | 261            | Bevan, Edwyn            | 593                |
| Athenaeus                 | 657            | Bhandarkar, D. R.       | · 121              |
| Athens                    | 738            | Bhattacharya, S.        | 203                |
| Atkinson, G. M.           | 657            | Birch, S.               | 311, 593           |
| Attica                    | 674            | Bittner                 | 357                |
| Aufrecht, S. T.           | 562, 733       | Black, Robert           | 459                |
| Aurelian                  | 551            | Blackney, R. B.         | 427, 58            |
| Ausere Apopi              | 393            | Blakeway                | 687                |
| Avalishivili, Z.          | 551            | Blegen, C. W.           | 647, 48, 49        |
| Avaris                    | 408            | Bloch, R.               | 694                |
| Avery, John               |                | Blyden, Edward W.       | 613                |
| Avesta                    | 282, 86<br>562 | Bocchoris (Bekenrenef)  | 564, 57            |
| Avidius Cassius           | 552            | Bodmer, F.              | 7, 694             |
| Ay                        | 332            | Boetia                  | 640, 62            |
|                           | В              | Bolzani, G. V. P.       | 566                |
| Babylonia                 | 246            | Bolzano Bolzano         | 678                |
| Babylonian                | 258, 286       | Bombay                  | 278                |
| Bacchis                   | 659            | Bondelmonte             | 565                |
| Bacot, J.                 | 458            | Boniface                | 644                |
| Bai Bureh                 | 613            | Booth, A. J.            | 278, 86            |
| Baikie, J.                | 649            |                         | 234, 55, 86, 347   |
| Banerji, R. D.            | 102            | Bork, F.                | 2, 55, 87, 90, 649 |
| Bankes, W. J.             | 570            | 100000                  | 2, 33, 87, 30, 666 |
| Barnet, R. D.             | 324            |                         | 239                |
|                           | 697            |                         | 541                |
| Barno                     | 625            | Boudet, P.              | 750                |
| Barth, H.                 | 338, 566, 67   | Bourgbourg, B.de        | 541                |
| Barthelemy, Abbe          | 234 46, 86     | Bourgeois, R.           |                    |
| Barton, G. A.             | 75             | Bouss.ird (Bouchard), M |                    |
| Barua, D. M.              | •              |                         |                    |

| m t. C' Tala                 | 541                 | Dubloo                  | 202 702            |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| Bowring, Sir John            | 307                 | Byblos                  | 293, 703           |
| Bradely, H.                  | 541                 |                         |                    |
| Bradley, C. B.               | 458                 | С                       |                    |
| Brandt, J. J.                | 19                  | Cadmus                  | 9, 640             |
| Bray, W.                     | 674                 |                         | 687                |
| Breal, M.                    | 243, 593            | Caecus, Appius Claudius | 667                |
| Breasted, J. S.              | 234, 86             | Caere (Carveteri)       | 672                |
| Brice, W. C.                 | 504                 | Caesar Borgio           | 553, 76            |
| Brinkley, F.                 | 472                 | Cambusas                | 250                |
| Brinton C.                   | 707                 | Cambyses                | 254                |
| Brittani                     | 324                 | Camerson, G. C.         |                    |
| Brown, P.                    | 649                 | Campbell                | 687                |
| Browning, R.                 | 738                 | Canaan                  | 334<br>287         |
| Bruce, D.                    | 591                 | Canaanite               | 571                |
| Brugsch, H.<br>Bruyn, C. Van | 262                 | Canopus                 | 393                |
|                              | 722                 | Cantinean, J.           | 338                |
| Brynjulfsson Bucheler, F.    | 674, 94             | Cantineu                | 570                |
| Buck, S.de                   | 571                 | Capua                   | 562                |
| Buckler                      | 351                 | Caracalla               | 750                |
|                              | 666                 | Cardova, H. de          | 334                |
| Buckley, C.                  |                     | Carleton, P.            | 561                |
| Budge, E. A. W.              | 246, 57, 86, 318,   | Carnelius Gallus        | 688                |
|                              | 592, 93, 625        | Caroline                |                    |
| Budha                        | 107                 | Carpentar, R.           | 666, 94            |
| Bugge, S.                    | 319, 671, 712, 22   | Carratelli, G. P.       | 647, 48            |
| Bühler                       | 107, 13, 21, 203    | Casson, S.              | 649, 66<br>473     |
| Buonamici, G                 | 670, 94             | Cathay                  | 569                |
| Burckhardt, J. L.            | 307, 11, 57, 64     | Caussin, N.             | 707                |
| Burens                       | 722                 | Cavarus                 | 707                |
| Buresch                      | 357                 | Celi                    | 670                |
| Burnell, A. C.               | 203                 | Celts                   |                    |
| Burney, C. F.                | 334                 | Cerum, C. W.            | 307, 22, 24<br>625 |
| Burnhouf, E.                 | 266                 | Ceruli                  | 631                |
| Burns. Sir Alam              | 625                 | Cesnola, L. P. di       | 216                |
| Burton, R.                   | 312, 57             | Ceylon                  |                    |
| Bury, J. B.                  | 666                 | Chabot, J. B.           | 299, 338 557       |
| Buryat (A, S, S. R1)         | 465                 | Chadwick, John          | (32, 48, 50<br>698 |
| Bushell, S. W.               | 408                 | Chadzko                 | 75                 |
| Buto                         | 546                 | Chakarvorty, B. B.      | 286                |
| 1. Autonomous Soviet         |                     | Chaldean                |                    |
| T THE CHANGE OF THE T        | sucialist Kepublic. | Chalfant, F. H.         | 427, 58            |

| अनुक्रमणिका ]              |                           |                    | [ ७७               |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Chamba                     | 157                       | Clusium            | 667                |
| Chamberlain, B. H          | 504                       | Cock, H.           | 307                |
| Chamberlayne               | 566                       | Codrington, H. W.  | 218                |
| Champollion, J. F.         | 18, 569                   | Coedes, G.         | 542                |
| Chan, Shan Wing            | 458                       | Cohen              | 469                |
| Chantre, E.                | 319                       | Colledge, M. A. E. | 254                |
| Chao                       | 409                       | Confucius          | 411                |
| Chao (Mrs.)                | 432                       | Conrad-II          | 678                |
| Chao K'uang Yin            | 414                       | Costantine         | 697                |
| Chao, Y. R.                | 458                       | Constantinople     | 343                |
| Charlemagne                | 68 ;                      | Conway             | 694                |
| Charles II                 | 262                       | Cook, Captain      | 761                |
| Chefren (See Kha           | fre ) 564                 | Cook, S. A.        | 337, 57            |
| Chenet, G.                 | 302                       | Cooke, Rev. G. H.  | 807, 34, 57        |
| Cheng Miao                 | <b>4</b> 29               | Coptic             | 566                |
| Cheops (See Khuf           | iu) 765                   | Copts              | 562                |
| Chiang Kai Shek            | 421                       | Copenhagen         | 246                |
| Chicago                    | 246, 321                  | Corinth            | 658                |
| Chieh Kuei                 | 409                       | Cornelius V. Bruyn | <b>2</b> 62        |
| Chien Lung                 | 419                       | Cosmus             | 375                |
| Chiera, E.                 | 234, 46                   | Coste, P.          | 267                |
| Chih Pei Sha               | <b>4</b> 58               | Cottrell, L.       | 19, 246, 593, 700  |
| Ch'i-tan                   | 454                       | Count Caylus       | 262                |
| Ch'in                      | 411                       | Cowley, A. E.      | 324, 57, 75, 647   |
| China Revival So           | ciety 421                 | Creel H. G.        | <b>4</b> 58        |
| Ch'iu K'ung                | 411                       | Crawford, O. G. S. | 625                |
| Chosen                     | 409                       | Croesos            | 248, 349           |
| Chou Hsin                  | 409                       | Cromwell           | 708                |
| Ch'ou Wen                  | 427                       | Cronos             | 641                |
| Christia, J. L.            | 542                       | Crosby, J.         | 542                |
| Chung, Tan                 | 424                       | Cross, F. M.       | 307, 334           |
| Chu Yuan Chang             | 416                       | Cumae              | 671                |
| Chwolson                   | 334                       |                    | 9, 246, 63, 78, 86 |
| Cintra Pedrode             | 604                       | Cuneiform          | 738                |
| Clark, C.                  | 234, 46                   | Curtis, E.         | 233, 48            |
| Claude, J.                 | 19                        | Cyaxares           | 658                |
| Claudius                   | 347, 562                  | Cyclades           | 657                |
| Claudius<br>Cleater, P. E. | 257, 61, 68, 86, 307, 12, | Cynosce Phalae     | 658                |
| Clecker, 1, D              | 19, 24, 575, 93, 649      | Cypselus           | 698                |
| Claigth n. 9               | 657                       | Cyrillic           | 248                |
| Cleisth nus                | 246, 334, 700             | Cyrus              | •                  |
| Clodd, E.                  |                           |                    |                    |

|                                                                                                                    | D            |                                                                                       | Dowson, J.                                                                                                  | 203                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dacia Damascus Dani A. H. Daniel, G. Daniel, J. F. Daniels, O. Danielson Darius-1 Daustrop Davids, R. Davis, E. J. |              | 715<br>363<br>203<br>307<br>632, 49<br>504<br>670<br>250, 78, 86<br>738<br>107<br>312 | Drake Drive, G. R. Drower, E. S. Druids Dugast Dunand Dunlop. R. Duperron, A. Dupont Duroiselle, C. Dussaud | 312, 24<br>307, 34<br>393<br>708<br>602<br>293<br>738<br>263, 82<br>322<br>542<br>293, 97, 302, 68 |
| Davis, Nathan Decius Decters, G.                                                                                   |              | 625<br>562<br>390                                                                     | Dutta, B.                                                                                                   | 7                                                                                                  |
| Deecke Delafosse                                                                                                   |              | 290<br>607                                                                            |                                                                                                             | E                                                                                                  |
| Delitzsch, F. Deorad                                                                                               |              | 273<br>708                                                                            | Eckardt, P. A.<br>Egbert, J. C.                                                                             | 486<br>694                                                                                         |
| Deruschwan, Hans<br>Deuel, L.                                                                                      |              | 718<br>320                                                                            | Egypt<br>Egyptian<br>Eisler, R.                                                                             | 576<br>290, 375, 576<br>632                                                                        |
| Dhorme E. Diamond, A. S. Diemal, A,                                                                                |              | 303<br>7<br>235, 43                                                                   | Elam<br>Elbert, Elber                                                                                       | 227, 47<br>613                                                                                     |
| Dieulafoy, M. Dillman                                                                                              |              | 243<br>625                                                                            | Embryo-Writing Empson, R.H.W.                                                                               | 10<br>357                                                                                          |
| Dinokov, Peter<br>Diodorus, S.                                                                                     |              | 698<br>261, 545                                                                       | Engelbert, K. Englianos, Epano                                                                              | 262<br>647                                                                                         |
| Diodotus Dionysius Diringer, D. 26                                                                                 |              | 252<br>667                                                                            | Enkomi (Salamis) Enting, J. Epaminodus                                                                      | 632<br>364, 66, 93<br>662                                                                          |
| 93, 700<br>Djibuti                                                                                                 | 03, 93, 30   | 7, 486, 542,<br>604                                                                   | Eric, J.<br>Erichsen, W.                                                                                    | 748<br>593                                                                                         |
| Djoser (See-Zoser) Doblhofer, Erust 28                                                                             | , 75, 246, 3 | 546<br>307, 11, 12,                                                                   | Erman, Adolf<br>Erskine, S.                                                                                 | 571, 76, 93<br>625                                                                                 |
| 18, 19, 21, 24<br>Dominico, F.                                                                                     | , 566, 74,   | 76, 93, 762<br>674                                                                    | Eski Adalia<br>Ethiopia                                                                                     | 353<br>617                                                                                         |
| Don Garcia de Silva<br>Dorian<br>Dorpfeld, W.                                                                      | 1            | 261<br>645                                                                            | Etruscan Euphrates                                                                                          | 225, 361                                                                                           |
| Doughty, C.                                                                                                        |              | 646<br>364, 66                                                                        | Euric<br>Evans, A. J.                                                                                       | 693<br>645, 48, 49, 755                                                                            |

|                        | F                           | Frycr, R. N.             | 282                |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
|                        | *                           | Fu Hsi                   | 425                |
| Estambridge A          | 613                         | Furumark                 | 647                |
| Falconbridge, A.       |                             | 1. at amark              | 017                |
| Falerii                | 670, 78                     | G                        |                    |
| Faliscan<br>Fan Ch'ieh | 678<br>444                  | G                        |                    |
| Fastida                | 693                         | Gabain, A. von           | 469, 76, 79        |
| Fatch Singh            | 75                          | Gabii                    | 668                |
| Faulmann               | 438, 527, 42, 671           | Gadd, C. J.              | 75, 234, 48        |
| Fell, R. A.            | 694                         | Gaertringen              | 641                |
| Fergusson              | 267                         | Gailerius                | 562                |
| Fiesal                 | 671                         | Gaiscric                 | 672                |
| Figeac                 | 569                         | Gaius Petronius          | 562                |
| Figulla, H. H.         | 320                         | Gallienus                | 562                |
| Finegan, J.            | 234, 307, 24, 34            | Gardanne, P. A. L. de    | 268                |
| Fiorelli, G.           | 674                         | Gardiner, A. H. 290, 307 | 7, 73, 574, 75, 93 |
| Fitzgeral, C.P.        | 458                         | Gardiner, C.             | 425                |
| Flaminus               | 660                         | Gardiner, E. A.          | 641, 66            |
| Flandin, E.            | 267                         | Gardner, F.              | 542                |
| Fleet J. F.            | 11, 40, 86                  | Gardthauser              | 290                |
| Forbes, W. C.          | 542                         | Garstang, J.             | 320                |
| Forde, C. D.           | 625                         | Gauthiot, R.             | 462, 73, 79        |
| Fork, A.               | 443                         | Gebal                    | 293                |
| Forrer, E.             | 321                         | Gebelin, C. de           | 567                |
| Forster, Rev. Ch       | arles 375                   | Geitler                  | 698                |
| Fourier, J. B.         | 569                         |                          | , 86, 307, 21, 22, |
| Francke, Rev. A        | н. 402                      | 24, 446, 58              |                    |
| Frankfort, H.          | 234, 57                     | Gepidae                  | 715                |
| Frunkfurter, O.        | 542                         | Gesenius, W.             | 254, 82            |
| Franks                 | 693                         | Ghirshman, R.            | 254, 82            |
| Fransico de Alm        | reida 216                   | Giasofat B.              | 326                |
| Fraser, J.             | 337                         | Gibbethon                | 738                |
| Frederick-II           | 672                         | Gibbon, J. B. E.         | 409, 43, 79        |
| Freese, J. H.          | 649                         | Giles, H. A.             | 755                |
| Free Town              | 613                         | Girosdeft                | 738                |
| Freret N.              | 567                         | Gierset, K.              | 698                |
| Fried                  | 355                         | Glagolithic              | 593                |
| m · Jaiob T            | 243, 307, 24, 47, 49, 53,   | Glanville, S. R. K.      | 666                |
| 5                      | 5, 574, 75, 602, 13, 20, 32 | Glotz, G.                | 625                |
|                        | 693                         | Godard, T. N.            | 707                |
| Frithigern             | 625                         | Goidels                  | 107                |
| Frumentius             |                             |                          |                    |

| Goldmann          | . 671                   | Hadrianus, P.A.      | 338         |
|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| Gonzales          | 761                     | Hagia Triada         | 647         |
| Goodrich, E. A.   | 641                     | Ha-ib-ra (Apries)    | 564         |
| Goodrich, L. C.   | 443, 58                 | Haker (Akhoris)      | 564         |
| Gordon, A.        | 567                     | Hakoris              | 559         |
| Gordon, C. H.     | . 286, 303, 304, 8, 11, | Halbherr             | 647         |
| Gordon, C. II.    | 13, 18, 19, 20, 22, 24  | Halevy               | 290, 368    |
| Gordon, F. C.     | 649                     | Halicarnasus         | 667         |
| Gould, B.         | 408                     | Halin                | 737, 38     |
| Graff, W. L.      | 7                       | Halis                | 349         |
| Graham            | 368                     | Hall, H. R.          | 7, 649, 66  |
| Gray, G. F.       | 375                     | Hallendorff, C.      | 738         |
| Green, K.         | 312                     | Ham                  | 698         |
| Greenwall, H. T.  | 625                     | Hamilton, W.         | 312, 632    |
| Gregory, W.       | 216                     | Hamlyn, P.           | 234         |
| Grenoble          | 569                     | Hammerstrom          | 671         |
| Greville Chester  | 645                     | Han                  | 412         |
| Grienberger       | 712, 38                 | Hanmel               | 290         |
| Grierson, G. 157, | 203, 15, 402, 408, 542  | Hanoteau E           | 597         |
| Griffith, F. L.   | 592, 93                 | Hanus                | 698         |
| Grimme, E. H.     | 290, 364, 66, 68        | Harappa              | 64          |
| Grimme, J.        | 698                     | Harden, D.           | 308         |
| Grimme, W.        | 700, 22                 | Harland, J. P.       | 666         |
| Grohmann          | 625                     | Harrer, A.           | 357         |
| Grote, George     | 645                     | Harris, Z. S.        | 308         |
| Grubissich        | 698                     | Harvey, G. E.        | 542         |
| Gudea             | 228                     | Hatshepsut           | 552         |
| Gugushivili, A.   | 393                     | Hauran               | 363         |
| Guignes, De       | 567                     | Haupt                | 290         |
| Gurley, Robert    | 607                     | Hawai                | 421<br>551  |
| Gurmani, C.       | 364                     | Hawara               |             |
| Gurney, O. R.     | 324                     | Heberdey, R.         | 358         |
| Gutenbrunner      | 694                     | Hebrew               | 302, 30, 34 |
| Guterslob         | 640                     | Heeran, L.           | 264         |
| Gyges             | 349                     | Helene               | 540 61      |
| Gyles, M. F.      | 234, 357                | Heliopolis (see Onu) | 549, 64     |
|                   |                         | Hellenic League      | 660         |
|                   | H                       | Hemraj, S. V.        | 206         |
| IT-1-1            |                         | Henning, W.B.        | 479         |
| Habsburg          | 678                     | Henry, A.            | 450         |
| Haburni           | 707                     | Heracles             | 672         |

| अनुक्रमणिका ]             |                |                     | [ 59     |
|---------------------------|----------------|---------------------|----------|
| Heraclius                 | 562            | Hsun, Lu            | 424      |
| Heras, H. (Rev.)          | 28, 75         | Hsi-Tsong           | 397      |
| Herbig                    | 670, 71        | Huang Ti            | 409      |
| Herder, J. G.             | 264            | Huber               | 366      |
| Herecleopolis             | 550            | Hultzseh, E.        | 134, 203 |
| Herihor                   | 557            | Humphrey, H. N.     | 542, 625 |
| Hermanic                  | 693            | Hung Hsin Chuan     | 419      |
| Hermann, A.               | 264            | Hung Wu             | 416      |
| Hermes                    | 9              | Hunter, G. R.       | 28, 75   |
| Herodotus                 | 545            | Huny                | 549      |
| Herpini                   | 674            | Hüsing, G.          | 255, 67  |
| Heumann, K.               | 321            | Hussey, D. M.       | 218      |
| Heyrerdahl, Thor          | 761            | Hutchinson, R. W.   | 650      |
| Hieratic                  | 573            | Huyot, Jean Nicolas | 570      |
| Hieroglyphikon (Greek)    | 565            | Hyksos              | 290, 551 |
| Hieroglyphs (phics) 9, 32 | 1, 22, 24, 565 | Hymarite            | 359      |
| Hikau Khasut              | 551            | Hystaspes           | 268, 78  |
| Hiller, von               | 641            |                     |          |
| Hillier                   | 443            | I                   |          |
| Hincks, Edward            | 239, 67        |                     | 707      |
| Hiraclitus                | 76             | Iberians            | 572      |
| Hissarlik                 | 645            | Ibis                | 674      |
| Hitti, P. K.              | 308, 57        | Iguvium             | 551      |
| Hittite                   | 320, 21, 24    | Illahun             | 287      |
| Hockley, F. W.            | 220            | Illiad              | 113      |
|                           | 738            | India               | 254, 82  |
| Hodgkin, R. H.            | 393, 496, 756  | Iran                | 246      |
| Hoffman, M.               |                | Iraq                | 504      |
| Hogarth, D. C.            | 313, 57<br>645 | Isemonger, N. E.    | 334      |
| Homer                     | 666            | Israel              | 564      |
| Hood, M. S. F.            | 486            | Ith-at-Tawi (Lisht) | 699      |
| Hooke, S. H.              | 458            | Ivan–iv             |          |
| Hopkins, L. C.            | 565            |                     |          |
| Horapollo                 | 552            | J                   |          |
| Holemhab                  | 555            |                     | 262      |
| Howard Carter             | 320, 24        | Jablonski, P. E.    | 567      |
| Hrozny, B.                | 427            | Jack, J. W.         | 308      |
| Hsiao Chuan               | 469            | Jackson, A. V. W.   | 282, 86  |
| Hsiking                   | 429            | Jacob               | 331      |
| Hsing Shu                 |                |                     |          |

| Jacobus Baradacus        | 340                  | Keans                | 334             |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Jacquet, E. V. S.        | 267                  | Kebeh (Ka)           | 546             |
|                          | 40                   | Kelet Szemeli        | 465             |
| Jaeschke                 | 698                  | Keller, W.           | 733, 38         |
| Jagi                     | 16, 82, 302, 13, 18, | Kennedy, G. A.       | 504             |
|                          | 146, 62, 574, 93,    | Kennemi, K.          | 28              |
| 602, 25, 94, 737         | 110, 02, 011, 12     | Kent, R.             | 286             |
| · ·                      | 366                  | Kern, O.             | 641             |
| Jaussen, H. Jean Chardin | 262                  | Khefre (Chefren)     | 549, 64         |
| Jehoiachim               | 327                  | Khetty-II            | 550             |
| Jehoiachin               | 327                  | Khian                | 551             |
| Jehova                   | 9                    | Khnum-ib-ra (Amasis) | 564             |
| Jehudi Ashmun            | 607                  | Khufu (Cheops)       | 549, 64         |
| Jensen, P.               | 319                  | Kiao Kio             | 454             |
| Jessup                   | 311                  | Kiev                 | 699             |
| Johannesson, A.          | 725                  | King, L. W.          | 229, 34, 46, 86 |
| Johnson, A.              | 311                  | Kinneir, J. M.       | 268             |
| Johnston, M. A.          | 694                  | Kirchar, Athansius   | 566             |
| Jones, A. H. M.          | 625                  | Kirchiner, J.        | 641             |
| Jones, G. I              | 625                  | Kirchoff, J. W. H.   | 641, 74, 94     |
| Jordon, C. H.            | 331, 647, 48, 49     | Ki-Tse               | 409             |
| Joyee, P. W.             | 738                  | Klaproth             | 462, 571        |
| Judaism                  | 359                  | Klingenheben, A.     | 607             |
| Judith (See Yodit)       | 620                  | Knossos              | 646             |
| Jugurthine               | 595                  | Knudtzon, J. A.      | 319             |
| Julius Caesar            | 561                  | Kober, Alice E.      | 647             |
|                          |                      | Kochachiro Miyazaki  | 492             |
|                          |                      | Koch, J. G.          | 567             |
| K                        |                      | Koestler             | 334             |
|                          |                      | Konig, F. W.         | 286             |
| K'ai Shu                 | 429                  | Konow, S.            | 102, 203, 408   |
| Kalinka, E.              | 290, 347, 49, 58     | Kopivitch, E.        | 700             |
| Kamil, V.                | 68                   | Kraeling, E. J. H.   | 393             |
| K'ang Hua                | 421                  | Krause               | 712             |
| Kao-Tsu                  | 412                  | Kuan Hua             | 421             |
| Karageorghis, V,         | 650                  | K'ung Fu-Tze         | 411             |
| Karkash                  | 393                  | Kuruniotis           | 647             |
| Karlgren, B.             | 458                  | Kushan               | 102             |
| Karnak                   | 554                  |                      |                 |
| Kapilvastu               | 107                  | L                    | 100 51          |
| Kashyap, A. C.           | 94                   | Lacouperie, T. de    | 409, 54         |
|                          |                      |                      |                 |

| अनुक्रमणिका ]     |                            |                                             | [ द३                  |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Laird, C.         | 7                          | Lilijegren                                  | 722                   |
| Lalaian, J.       | 393                        | Lindblom                                    | 290                   |
| Länder            | 355                        | Lindner                                     | . 698                 |
| Landa, Diego de   | 750                        | Lingua Osca                                 | 674                   |
| Lang, R. H.       | 493, 631, 32               | Lin Pei                                     | 412                   |
| Langdon, S.       | 71                         | Li Tzu Cheng                                | 469                   |
| Langhe de         | 307, 308                   | Lithemia                                    | 699                   |
| Lao Tze           | 411                        | Littmann, E. 293,                           | 338, 51, 58, 64, 66,  |
| Larsen, K.        | 738                        | 68, 9                                       | 3, 617, 20            |
| La Society de Lin | guistique 5                | Liu Pang                                    | 412                   |
| Lassen, C.        | 267                        | Logographic                                 | 14                    |
| Latium            | 667, 85                    | Loftus, W. K.                               | 234, 42, 86           |
| Latourette, K. S. | 459                        | Ma 4 Ma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | , 57, 65, 78, 82, 86, |
| Laufer, B.        | 408, 59, 65, 79            | 302, 11                                     | , 13, 38              |
| Lavachery, Henry  | 761                        | Longperier                                  | 278                   |
| Layard, Sir Austi |                            | Louvre Museum                               | 243, 97               |
| League of Nation  | 620                        | Löwenstern, I.                              | 272                   |
| Leak, W. M.       | 666                        | Lucania                                     | 674                   |
| Leake             | 343                        | Lucas, P.                                   | 567                   |
| Le Coq A. Von     | 437, 76, 79                | Luce, J.                                    | 542                   |
| Lejeune, M.       | 678                        | Luckenbill, D. D.                           | 234, 46, 358<br>424   |
| Lendoyroo, C      | 542                        | Lu Hsün                                     | 454                   |
| Lenormont         | 698                        | Lu-K'uan-hien                               | 321                   |
| Leo III           | 688                        | Luschar, V. F.                              | 554                   |
| Leob, E. M.       | 542                        | Luxor                                       | 557                   |
| Leovigild         | 693                        | Lybia                                       | 349                   |
| Lepontine         | 685                        | Lycian                                      | 349                   |
| Lepsius, J.       | 393                        | Lydian                                      | . 545                 |
| Lepsius, Richard  | 571                        | M                                           |                       |
| Lescot, R.        | 357                        |                                             | 302, 308, 649, 738    |
| Lessing, F.       | 479                        | Macalister, R. A. S.                        | 402                   |
| Leucas            | . 658                      | Macdonald, D.                               | 657                   |
| Lgoio, G. C.      | 700                        | Macedon                                     | 443                   |
|                   | 20                         | Macgillivray                                | 75                    |
| Libby, W. F.      | 607                        | Mackay, E. J. H.                            | 649                   |
| Liberia           | 293, 97, 302, 308, 31, 32, | Mackenzie                                   | 738                   |
| Libzbarski        | 34, 38, 58, 77             | Mac Neill                                   | 473, 79               |
|                   | 290                        | Madden, F.                                  | 393                   |
| Lieche, F. de     | 411                        | Mader, E.                                   | 694                   |
| Li Erh            | 427                        | Madona, A. N.                               | 527                   |
| Li Hsi            | 419                        | Magellan, F.                                |                       |
| Li Huang Chang    | 3                          |                                             |                       |

| Magre                 | 678                | Melos               | 641         |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Mahalingam, T. V.     | 203                | Memmius             | 660         |
| Majumdar, R. C.       | 94                 | Menant, J.          | 318, 57     |
| Malcolm, Sir J.       | 268                | Mencius             | 411         |
| Manchu                | 417                | Mende               | 607         |
| Mandarin              | 421                | Menes (see Narmer)  | 546, 64     |
| Manfred               | 672                | Men Nefer (Memphis) | 564         |
| Manios Clasp          | 687                | Mentuhotep-1        | 550         |
| Manthis Akhoris       | 559                | Mentz               | 290, 640    |
| Marathon              | 657                | Mercati             | 567         |
| Marcus Aurelius       | 562, 97            | Mercer, S A.B.      | 17, 246     |
| Marguerson            | 19                 | Mercier             | 597         |
| Marinatos             | 647                | Mercury             | 9           |
| Mario Schipans        | 261                | Merenptah           | 555         |
| Marrucini             | 674                | Merenre-1           | 549         |
| Marsden, W.           | 542                | Merenre-II          | 550         |
| Marshall, Sir John    | 75                 | Meriggi, Pierro     | 28, 75, 321 |
| Marsham, J. D.        | 567                | Meryre (Pepi-1)     | 549, 64     |
| Marstrander, C. T. S. | 694, 712           | Mesha               | 297         |
| Martin, St. A.J.      | 266                | Meesana             | 674         |
| Martin, W. J.         | 308, 334, 542, 700 | Messerschmidt, L.   | 313, 19     |
| Masinissa             | 595                | Methodius           | 697         |
| Mason, W.A            | 694                | Metropolis          | 664         |
| Maspero, G.           | 358, 571           | Meyer, Eduard       | 229, 646    |
| Mass, Aquoi           | 626                | Micipsa             | 595         |
| Massey, W.            | 286, 393           | Miller              | 698         |
| Mastaba               | 546                | Milverton           | 569         |
| Mathews, R. H.        | 443, 59            | Ming                | 41          |
| Mathias Corvinus      | 715                | Minos               | 644         |
| Maveer, A.            | 738                | Minotaur            | 644         |
| Maxwell               | 617                | Mirashi, V. V.      | 94, 203     |
| Maya                  | 748                | Moab                | 297         |
| Mc Cune, G. M.        | 486                | Moesia              | 697         |
| Mc Farland, G. B.     | 542                | Mogeod, F. W. H.    | 626         |
| Mc Gregor, J. K.      | 617, 25            | Mohenjo-Daro        | 64, 71, 75  |
| Mc Lean, John         | 755                | Möller, G.          | 576, 93     |
| Megalapolis           | 664                | Momru Doalu Bukere  | 607         |
| Mehrotra, R.M.        | 7                  | Mono-Syllabic       | 421, 23     |
| Meidum                | 549                | Monroe, E.          | 625         |
| Meillet               | 469, 73            | Montet. Pierre      | 293, 593    |
| Meinhof, C.           | 597, 602           | Moorgat, A.         | 229         |

| Mordtmann, A. D. 267, 311 Neferkare (Pepi-II) 549,                                                     | 559<br>, 64<br>564 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                        |                    |
| Morgan, J. de 243 Nefret-ib-ra (Psamtik-II)                                                            |                    |
| Neiret-10-1a (Tsamtik-11)                                                                              | 459                |
| 556                                                                                                    | 666                |
| 272                                                                                                    | 5, 64              |
| Mtrany Alfred 761                                                                                      |                    |
| Mukherii P.C. 107 Nekhen (Hierokonpolis) 340,                                                          | 6, 64              |
| Müller, D. H. 368, 77 Nemeth                                                                           | 718                |
| Muller, F. W. K. 462, 79 Nepal 107, 2                                                                  |                    |
| Muller Outfried 674 Nestorian                                                                          | 361                |
| Munshi, K. M. 94 Nestorius                                                                             | 343                |
| Münter, F. C. H. 264 Nesubenebded                                                                      | 557                |
| Murray, M. A. 593 Neubaur 551,                                                                         | 1, 34              |
| Mursili_1 309 Newberry, J.                                                                             | 28                 |
| Musajev, K. M. 737, 38 Newman, P.                                                                      | 650                |
| Myers S. L. 631, 49 Newton, C. T.                                                                      | 353                |
| Mustic Trigrams 409 Newyork                                                                            | 246                |
| Niccolo Nicoli                                                                                         | 565                |
| Micebioring                                                                                            | 644                |
| 14(CHOMB) 5: 2: 2:                                                                                     | 218                |
| Nicias                                                                                                 | 660                |
| Nicolas, Abbe T, de                                                                                    | 568                |
| Nabataean 602 Nidintu Bel                                                                              | 233                |
| Nachtigal 545 Niebuhr, C. 263,                                                                         | , 567              |
| Nagada (Luxor)                                                                                         | 248                |
| Nagy, S. M. 558 Nioya                                                                                  | 602                |
| Napata 671 Noah                                                                                        | 225                |
| Naples 203 Nola                                                                                        | 672                |
| Narain, A. K. 334, 38, 40                                                                              | 0, 58              |
| Narmar (Menes)                                                                                         | 567                |
| Nath, Rajmonan 698 Norris Edwin                                                                        | 268                |
| Natnigat 9                                                                                             | 379                |
| 14604                                                                                                  | 307                |
| Nebuchada 233                                                                                          | 2, 34              |
| 14600 14600                                                                                            | 699                |
|                                                                                                        | 551                |
| 725                                                                                                    | 718                |
| Necker 664                                                                                             | 397                |
| Necropolis Nectanebo-1 (See-Nekht Nebef) 559, 64 Nya-tri Tsen-po Nyein Tun Nyein Tun                   | 542                |
| Nectanebo-I (See-Nekht Nebel ) 564 Nectanebo-II (See-Nekht Horheb) 564 Nectanebo-II (See-Nekht Horheb) |                    |
| Nectanebo-II ( Sec-10.43                                                                               |                    |

|                     | 0  |            | Pandey, C. B.           | 94              |
|---------------------|----|------------|-------------------------|-----------------|
| Oberman, J.         | ,  | 308        | Pandey, R. B.           | 302             |
| Octavius            |    | 561        | Pannonia                | 715             |
| Odenathus           |    | 337        | Pao Chia                | 414             |
| Odoacer             |    | 721        | Paphos                  | 629             |
| Odyssey             |    | 287        | Pares, B.               | 700             |
| Ogg, Oscar          |    | 694        | Paribeni                | 353             |
| Oghma               |    | 9          | Paris                   | 263, 97, 366    |
| Oinach              |    | 707        | Parker, B. M.           | 423             |
| Ojha, G. H.         |    | 102, 203   | Parker, E. H.           | 454, 59         |
| Oligarchy           |    | 658        | Parpola, A.             | 28, 75          |
| Olmstead            |    | 313        | Parthian                | 254, 82         |
| Ollone, H. M. G. d  | ,  | 459        | Pasiphae                | 644             |
| Olympia             |    | 664        | Pazkiewiez, H.          | 700             |
| Olzscha             |    | 671        | Paten, W. R.            | 353             |
| Onu (Heliopolis)    |    | 549, 69    | Pathak, D. B.           | 7               |
| Oppenheim, A. L.    |    | 234        | Pauli, W.               | 670, 72, 94     |
| Oppert, J.          |    | 239        | Pavie, A. J. M.         | 518             |
| Origny, P. A. L. d' |    | 567        | Pe                      | 546             |
| Orontes             |    | 261        | Pederson, H.            | 73 ძ            |
| Oscan               |    | 672        | Pedupast                | 557             |
| Osgood, C.          |    | 486        | Peet, T. A.             | 594             |
| Oskorn              |    | 557        | Peguria                 | 678             |
| Ostrogoths          |    | 688        | Pei-sha, Chih           | 459             |
| Ouseley, W. G.      |    | 266        | Pelasgian               | 671             |
| Övre Dalarne        |    |            | Pelliof                 | 462             |
| Owen, G.            |    | 728<br>459 | Peloponnesian League    | 657             |
|                     |    | 439        | Pendlebury              | 649             |
|                     |    |            | Peoples National Party  | 421             |
|                     | P  |            | Pepi-I (See Meryre)     | 549, 64         |
|                     |    |            | Pepi-II (See Neferkare) | 549, 6+         |
| Paeligni            |    | CTA        | Periander               | 658             |
| Pa Fen Shu          |    | 674        | Pericles                | 657             |
| Pa Kua              |    | 429        | Per Meri (Naucratis)    | 564<br>648      |
| Pale                |    | 409        | Pernier, Luigi          | 564             |
| Palestine           |    | 708        | Per Rameses (Tanis)     |                 |
| Pallatiuvo          |    | 307, 26    | Perrot, G.              | 311, 58<br>254  |
| Pallis, S. A.       |    |            | Persepolis              |                 |
| Palmer, L. R.       | 21 | 234, 46    | Persia                  | 254, 6', 78, 82 |
| Pa!myre             | 3) | 2, 24, 650 | Persian                 | 258, 86         |
| Palotino            |    | 338        | Persson, A. W.          | 650             |
|                     |    | 671        | Petrie, Hilda           | 594             |

| अनुक्रमणिका ]          |                   |                             | [ ৼ৽       |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| Petrie, W. M. Flinders | 28, 290, 363, 594 | Puchstein, O.               | 321        |
| Pett, T. A.            | 393               | Purgstall, Baron Von Hammer | 569        |
| Phaistos Disk          | 648               | Puri, B. N,                 | 94         |
| Philae Obelisk         | 570               | Pylos                       | 647        |
| Phillip-II             | 657               |                             |            |
| Phoenicia              | 287, 89           | Q                           |            |
| Phoenician             | 293, 307          | *                           |            |
| Piankhy                | 557               | Quintus Curtius             | 261        |
| Pickering              | 755               |                             |            |
| Pictographic Script    | 10                | R                           |            |
| Pieser                 | 290               | ·                           |            |
| Pietro della Valle     | 261               | Radlove, V.V.               | 479        |
| Pitman, I.             | 196               | Raetia                      | 678        |
| Pike, E. R.            | 234, 46, 650      | Raffles, Sir S.             | 542        |
| Pilcher, D.            | 593               | Rameses Siptah              | 555        |
| Pilling, J. C.         | 755               | Ramesses–I                  | 555        |
| Pinojdem               | 557               | Ramsay, W.                  | 321, 43    |
| Placidia               | 693               | Ramstedt, G.T.              | 479, 86    |
| Pococke, Richard       | 375, 567          | Randall, D.                 | 694        |
| Polin, Count N. G. de  | 568               | Ramo Rorarku                | 761        |
| Pompeii                | 672               | Rao, M. R.                  | 94         |
| Pompey                 | 561               | Rao, S. R.                  | 75         |
| Pontius                | 698               | Rask, R.C.                  | 266        |
| Pope, M.               | 255, 65, 338, 565 | Ras Shamra                  | 307<br>712 |
| Populonia              | 667               | Raulings                    | 94, 268    |
| Porcius Cato           | 629, 31           | Rawlinson, H.C.             | 75         |
| Porter, R. K.          | 268               | Ray, S.K.                   | 206        |
| Potidaea               | 658               | Regmi                       | 591        |
| Poucha, P.             | 479               | Reinser, G.                 | 332        |
| Praetorius             | 368               | Reisner, F. L.              | 462        |
| Pran Nath              | 75                | Remusat, Abel               | 641        |
| Prinsep, James         | 221               | Rhea<br>Rich, C, J,         | 266        |
| Pritani                | 707<br>562        | Richardson, H, R,           | 408        |
| Probus                 | 671               | Richter, O.                 | 631        |
| Proto-Tyrrhenian       | 559               | Ridgeway, W.                | 666        |
| Psammouthis            | 558               | Roberts, E. S.              | 641, 66    |
| Psamtik-1              |                   | Robinson, C. A,             | 666        |
| Psamtik-II (Psalmthe   | k) 297, 355, 564  | Rockhill, W. W.             | 408        |
| Psamtik–III            | 557               | Rodiger, E.                 | 364, 77    |
| Psusemes               | 560               | Roehl                       | 641        |
| Ptolemy Lagos          | 300               |                             |            |

| Roges-II                    | 660          | Sanyat Sen           | 421              |
|-----------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Rogers, R. W.               | 234          | Sarzec, de           | 236              |
| Roggeveen, Jacob            | 761          | Sarzy, Count de      | 267              |
| Romaji Kai-Roman Script S   | lociety 496  | Sassanian            | 282, 86          |
| Romanelli                   | 353          | Saulcy, L. C. de     | 267. 597         |
| Romulus                     | 668          | Savignac             | 366              |
| Rosellini, H.               | 571          | Savill, Mervyn       | 762              |
| Rosetta                     | 567          | Sayce, A, H,         | 313, 24, 58, 594 |
| Rosetta Stone               | 18           | Sayce, Sylvestre de  | 263, 90, 568     |
| Roughe, de                  | 290          | Schaeffer, C. F. A.  | 302, 8           |
| Routlage, Katherine         | 761          | Scheil               | 71               |
| Roux, G.                    | 234          | Scherer              | 650              |
| Roy, S,                     | 203          | Schiffer, S.         | 358              |
| Royal Asiatic Society       | 282, 86, 454 | Schliemann, H.       | 645              |
| Royal Niger Co,             | 615          | Schlozer             | 225              |
| Royal Society of Literature | -375         | Schmidt, A.          | 761              |
| Runciman                    | 700          | Schmidt, E. F.       | 254              |
| Rurik                       | 699          | Schneider, H.        | 290, 640         |
| Ryckmans, G.                | 369          | Schubert, R          | 358              |
|                             |              | Schumacher, J. H.    | 567              |
|                             |              | Schwnrz, B.          | 666              |
| S                           |              | Scotti               | 708              |
|                             | 667          | Sebeknefrure         | 550              |
| Sabine                      | 698          | Sehertawi Intef-1    | 550              |
| Safaric                     | 234          | Seleucus             | 252              |
| Saggs, H. W. F.             | 591          | Seliścev             | 698.700          |
| Sahidic<br>Sahai Swam       | 542, 626     | Semen Khare          | 552              |
| Sahni, Swarn                | 542, 626     | Semitic              | 225, 307, 34     |
| Sahure                      |              | Sen, S.              | 286              |
| Sais                        | 551, 57      | Senanaik, R. D.      | 408              |
| Sakkara                     | 546          | Senart, E.           | 121              |
| Salamis (Enkomi)            | 632, 57      | Sensure F. de        | 667              |
| Salonica                    | 697          | Sesostirs-1          | 550              |
| Samaria                     | 332          | Sethe, Kurt          | 290, 93, 571     |
| Samson, G. B.               | 504          | Seti-1               | 555              |
| Samuel Flower               | 262          |                      | 556              |
| Sandberg, Rev. G.           | 401          | Setnakht             | 571              |
| Sandwith, T. B.             | 629          | Seyfarth G           | 558              |
| Sandys<br>Sankar Haira      | 687          | Shabaka              | 558              |
| Sankar Hajra<br>Sankaranand | 64           | Shabatka<br>Shapur 1 | 261              |
| Dankaranana                 | 75           | Shapur-1             |                  |

| अनुक्रमणिका ]          |                     |                    | [ 55            |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Sharpe, S.             | 594                 | Somerset           | 569             |
| Shastsi, N. K.         | 75, 94              | Sondrio            | 678             |
| Shen Nung              | 409                 | Sothill            | 443             |
| Shepses Kaf            | 549                 | Sparta             | 657             |
| Sheshonk (Sheshak)     | 557                 | Spigelburg, W.     | 571,94          |
| Shih Huang Ti          | 411                 | Spilberg, J.       | 218             |
| Shivramamurti, C       | 203                 | Spohn, A. W.       | 571             |
| Shu                    | 412                 | Sporry, J. T.      | 594             |
| Shuppululimash         | 309                 | Springling, M.     | 373, 626        |
| Shu Shen               | 429                 | St.1 Cyril         | 698             |
| Si-an-fu               | 412                 | St. Mark           | 591             |
| Sicily                 | 670                 | St. Patrick        | 708             |
| Sikwayi (Sequoyah)     | 755                 | St. Paul           | 658             |
| Siltiq                 | 647                 | Stark, F.          | 393             |
| Simeon                 | 697                 | Stasinos           | 629             |
| Simonides, C.          | 571, 94             | Stawell, F. M.     | 649             |
| Sinaitic               | . 375               | Stegemann, V.      | 576, 91         |
| Sircar, D. C.          | 102, 21, 203        | Stein, Aurel       | 473, 76         |
| Six                    | <b>35</b> 5         | Steinberr          | 353             |
| Skensure               | <b>5</b> 52         | Stephens, G.       | 738             |
| Ski, L.                | 321                 | Stern, Ludwig      | 571             |
| Skinner, F. N.         | 462                 | Stillwell          | 666             |
| Skjolsvold, A.         | 761                 | Stolte, E.         | 678             |
| Skutsch                | 671                 | Strabo             | 672             |
| Smeathman, H.          | 613                 | Strange, E. F.     | 542             |
| Smendes                | 557                 | Stuart, Pigott     | 650             |
| Smerdes                | 250                 | Stungnar Runir     | 725             |
| Smith, A. D.           | 626                 | Sturtevant, E. H.  | 324             |
| Smith, G.              | 312, 632            | Subramaniam, T. N. | 203             |
| Smith, S,              | 229, 34             | Sui                | 412             |
| Smith, V.              | 94, 102, 13, 21, 40 | Sulla              | 672             |
| Snefru                 | 549                 | Sumner, A. T.      | 626             |
| Sobelman, H.           | 295, 308            | Sung               | 414             |
| Sobolewskij            | 698, 700            | Sung, Yu Feng      | 427, 40, 50, 59 |
| Society of Antiquaries | 569                 | Susian             | 258             |
| Socrates               | 63/                 | Susiana            | 286             |
| Sogdian                | 462                 | Swain, J. E.       | 234, 258, 478   |
| Solomon                | 261, 620            | Swinton            | 338             |
| Solon                  | 657                 | Syracuse           | 658             |
| Somalis                | 604                 |                    |                 |
| Somer                  | 322                 | 1. Saint           |                 |
|                        |                     |                    |                 |

| Syria                     | 307, 11             | Thomas Hyde       | . 263         |
|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                           |                     | Thompson, Sir H.  | 571           |
| I A                       |                     | Thompson, R. C.   | 320, 24       |
| T                         |                     | Thompson, S.      | 748           |
| •                         |                     | Thompson, V. L.   | 542           |
| To Olmon                  | 427                 | Thomsen, V.       | 476, 567, 718 |
| Ta Chuan                  | 558                 | Thomson, E. M.    | 666           |
| Taharka                   | 427                 | Thomus, Herbert   | 262           |
| Tai Hsi                   | 626                 | Thorsen, P. G.    | 725           |
| Talbot, P. A.             | 273                 | Thoth (Thot)      | 9, 572        |
| Talbot, W. H. F.          | 629                 | Thotmes-III       | 287           |
| Tamiradae                 |                     | Thucydides        | 646           |
| Tan Chung                 | 427                 | Thugga (Dougga)   | 597           |
| T'ang                     | 409, 12             | Thumb, A.         | 650           |
| Tanis                     | 557, 64             | Thutmose-1        | 552           |
| Tanutamone                | . 558               | Tigris            | 225           |
| Tao-Teh-King              | 411                 | Tin, P. M.        | 542           |
| Tarn, W. W.               | 666                 | Tiridates         |               |
| Tarquinia                 | 667                 | Tiwari, B. N.     | 252           |
| Tata Institute of Fundar  | nental Research     | Todi              | 7             |
| 16                        | 20                  |                   | 678           |
| Taylor, Issac 203, 21, 69 | 9, 462, 79, 671, 98 | Tomkins, W.       | 748           |
| Taylor, William           | 650                 | Torp, A.          | 319, 670      |
| Tegea                     | 664                 | Torrey, A.        | 293           |
| Teispes                   | 248, 69             | T'oung Pao        | 459           |
| Tell-El-Amarna            | 554                 | Treuber, O,       | 358           |
| Teos                      | 559                 | Trier             | 721           |
| Teti-1                    | 549                 | Tripathi, R. S.   | 94            |
| Teutons                   | 694                 | Trondheim         | 724           |
| Texier, C.                | 312                 | Troy              | 645           |
| Thausen, G. von           | 671                 | Trump, D.         | 19            |
| Thebes (Greek)            | 640                 | Tsai Lun          | 4:8           |
| Thebes (Egyptian)         | 549, 64             | T's ao Shu        | 429           |
| Thelegdi, J.              | 718                 | Tsordji Osir      | 462           |
| Theomistocles.'           | 250, 657            | Tuath             | 707           |
| Thedore                   | 620                 | Tudor             | 674, 78       |
| Theodoric                 | 693                 | Turkey            | 645           |
| Theodosius                | 693                 | Tutankhamen       | 552           |
| Theophilos                | 625                 |                   |               |
| Thera                     | 641                 | Tutmis (Tutmosis) | 553           |
| Thesius                   |                     | Tychsen, O. G.    | 263           |
| Thomas, E. J.             | 632                 | Tychsen, T.C.     | 567           |
| taninas, L. Je            | 64, 286             | Tyle              | 707           |

## [ लेखन कला का इतिहास

| ***             | 400         | *************************************** |          |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| Wylie, A.       | 469         | Yunnan                                  | 450      |
| X               |             | Yutang, Lin                             | 443      |
| Xerxes-1        | 250         | Z                                       |          |
| Y               |             | Zangroniz, Z. de                        | 602      |
| Yamagiva, J. K. | 504         | Zeitlin, R. J.                          | 337, 331 |
| Yamato (Japan)  | 487         | Zenobia                                 | 562      |
| Yazdani, G.     | 94, 121, 25 | Zeus                                    | 641      |
| Yodit           | 620         | Zide, A.                                | 68       |
| Young, J. C.    | 626         | Zimmer                                  | 712      |
| Young. Thomas   | 569, 94     | Zoega, G.                               | 508      |
| Yu              | 409         | Zoroaster                               | 76, 476  |
| Yuan            | 416, 21     | Zoser                                   | 546      |
| Yu Chen         | 454         | Zvelebil                                | 68       |
| Yung Lo         | 417         | Zwetaieff, J.                           | 674      |

